# न्युग्वेद संहिता

स्राजा-साद्य

सारा इ

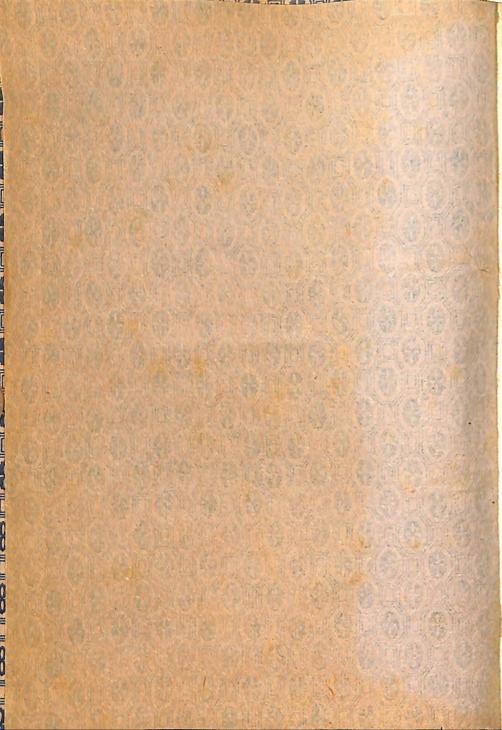



## ऋग्वेद-संहिता

#### भाषा-भाष्य

(षष्ठ खएड)

भाष्यकार—

श्री परिडत जयदेव शर्मा, विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ.

प्रकाशक—

आर्य-साहित्य-मण्डल, लिभिटेड्, अजमेर.

प्रथमावृत्ति २०००

सं० १९९२ वि०

भुल्य ४) रुपये

आर्ट्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड् अजमेर के सर्वाधिकार सुरक्षित.

सुदकः— दी फाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर.

### ऋग्वेद-विषय-सूची

#### षष्ठेऽष्टके सप्तमेऽध्याये षोडशो वर्गः।

#### नवमे मगडले प्रथमसूक्षाद्।रम्य

स् [1]—यहां से पावमान सौम्य नवम मण्डल प्रारम्भ होता है। सोम पवमान का वर्णन। बालक के समान विद्या के गर्भ से विद्यानिष्णात उत्पन्न शिष्य का वर्णन। सोम और इन्द्र के अनेक सम्बन्ध। सोम-जीव, नव ब्रह्मचारी, वर, उत्तम सुख, राजा, आदि का वर्णन। (२) सभापित सोम। पक्षान्तर में सोम ओषि के गुण। सोम के कर्त्तव्य। उसके अनेक रूप। (६) सोम-विद्यार्थी, सूर्यदुहिता विद्या। (७) सोम सेनापित, स्वसा सेना। अध्यातम में, दश योषा दश इन्द्रियें। (८) ऐश्वर्य-भाजन सोम गो-वत्सवत् गुरु शिष्य का वर्णन और। राजा प्रजाओं के कर्त्तव्य। शूर इन्द्र के कर्त्तव्य॥ (ए० १-५)

सू० [२]—सोम पवमान । गुरु-ग्रुश्रूषु ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य । पशान्तर में राजा वा अध्यक्ष शासकों के कर्त्तव्यों का वर्णन । ओपधिवत् मधुर, प्रिय होने का उपदेश । (४) नदी और समुद्रों के तुल्य विद्यावाणियों से शासक वा विद्वान् की शोभा । (५) समुद्रवत् अध्यक्ष का वर्णन । (६) न्याय शासक के कर्त्तव्य । (८-१०) ऐश्वर्यवान् प्रभु से प्रार्थनाएं, स्तुतिएं। (ए०५-८)

सू॰ [३]—सामपवमान। विजिगीषु राजा सोम। उसके कर्त्तव्य। उसका अभिषेक। (५) उसका कण्टक-शोधन का कर्त्तव्य। (६) अभिषेक होने का अन्य अभिप्राय। सोम सवन विधि से राज्याभिषेक के कर्त्तव्यों की सूचना। (७) राजा का प्रयाण, विजय और अभिषेक प्राप्ति। (१०) शासन का पवित्र कार्य। दण्डधारा और खड्गधारा दोनों का समान सदुपयोग। पक्षान्तर में राजहंसवत् पक्षी के तुल्य आत्मगति का वर्णन। इस पक्ष में सुपर्ण-आत्मा, द्रोण जलकुण्ड, उसकी विद्या से शुद्धि, उसका संन्यास-मार्ग। और आत्मा का लिङ्गशरीर में विचरण और मुक्तिमार्ग का अनुधावन। (ए०८-१२)

सू० [४]—पवमान सोम। राजा से जैसे वेसे प्रभु से प्रजा की प्रार्थना।
(२) राजा वा शासक के कर्त्तं व्य, प्रजा के वल की वृद्धि, ज्ञानवृद्धि और दुष्ट
दमन।(४) ईश्वरप्राप्ति, राज्यपद, प्राप्ति के लिये अभिषेक, (६) उससे उत्तम
प्रार्थनाएं। दीर्घजीवन, ज्योति-दर्शन की प्रार्थना। (७) रोजा को ऐश्वर्य
प्राप्ति का उपदेश। (९) प्रजाओं का राजा को बढ़ाने का उपदेश।
(ए० १२-१५)

सू०[3]—पवमानसोम। प्रजाप्रिय उत्तम राजा के कर्त्तव्य। विद्वान् राजा और परमेश्वर वा प्रभुपरक योजना। बलीवर्द और अग्नि के दृष्टान्त से राजा के अनेक कर्त्तव्यों का वर्णन। (३) प्रजानुरंजक राजा। (४) कुशाओं के तुल्य शत्रु के उच्छेदन का कार्य। (४) द्वारों के तुल्य सेनाओं के कर्त्तव्य। (६) रात्रिदिनवत् स्त्री पुरुषों के प्रति सूर्यवत् अभिषिक्त राजा के कर्त्तव्य। (७) राजा का वैश्य वर्ग को अपनाना (८) भारती, सरस्वती, इडा इन तीन देवियों का वर्णन। ये प्रजा के तीन वर्ग हैं। (९) सूर्य के तुल्य राजा के कर्त्तव्य। इन्दु, इन्द्र, हिर, प्रवमान, प्रजापित आदि इन नामों का स्पष्टी-करण। परमेश्वर के प्रति इन विशेषणों की योजना। (१०) हरे वृक्ष के

चुल्य राजा का राष्ट्र-सेचन करने का कर्त्तव्य। (११) तेजस्वी जनों की व्यक्तियां राजा से मान प्राप्ति। (ए० १५-१९)

सू० [६]—पवमान सोम। राजाके कर्त्तव्य। राष्ट्र में सब ओर वीरों का प्रेषण। (३) पद वा राज्यासन की जिम्मेवारी। (४) उसको निभाने का उपदेश। (५) बळशाळी वीरों का जलधाराओं के समान कर्त्तव्य। समस्तप्रजाओं का राज्याभिषेक में योग। (६) राजा का अध्यक्ष-स्थापन। (६) अभिषेक योग्य पुरुष की योग्यता। (८) अभिषिक्त का कर्त्तव्य। वेदानुसार कर्त्तव्य पालन। (ए० १९-२२)

सू० [ ७ ]—पवमान सोम। उत्तम जनों का धर्म नियमों का निर्माण और अनुवर्त्तन। (२) राजा का सत् शिक्षण और आवश्यक स्वाध्याय। (३) सर्वश्रेष्ठ शासन कार्य। (४) विद्वानों का अन्यों के प्रति कर्त्तव्य। पक्षान्तर में विद्यार्थी के उद्देश्य और कर्त्तव्य। (५) सन्मार्ग में प्रेरित राजा का दुष्टदमन का कार्य। (६) सन्मार्गीपदेशक राजा। (७) राजा कैसे प्रसन्न हो। (८) उत्तम उपदेशों का सत् फल। (९) शास्य शासकों के कर्त्तव्य। (ए० २२-२५)

स्० [८]—पवमान सोम। अनेक पदों पर अभिषिक्त शासक जनों के कर्त्तव्य। (२) सेना के अनेक अध्यक्षों के दो प्रधान नायकों के प्रति कर्त्तव्य। (३) अध्यक्ष की योग्य पद पर स्थिति (४) सातों प्रकृतियों द्वारा अभिषेक। (५) प्रजाजन के मुख्य राजा के प्रति कर्त्तव्य, उसका रक्षण। (६) अभिषिक्त का उत्तम राजसी वच्च धारण। (७) उत्तम अध्यक्षों की नियुक्ति कर दुष्टों का दमन। (८) मेघवत् सुख वर्षाने का राजा का कर्त्तव्य। (९) उत्तम सन्तति, प्रजा और अन्नादि की रक्षार्थ के राजा की आवश्यकता। (ए० २५-२८)

सू॰ [९]—पवमान सोम। अभिषेक योग्य पुरुष के गुण। (२) सत् नीति से बढ़ने का उपदेश। (३) मा बाप के बीच में पुत्र के तुल्य राजा के कर्त्तं व्य । (४) समुद्रवत् राजा के कर्त्तव्य । (५) राजा को आवश्यक नियुक्ति, उसका महान् कार्य । (६) सात प्राणों में आत्मा के तुल्य प्रकृतियों में राजा की स्थिति । (७) युद्धादि में राजा का प्रजा-रक्षण का कर्त्तव्य । अध्यात्म में आत्मा का वर्णन । (८) राजा का प्रजाशिक्षण का कर्त्तव्य । (९) राजा दानशील हो । (ए० २८-३१)

सू० [१०] पवमान सोम । स्नातकों और नवाभिषिक शासकों को उपदेश । (२) शिल्पियों के हाथों में रथों के समान श्रमियों के आश्रय शासकों की स्थिति । (३) नवाभिषिकों के कर्त्तव्य । (४) विद्वान् उपदेशकों का सर्वत्र विचरण । (५) स्र्यवत् राजा की स्थिति, किरणों के तुल्य उसके अधीन शासक प्रजा रक्षक आदि । राजा की विभूति । (६) विद्वानों का कर्त्तव्य । प्रभु वाणी के ज्ञान का प्रसार । (७) विद्वत्-संघ वनाने का उपदेश । (८) नयनों के आश्रय रूप स्र्यं के तुल्य अध्यक्ष की स्थिति । (९) ज्ञानी की दीर्घदिशीता । (ए० ३१-३४)

सू० [११]—पवमान सोम। तेजस्वी पुरुष की गुण स्तुति। (२) विद्वानों का राजशक्ति से सहयोग। उसका उत्तम फल। (३) राजा वा प्रभु से सर्वपदार्थों से शक्ति प्राप्ति की कामना। (४) विद्वान की वाणी का आदर। (५) योग्य पुरुष का अभिषेक (६) सोमाभिषव और सोम-सवन, तथा उत्तम अध्यक्ष का आश्रय ग्रहण। (७) अध्यक्ष का कर्त्तव्य, दुष्ट-दमन कर प्रजा में शान्ति स्थापन। (८) प्रजा पालनार्थं अध्यक्ष का स्थापन। (९) अध्यक्ष प्रजा को उत्तम ऐश्वर्यं और दृढ़ सहयोग दे। (ए० ३४-३७)

सू० [ १२ ]—पवमान सोम । आचार्य-कुल में विद्या निष्णात शिष्य और न्याय शासन में अध्यक्ष सोम-पुरुषों का स्थापन । (२) माता और वत्सवत् शिष्य जनों का गुरु जनों से सम्बन्ध ।(३) विद्वान् शिष्य के तुल्य नवाध्यक्ष का नवाभिषेक । उसी के सदश उसकी प्रतिष्ठा । (५) अभिषेक के साथ ऐश्वर्य प्राप्ति। (६) समुद्र और मेघ के तुल्य शास्य-शासकों के कर्त्तव्य, प्रजा के बल, ज्ञान की उन्नति। (८) विद्यार्थीवत् अभिषिक्त पदाधिकारी को आगे बढ़ने का उपदेश। (९) वह ऐश्वर्य को धारण करे। (ए० ३७-४०)

#### ऋष्टमे। ऽध्यायः

स्० [१३] पवमान सोम। विद्यास्नातक का वर्णन। (२) विद्वान् का अध्यक्ष पद पर स्थापन। (३) विद्वानों का पवित्र कर्त्तव्य सर्व-साधारण को उपदेश करना। (४) राजा से फल प्राप्त करने की प्रार्थना। (५) अध्यक्ष प्रजा को सम्पन्न करे। (६) तीववेग अश्वों के समान वीरों, विद्वानों का कर्त्तव्य। (७) माता और बच्चे के दृष्टान्त से अध्यक्षों का प्रजा के प्रति रक्षा का कर्त्तव्य। (८) अध्यक्ष का दृष्टदमन करने का कर्त्तव्य। (ए० ४०-४३)

स्० [ १४ ]—पवमान सोम। तरङ्गस्थ पुरुष के दृष्टान्त से अध्यक्ष की उन्नत पद प्राप्ति। (२) पांचों जन-संघों से अध्यक्ष का प्रस्ताव समर्थन। (३) उसके अभिषेक में सब की प्रसन्नता। (४) राजा का देश को निष्कण्टक करने का कार्य। (५) सूर्यवत् तेजस्वी का अभि-पेक और उसकी ग्रुम्न कीर्ति। (६) उसकी लोकप्रिय प्रकृति। (७) उसके अधीन प्रबल सेना और वीर पुरुष। (८) प्रजा की शासक के प्रति स्वीकृति। (ए० ४३-४६)

स्॰ [१५]—पवमान सोम। राजा का आगे उन्नति-पथ में प्रयाग। (२) उसका लोक हितार्थ कार्य। (३) राजा को सत् शिक्षण। यथपति नर वृष के समान सदा सैन्यवल रखने का उपदेश। (५) सुसजित सेनापति का वर्णन । उसके कर्त्तब्य । (७,८) वीर का अभिषेक । (पृ॰ ४६-४८)

सु० [ १६ ]—पवमान सोम । अभिषेक करने का मुख्य प्रयोजन, शानुओं के संवर्ष से विजय प्राप्ति । (२) अध्यक्ष का गुण दानशीलता (३) शासक के पवित्र पद के योग्य पुरुष के आवश्यक गुण, सर्वोपिर अजेय होना । (४) उसकी सभा-भवन में सभाध्यक्ष पर स्थिति । (५) राष्ट्रपति का आदर । (६) अध्यक्षपद का ग्रहण और (७) अधीन पर अनुशासन । (ए० ४८-५०)

सू० [ १७ ] — पवमान सोम । दुष्ट शत्रुओं के नाशकारी वीर पुरुषों के कर्त्तव्य । उनके अदम्य तीव्र जलप्रवाहों के तुल्य वेग से आक्रमण और प्रयाण । (३) निष्णात पुरुष की पवित्र पद पर प्राप्ति । (४) अभिषेक योग्य पुरुष के समान देहों में जीव की दशा । (५) देह में आत्मा का शासन । (६) प्रभु की स्तुति । (७) उपासना । (८) ज्ञान की प्रार्थना । (ए० ५०-५३)

सू० [१८]—पवमान सोम। सोम परमेश्वर का वर्णन। सर्व-धारक, सर्वपालक प्रभु। (३) सर्वरक्षक। (४) सब ऐश्वर्यों का स्वामी। (५) माता पितावत् प्रभु। (६) सर्वोपदेष्टा। (ए० ५०-५५)

सू॰ [१६]—पवमान सोम। प्रभु से धनैश्वर्य की याचना। शक्ति, वाले जीव और प्रभु। (३) प्रकृति का स्वामी प्रभु, सर्वोपदेष्टा प्रभु। (४) मेघ और भूमि के तुल्य प्रकृति परमेश्वर की जगत-सर्ग में कारणता। (५) जगत्-सर्गकारी प्रभु ने प्रकृति को कैसे गर्भित किया। पक्षान्तर में—गौ, सांड और राज प्रजा के व्यवहार का स्पष्टीकरण। (६,७) शत्रुनाश की प्रथन। (ए० ५५-५८)

सु॰ [२०)-पवमान सोम। वीर पुरुष को उत्तम पद प्राप्ति ।

(२) उसकी दानशीलता। (३) विद्वान् से ज्ञान की याचना। (४) अन्न-धन की प्रार्थना। (५) सन्मार्ग के नेता से उत्तम वाणियों की प्रार्थना। (६) सेनाध्यक्ष का वर्णन (७) अध्यक्ष का पवित्र पद्। (ए० ५८—६०)

सू० [२१] — पवमान सोम। सोम ईश्वर के भक्त जन। उनका योद्धाओं के समान उद्योग। (२) उनके गुण। (३) उनका प्रभु के प्रति विविध प्रस्थान। (४) अश्वों के समान उनकी आगे बढ़ कर ऐश्वर्य प्राप्ति। (५) वीरों से ऐश्वर्य की प्रार्थना। (६) ज्ञान के सब्बय का आदेश। (७) साधक की ब्रह्मपद प्राप्ति (ए० ६०-६२)

सू० [२२]—पवमान सोम। वीरों, विद्यार्थियों, विद्वानों का रथों के तुल्य उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना। (२) वायुओं के समान उदार होना। (३) विद्वानों का ज्ञानपूर्वक कर्म करना। (४) उनका अनथक जीवन-मार्ग में चलना। (५) उनकी उत्तम पद प्राप्ति। (६) जीवों की नाना लोक तथापरम पद तक की गति। (७) सर्वसञ्चालक प्रभु। (ए० ६२-६४)

सू० [२३]—पवमान सोम। विद्वानों, वीरों के समान जीवों की उत्पत्ति। (२) जीवों की सांसारिक मनुष्यों के समान उच्च नीच पद की प्राप्ति। मनुष्यों का अपने बीच तेजस्वी पुरुष को जन्म देना (३) ऐश्वर्य आदि की प्रार्थना। (४) उपासकों का परसेश्वर की ओर गमन। (५) परमेश्वर का प्रभु पद। व्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, जगत का का सञ्चालक। (६) प्रभु के परम रसपान से प्राप्त जीव की बड़ी शक्ति। (पृ० ६४-६६)

स्० [२४]—पवमान सोम। परमेश्वर के भक्त साधकों की उन्नति की ओर गति। (२) जलधाराओं से उनकी उपमा। (३) वीर के समान जीव को उन्नति पथ पर अग्रसर होने का उपदेश। विपथगामी इन्द्रियों के जय का उपदेश । (४) परमेश्वर प्राप्ति का उपदेश । (६) आनन्द्रमय परम पावन प्रभु । (७) परमपावन, परम रक्षक प्रभु । स्कृत में एक सोम प्रभु और अनेक सोम जीवों का वर्णन । (ए० ६६-६९)

सु॰ [२५]—सोम पवमान। सर्वदुःखहारी 'हरि' प्रभु से प्रार्थना। आत्मा, जीव और आत्मा प्रभु का वर्णन। (२) जीव का देह में आने का कारण। (३) सर्वश्रेष्ठ क्रान्तदर्शी व्यापक आत्मा। (४,६) साध-नाओं के पश्चात् उपासक को मोक्षलोक की प्राप्ति। (ए॰ ६९-७१)

सू॰ [२६]—पवमान सोम। परमेश्वर का अति सृक्ष्म बुद्धि से विचार विमर्श करने का उपदेश। (२) प्रभु की स्तुतिकारिणी वेदवाणियां। (३) धारणावती बुद्धि द्वारा भगवान् की प्राप्ति। (५) योग-समाधि द्वारा ज्योतिः स्वरूप प्रभु की प्राप्ति, साक्षात्कार। (६) उसी की उपासना, स्तुति, प्रार्थना आदि। (पृ॰ ७१-७२)

सू॰ [२७]—पवमान सोम। स्तुत्य पुरुष का वर्णन। (२) अभिषेक योग्य पुरुष के गुण। (३) उसका कर्त्तव्य। (४) उसका प्रभाव। (५,६) उसकी सूर्य के समान स्थिति। (पृ० ७२-७४)

सू॰ [२८]—पवमान सोम। मुख्य रक्षक पद के योग्य पुरुष का वर्णन। (२) अभिषेक योग्य के कर्त्तब्य। (३) उसका अभिषेक। (४,५) उसको ऐश्वर्य पद प्राप्ति, तेज और प्रभाव। (६) उसका कर्त्तब्य, दुष्टों का दमन। ( पृ॰ ७४–७६)

स्० [२६] सोम पवमान । आत्मा की देह में राष्ट्र में राजा के समान स्थिति।(३) सातों प्राणों के स्वामी आत्मा की साता प्रकृतियों के स्वामी राजा से तुलना। |आत्मा 'सिंस' का वर्णन। (३) राजा के समान आत्मा के साधनों का वर्णन। (४) आत्मा को लोकजय का उपदेश।(४) निन्दकों से रक्षा की प्रार्थना।(६) ऐश्वर्य शक्ति आदि

की प्रार्थना । पक्षान्तर में—तीव रसों से विद्युत्, यांत्रिक बलों को उत्पन्न करने आदि विज्ञान का संकेत । ( पृ० ७६-७८ )

सू॰ [३०]—सोम पंवमान । बलवान् शासक की राष्ट्र शोधक घोषणा । (२) शासक के कर्त्तं व्य । (३) प्रजा के बीच शासन-बल की उत्पत्ति । पक्षान्तर में —जलधारा से यान्त्रिक बल पैदा करने का संकेत । (४) वेगवान् जल के तुल्य शासक के कार्य । (६) बल-बृद्ध्यर्थ बलवान् नेता के अभिषेक का उपदेश । (ए० ७८-८०)

सू॰ [३१] — पवमान सोम। देह में प्राणों का कार्य। राष्ट्र में विद्वानों और वीरों का कार्य (२) उत्तम शासकवत् आत्मा के शासन का वर्णन। (४-५) उत्तम विद्वान् का शासन। अध्यात्म शासन की तुलना। (ए॰ ८०-८२)

सू० [ ३२ ]—पवमान सोम। वीरों और विद्वान स्नातकों के कर्त्तव्य। (३) हंसवत् विवेकी कर्त्तव्य। हंस परमेश्वर। (४) सिंहवत् ज्ञानेच्छुक का कर्त्तव्य। सिंहवत् धर्माध्यक्ष का कर्त्तव्य। (५) पतिव्रता खोवत् स्वामी के प्रति प्रजा के कर्त्तव्य। (६) उत्तम बुद्धि की प्रार्थना। (ए० ८२-८४)

सू॰ [३३]—पवमान सोम। जंगल के महिषों वा जलतरंगों के समान, शासकों का कर्त्तव्य। पक्षान्तर में प्राणों के बीच जीव की स्थिति। (२) विद्वान् शिष्यों के ज्ञान-वितरण की सत्पात्र में दान देने वालों के अन्नादि दान से उपमा। (३) राष्ट्र के कार्य के लिये योग्य विद्वानों का तैयार होना। (४) वाणियों का गौओं वा धनुष की डोरियों के समान उद्गम। (५) माता के तुल्य विद्वानों का उपदेश कार्य। (६) धनार्थीं को उपदेश। (ए ८४-८६)

स्० [३४]—पवमान सोम । वीर आक्रामक नेता के कर्त्तव्य।

उसी प्रकार देह-वन्धन नाशक योगी को उत्तम पद प्राप्ति का वर्णन । (२) प्रभु की प्राप्ति के लिये विद्वानों का सत्संग । (३) उनका सत्कार । (४) सर्वोपिर पुरुष का स्थान । (५) मेघों के तुल्य अभिषेक्ता जनों के कर्त्तव्य । (६) जिज्ञासु के कर्त्तव्य । (ए० ८६–८८)

सू॰ [ ३५ ]—पवमान सोम । प्रभु से ऐश्वर्य और प्रकाश की प्रार्थना सेनापित के प्रति प्रजाजन की प्रार्थना । ( ४ ) न्याय-शासक के कर्त्तं व्य । ( ५,६ ) उसके प्रति प्रजा के कर्त्तं व्य । ( पृ० ८८-९२ )

सू० [ ३६ ]—पवमान सोम। शत्रुपीड्क सेनापित का कण्टक-शोधन कार्य। शासक के राष्ट्र के प्रति अनेक कर्त्तं व्य। ( ४ ) उसका बल के आश्रय सर्वोपिर अभिषेक। (५) सर्वेश्वर्य-प्राप्ति। (पृ० ९०-९२)

सू॰ [३७]—पवमान सोम। उपास्य प्रभु के गुण। (२) उसका हृदय में प्रकट होना। (३) पावन प्रभु। (४) प्रकाश स्वरूप प्रभु। (५) सर्वशक्तिमान् शक्तिप्रद। (६) सत्पात्र में प्रभु का प्रकाश। (ए॰ ९२-९३)

सू० [३८]—पवमान सोम । मेघवत् रसवर्षां प्रभु । (२) भक्तः की भावनाओं का प्रभु तक जाना । (३) महान् राजा के तुल्य महान् प्रभु । (४) ब्यापक प्रभु (५) सर्वदर्शी आनन्दमय प्रभु । (ए० ९२-९४)

सू० [३९]—पवमान सोम । बुद्धिमान् पुरुष के कर्त्तव्य । (२) अन्यों के प्रति उसके कर्त्तव्य । (२) परमधाम प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति (४) जीव की प्रभु में निमग्नता । (५) उपासित प्रभु का उपास्य के हृदय में आविर्भाव । (६) समबुद्धि उपासकों के लक्षण । (ए० ९५-९७)

सू॰ [४०] — पवमान सोम। विद्वान ज्ञानी की स्तुति। जीव की परमेश्वर की ओर जाने का उपदेश। परमेश्वर से बलों की और ऐश्वर्यों की प्रार्थना, याचनादि। (ए॰ ९७-९९)

सू॰ [४१]—पवमान सोम। विद्वान् परिवाजकों के कर्त्तव्य। अज्ञान दूरकर ज्ञान का प्रचार करें। (२) आदरणीय रक्षक। दुष्ट दमन करने का उपदेश। (३) साधक के भीतरी आनाहत नादों के मेघ-गर्जवनत् श्रवण और विद्युत् के तुल्य दीसियों की प्रतीति। ईश्वर वा राजा से अजा की ऐश्वर्य याचना। (५) पालन करने की प्रार्थना। मेघ के समान वाणी द्वारा प्रभु वा स्वामी का प्रजा को प्राप्त होना। (ए॰ ९९-१०४)

सू० [ ४२ ]—पवमान सोम । सर्वसंज्ञालक, सर्वोत्पादक प्रभु सर्वन् सुखप्रद है। (२) सर्वज्ञानप्रद प्रभु। (३) ऐश्वर्यवान् वीर राजाओं का युद्ध के लिये प्रयाण। (४) पवित्रपद में स्थित का कर्त्तन्य। (६) अभिषिक्त के कर्त्तन्य। (ए० १०१–१०२)

स्॰ [४३]—पवमान सोम। प्रभु की स्तुति और प्रार्थनाएं। सर्वशासक प्रभु। उससे सुलों और बलों की याचना।(ए॰ १०२-१९४) इत्यष्टमोऽध्यायः॥ इति षष्टोऽष्टकः समाप्तः॥

#### सप्तमोऽष्टकः । प्रथमोऽध्यायः ॥

सु॰ [ ४४ ]--पवमान सोम । मुख्य अयास्य प्राण की उपासना । सर्व-शासक की स्तुति । (४)-(६) उसके कर्त्तव्य । (ए० १०५-१०७)

स्॰ [४५] — पवमान सोम। परमेश्वर से प्रार्थना। (५) मिलकर ईश्वर स्तुति करने का उपदेश। उससे ज्ञान, बल की याचना। (पृ॰ १०९-११०)

सू॰ [४६]—पवमान सोम। कुशल पुरुषों के कर्त्तव्य। (२) वर के प्रति ब्रह्मचारिणी कन्या के तुल्य, ब्रह्मचारियों का गुरु के प्रति उत्सुकता पूर्वक गमन । (३) तेजस्वी पुरुपों का राजा के वल वृद्धि करने का कर्तव्य । वीरों और ब्रह्मचारियों को समान वाक्य से आगे बढ़ने और वीर्य-रक्षा का उपदेश । (१) ऐश्वर्यवान, धनदाता के कर्तव्य । (६) दश प्रकृतियों प्रजाओं का शासक के प्रति कर्तव्य । (ए० १०९-११०)

सू॰ (४७) — पवमान सोम। शास्ता का उत्तम कर्म के अनुसार उन्नत पद। उसके कर्म और ऐश्वर्य। (३) उत्कृष्ट वल वीर्य। (४) सर्वपोषक राजा शासक, सेवकों को शृति, वेतन आदि का देने वाला हो। (ए० १११–११२)

स्॰ [ ४८ ]—पवमान सोम । सूर्यं के तुल्य सर्वोपिर शासक से प्रजा का धनों के निमित्त प्रार्थना करना । विजेता शासक से याचना । (२) अध्यात्म में आत्मा की उपासना । (३) सर्वकामपूरक प्रसु । (४) ज्ञानियों को ज्ञानप्रद प्रसु । (५) वह महान् सर्वद्रष्टा सर्वप्रद है । (ए॰ ११२-११३)

सू॰ ( ४९ )—पवमान सोम । सुखवर्षी प्रभु । वाणीदाता प्रभु वा स्वामी । ( ३ ) स्वामी से यज्ञ द्वारा वृष्टि और परमेश्वर से वाणी द्वारा ज्ञानप्रकाश की प्रार्थना । ( ४ ) जलधारा से अन्न के तुल्य वाणी से ज्ञानप्राप्ति की प्रार्थना । परमेश्वर वत् राजा से राक्षसों के नाश की प्रार्थना । ( ए॰ ११३-११५ )

सू॰ [५०]—पवमान सोम। विद्वान और राजा के कर्त्तब्य ज्ञानोपदेश और शस्त्र प्रयोग। (२) परमेश्वर से तीनों प्रकार की वाणियों का ब्रांदुर्भाव। पक्षान्तर में राजा के अभिषेक में वेदत्रयी का उपयोग। (३) अभिषेक, योग्य पुरुष के गुण। अर्चना योग्य के कर्त्तब्य। उसका राष्ट्र-शोधन का कर्त्तब्य। (पृ० ११५–११७)

सू० [ ५१ ] — सोम पवमान । विद्वान का योग्य व्यक्ति को अभिन

पिक्त करना । तेजस्वी पुरुष का अभिषेक करना चाहिये। (२) क्षमा-शील राजा के अन्न जल के आश्रित प्रजाजन । (४) उत्तम राजा और प्रवन्धक के कर्त्तंब्य, प्रजापालन और वर्धन । (५) अभिषिक्त होकर उसकी प्रभाव और बलांके द्वारा पवित्र पद की प्राप्ति। (५०११७-११८)

सू॰ [ ५२ ]—पवमान सोम । शासक और प्रजाजन के परस्पर कर्जंब्य । वह बल-शक्ति बढ़ावे । १(३) विजेता का राज्याभिषेक । (४) बहुतसों के चुनने पर प्रधान पद की प्राप्ति । (५) उसका कर्जंब्य शुद्ध ब्यवहार का चलाना है। (ए॰ ११८-१२०)

सू॰ [ ५३ ]—सोम पवमान । सेनापति के कर्राव्य । प्रजा समृद्धवर्थं बलवान् राजा की स्थापना । ( पृ॰ १२०-१२२ )

सू॰ [ ५४ ]—पवमान सोम । प्रभु से ज्ञान प्राप्ति । प्रभु सूर्यवत् तेजस्वी, सर्वद्रष्टा, एवं सूर्यवत् सात प्रकृतियों में राजा की स्थिति । (३) सर्वोपरि प्रभाव एवं सर्वोपरि राजा ।

सू० [ ५५ ]—पवमान सोम । प्रजा के प्रति राजा के सत् कर्त्तं व्य । प्रक्षान्तर में परमेश्वर से प्रार्थनाएं । राजा के कर्त्तं व्य, उत्तम आसन पर स्थिति, प्रजा को नाना सम्पदा का देना और शत्रु-नाश । (पृ०१२२-१२३)

सू॰ [ ५६ ]—अभिषेक्य के कर्ताच्य । पवमान सोम । ( पृ॰ १२२-१२३ )

सू॰ [ ५७ ) — पवमान सोम। मेघवत् आसक के कर्तव्य। शत्रु-दमन, सर्वसाक्षी, सब को सन्मार्ग दिखाना आदि अनेक कर्तव्य। ( पृ० १२५-१२६ )

सू॰ [ ५८ ]—पवमान सोम। प्रभु की वाणी द्वारा उपासना। उसके सहस्रों ऐश्वर्य। ( पृ॰ १२६-१२७ ) सू॰ [ ५९ ]—उत्तम शासक के कर्तव्य । प्रजा के चित्त को स्वच रखे, सब तुरे कार्यों से प्रजा को बचावे, सब को अपने वश करे ।

सू [६२]—पवमान सोम। राजा के कर्त्तं व्य। राजा को शतु नगरों के तोड़ने का उपदेश। पक्षान्तर में नाड़ियों के वन्धन से मुक्त होने का उपदेश (३) अश्ववित से अश्वों की प्राप्ति। राजा अभिषिक्त होकर प्रजा का मित्र होकर रहे। (५) वह प्रजा को सुख दे। (६) शासक और प्रभु का वर्णन। अति उदार का अभिषेक, उसकी सूर्यं वत् स्थिति। उसके अनेक कर्त्तं व्य। (१०) राजा के प्रताप का सर्वपालन का महत्व (११) ऐश्वर्य का राज्य में समान विभाग। (१२) इन्द्र पद के योग्य पुरुष। (१३) सब कोई उसकी शरण हों। (१५) प्रजा में ऐश्वर्य के साथ र शान्ति स्थापन करे। (१६) जगत् उत्पादक के तुल्य राष्ट्र में राजा का तेजस्वी पद। (१७) राजा का दयामय कर्त्तं व्य, (१८) उसका सर्वोत्तम तेज। राजा के अनेक कर्त्तं व्य। (२३) वीरों के कर्त्तं व्य, उनके उत्साह योग्य कार्य। (२५) उसके कण्टक-शोधन का कार्य। उसके कर्त्तं व्य, शत्रुनाश, प्रजा की मान-रक्षा। (पृ० १८९-१३८)

स्० [६२]—पवमान सोम-उत्तम पदों पर अभिषिक्त अनेक जन । उनके कर्त्तव्य । (४) बलवान् शासक के कर्त्तव्य । (५) अभिषिक्त का वर्णन । (६) उसको सजाने आदि का प्रयोजन, भय से रक्षा । (७-१०) उसका विद्वानों के प्रति कर्त्तव्य । (११-१४) वह सर्ववन्धु हो । राष्ट्रेश्वर्य की वृद्धि करे । राजा के ईश्वरवत् कर्त्तव्य । (१५) विद्वान् कुलवान् को राजा करें । (१६) राजा के प्रयाण का प्रकार । (१७) राजा का जैत्ररथ । त्रिबन्धुर रथ की अध्यात्म और राजनीति पक्ष में व्याख्या । युद्ध और दुष्ट दमन के लिये बलवान् और ज्ञानी पुरुष का स्थापन । (१९) अभिषेक घट के तुत्य राष्ट्र में अभिषिक्त राजा की ज्ञोमा । (२०) राष्ट्र के सब उत्तम जन उसके पोषक हों । (२१) बहुश्रुत

पुरुष का अभिषेक करो। (२२) मुख्य शासक के नीचे अनेक गौण शासक हों। (२३) शासक कर्त्तंच्य, ऐश्वर्य वृद्धि। (२४) बलशाली बनने के लिये, योग्य नाना कलाविदों से ज्ञान प्राप्त करे। (२७) अन्य प्रजाओं को ज्ञान धनादि से समृद्ध करे। (२८) प्रभुवत् राजा की विभूति का प्रदर्शन। (२९) वृष्टियों के समान अधीनों के प्रति राजा की आज्ञा-वाणियों का प्राप्त होना। (२९) विद्वान कैसे वी वान् ऐश्वर्यवान को इन्द्रपद के लिये अभिषेक करें। राज्यासन पर अभिषिक्त पुरुष प्रजाजन के लाभा ही बल धारण करे। (पृ० १३८-१४८)

स्॰ [६३] — सोम पवमान । राजा प्रजा को समृद्ध करे। (२) प्रजा को समृद्ध के ही अपना सैन्य बल बढ़ावे। (३) वह बड़ा सैन्य बल का स्वामी होकर राष्ट्र में बराबर विचरे। (४) विद्वानों वा भावी परि-बाजकों का आश्रमों से आश्रामान्तर में प्रवेश (५) वीरों और विद्वानों का सबको आर्य, श्रेष्ठ बनाते हुए दुष्टों को दिण्डत करते हुए, विद्वान शासकों का आगे बढ़ाना। (७) राजा का राष्ट्र शोधन का कर्त्तब्य। (८) राज्यकार्य में आकाशयानों का प्रयोग। प्रजा का सन्मा में चलाना राजा का कार्य । (१०) वीर, शत्रुवारक पुरुष का पदाभिषेक । पक्षान्तर में विद्यार्थी विद्वान् का स्नातक होना (१५) राजा प्रजा को इतना अपार समृद्धिशाली बनावे कि शत्रु उसका अन्त ही न कर सके। (१२) उसके ऐधर्य में सहस्रों गौएं वा अश्वारोही आदि हों। (१३) मेघ के तुल्य अभिषेचनीय प्रजा की स्थिति (१४) किरणों वा जलों के समान शासकों के कर्त्तव्य। (१५) उनका राष्ट्र-शोधन का पवित्र कार्य। पक्षान्तर मैं — आचार्य से शिक्षित शिष्यों के कर्तव्य। (१६) अभिषिक्त का सूर्यवत् पद। (१७) जलों और ओषधिरसों के तुल्य राजा का अभिषेक, उसके परिशोधन के तुल्य हो। (१८) उसके कर्राच्य, समृद्धि प्राप्ति। (१९) संप्राम-कुशल के समान बल, अन्न, ज्ञान आदि में श्रेष्ठ पुरुषों का भी भिन्न २ उत्तम पदों पर अभिषेक । (२०) परिवाजकादि के तुल्य अन्य अभिषिक्तों के कर्रांच्य । (२१) सर्वोत्पादक प्रभु का गुण-स्तवन । (२२) उसके 'वायु' पद की व्याख्या । (२३) विद्वान् ऐधर्यवान् का अपार ज्ञान-सागर प्रभु में प्रवेश । (२४) उसको दुष्ट प्रवृत्तियों और नाशक बुरे व्यक्तियों को त्यागने और दूर करने का कर्रांच्य । (२५) विद्वानों का कर्रांच्य द्या से सबको सत्य ज्ञानों का वितरण करें । (२६) राष्ट्र-शोधक जनों का कर्त्तंच्य । (२०) वायु वा जल धाराओं के तुल्य सोम, शासकों की विद्यास्थानों से उत्पत्ति । (२८) विद्वानों का कर्त्तंच्य , दुष्टों का नाश । (२९) वीर शासक का कर्रांच्य । (३०) उसका सर्वेश्वर्य-धारण । (पृ० १४०-१४८)

स्॰ [६४] — सोम पवमान । राजा के कर्तव्य । उसके मेघवत् कत्तैवय । (३) रथ के अश्व के तुल्य उसका राष्ट्र-चक्र प्रवर्तन का कर्त्तव्य । (४) प्रमुख पुरुषों को ज्ञान, बल, धन आदि की प्राप्तवर्थ नियुक्ति । (५) शासकों और दीक्षित वा स्नातक पुरुषों के वेष आदि का श्लिष्ट वर्णन । (६) विद्वानों का गुरुओं को दक्षिणा दान। (७) प्रचारकों का किरणों के तुल्य कर्त्तब्य । (८) विद्वान परिवाट् का समुद्र के तुल्य अगाध ज्ञानी होने का उपदेश। (९) परिव्राजक को देश देशांन्तर भ्रमण का उपदेश । (१०) आत्मावत् शासक जन का कर्त्तं व्य। (११) विद्वान् और धर्माध्यक्ष के कर्त्तब्य । उसके किये उपदेश का सत्-फल । अन्यों को सत्-ज्ञान और ज्ञिक्षा प्राप्त हो। (१२) अभिषिक्त दयालु पुरुष के पवित्र कर्त्तंब्य (१३) वाणी और जल धारा से स्नात को उत्तम पद प्राप्ति। (१४) छाज के समान उसके सत्यासत्य विवेक का कर्त्तं व्य। (१५) विवेक से राजत्व पद और प्रमु पद की प्राप्ति । (१६) उत्तम कर्मनिष्ठ पुरुषों का उत्तम गम्भीर पद व प्रभु को प्राप्त होना। ज्ञान वाणियों द्वारा परम-पद प्राप्ति । (२०) ज्ञानी को प्रभु-पद-प्राप्ति के अवसर, में काम क्रोधादि का त्याग । राज्यपद प्राप्ति के काल में मूर्खों के त्याग का उपदेश ।

(२१) ज्ञानी और अज्ञानी लोगों की ऊर्ध्वगति और अधःपतन। (२२) महत्वान इन्द्र की प्राप्ति के लिये विद्वान को आदेश। (२३) विद्वान उसको ज्ञान-वाणियों से परिष्कृत करें। (२४) विद्वान के ज्ञान का और राज के वचन का सब अवण करें। (२५) श्रासक और विद्वान का कर्त्तव्य, ज्ञानपूर्वक वाणी का प्रयोग करे। (२६) वह सर्व-पालक वाणी का प्रयोग करे। (२७) वह सर्वप्रिय होकर अभिषिक हो। (२८) वह शक्ति से ही स्तुत्य हो (२९) उसको सैनिक के समान सदा सज्जन रहने का आदेश। (३०) वानप्रस्थ के अनन्तर संन्यास का आदेश। संन्यासी का सूर्यवत पद। (ए० १५७–१६६)

#### द्वितीयोऽध्यायः

सू० [ ६५ ]—पवमान सोम । वरणीय वर । कन्याओं को चन्द्रवत् आल्हादक, ऐश्वर्यवान् पुरुष को वरण करने का उपदेश । (२) विवेकी, योग्य-विद्या स्नातक ऐश्वर्य प्राप्त करे । (३) विद्वान् की सेवा करे, वह संयम से जीवन बितावे । (४) वह मेघवत् वीर्यवान्, सेक्ता, बली, हष्टपुष्ट पित्राचार हो । सब उसका आदर करें । (५) शख आदि से शोभित होकर राजा वा वीर के तुल्य गृहस्थ में प्रवेश करें । स्नान कर, स्वच्छ हो रथ में चढ़ने के तुल्य वह विद्या आदि गुणों से स्नात और सुशोभित होकर गृहस्थ में पर रखे । (७) वराई पुरुष की राजा के तुल्य स्तुति हो (८) वीर पुरुष की स्तुति । (९) उसकी सर्वंप्रियता । (१०) देह में वीर्य के तुल्य बळवान् राष्ट्र में शासक के कर्जंब्य। वह अपने से बड़े के शासन में रहे । (११) राजा को ऐश्वर्य के लिये प्रेरणा । (१२) वह अपने अधीनों को प्रेरित करे । (१४) प्रजा के प्रतिनिधियों रूप कळशों से राजा का राज्याभिषेक । (१५) बळशाली का प्रधान निर्णायक पद पर अभिषेक और

उसका न्याय-कर्त्तब्य । पक्षान्तर में आत्मा का आनन्द-रस-दोहन और इन्द्रियों का दमन । (१६) सेनापित और राजा का सर्वोपिर प्रयाण योग्य होना । (१७) राजा से गौ आदि ऐश्वर्यों की प्रार्थना । (१८) मनुष्यों के पालानार्थ राजा का अभिषेक, वह प्रजा के बल, धन और तेज को बढ़ावे । (१९) राजा का श्येनपक्षी के समान तेजस्विता का मार्ग । (२०) समस्त प्रजा के सेवक के तुल्य राजा को उत्तम उद्योग से उत्तम २ अधिकार प्राप्ति । (२१) प्रजा की अगली सन्तित की उन्नित के लिये उसको सहस्रों के धन की प्राप्ति का आदेश । (२२) नाना अभिषिक्तों के कर्त्तब्य । वे सब प्रजा के दुःख-निवारणार्थ ही हों । अध्यक्ष शासकों पर भी एक अति विद्वान जमदिग्न पुरुष की नियुक्ति । (२३) अभिषिक्तों का आकाश में नक्षत्रवत् प्रजाओं में स्थिति । (२७) उसकी स्तुति वा प्रस्ताव और उस का वरण । वरण योग्य पुरुष के कर्त्तब्य । (१० १६७–१७५)

स्वि [६६]—पवमान सोम। प्रभु परमेश्वर का वर्णन। वह सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी, मित्रों का मित्र, परम वन्दनीय है। (२) वह सर्वप्रकाशक है। पश्चान्तर में आत्मा का वर्णन। (३) सूर्यवत् प्रभु। (४) सब सुखों और शक्तियों का दाता प्रभु। (५) सर्वप्रकाशक प्रभु। (६) सर्वशासक, वाणियों का परम लक्ष्य है। (७) प्रभु, उपासित होकर जीव का सुखदाता आनन्दप्रद है। (८) वेद के सातों छन्द उसकी स्तुति हैं (९) वह प्रभु वेदों से एक मात्र स्तुत्य है। (१०) पश्चान्तर में वेदज्ञ का वर्णन। ईश्वर के स्पष्ट लोकों का प्रसार। (११) राष्ट्र में शासक पद पर कोश से पुष्ट राजा की स्थाप्ति। (१२) उपासकों के तुल्य शिष्यों का गुरु-सेवन। (१३) शिष्य के प्रति विद्वानों। का कर्णव्य। (१४) प्रभु शासक के सख्य की कामना। (१५) उत्तम शासक का महान् शास्तु-पद। (१६) पराक्रमी को विजयोद्योगी होने का उपदेश। (१७) अति पराक्रमी, अति शूर

अतिदानी प्रमु। (१८) प्रमु को मित्र-भाव के लिये वरण। (१९) उससे रक्षा बलादि की याचना। (२०) पुरोहित का वर्णन। उसके कर्त्तं व्य। उसकी महागृह, महाप्राण से उपमा। (२१) ज्ञानवान् तेजस्वी बल की प्रार्थना। (२२) सर्वदृष्टा से प्रार्थना। (२३) विशेष अध्यक्ष की उत्तम उद्योग के लिये नियुक्ति। (२४) उसका कर्त्तं व्य अज्ञान नाश। (२५) दुष्टों के नाशक तेजस्वी के उत्तम गुणों का स्वतः-प्रकाश। (२६) वहीं सब गुणों से शोभित होता है। (२७) उसके कर्त्तं व्य। उत्तम वीर्या धारण करे, द्यालु हो। पक्षान्तर में इन्द्र प्रभु, की परस्पर प्राप्ति। देह के अधिष्ठाता जीव की जीवन-क्रीड़ा, और परमानन्द के लिये प्रभु की पुकार। इसी प्रकार प्रजा का रोजा को पुकारना। (३०) प्रभु से जीवन दान की प्रार्थना। (पृ०१७६–१८४)

स्० [६७]—पवमान सोम। उत्तम शासकों का वर्णन। उसके कर्त्तव्य। सेनापित का वर्णन। (४) उत्तम विद्वान् उपदेष्टा के कर्त्तव्य उनके अनेकानेक कर्त्तव्य। (७) उनका कण्टक-शोधन कार्य। ऐश्वर्य-पद प्राप्ति। (८) वह प्रशास्ता, इन्द्रपद पाकर सर्वोपकारी हो। अभिषेक योग्य के प्रति अन्यों के प्रोत्साहन और उपदेश। (१०) उत्तम पुरुष ही विवाह योग्य वर हो। (११) वहीं मधुपर्क योग्य होता है। (१२) वैसा ही तेजस्वी पुरुष कन्याओं का पित होने योग्य है। (१३) विद्वान् का कार्य, उत्तम ज्ञान, धन, प्रदान करे। (१४) स्वच्छ पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम गृह में प्रवेश करे। (१५) वीर राजा का बल्प्योग। उसका श्येनवत् आक्रमण। (१६) उसका अन्नादि ऋदि के लिये उद्योग। (१७) अभिषिक्तों का सब की रक्षा के लिये सज्ज रहना। (१८) विद्यार्थीं का वीर के सदश कर्त्तव्य। उत्तम शिक्षा पाकर शासन पद के योग्य होना। राष्ट्र का कण्टक-शोधन करने वाले के कर्त्तव्य। वह किनको दण्ड दे। (२३-२७) तेजस्वी ज्ञानी लोग सबको पवित्र करें। (२८)

शासक और विद्वान् का कर्त्तं । (२९) उत्तम अन्न जल, आदि दुग्ध आदि की वृद्धि करना। (२०) अन्यायी की दुर्शा, और भूमियों का सत्कार। (३१) पावमानी ऋचाओं के अध्ययन का महत्व। (पृ० १८५-१९४)

सू० [६८]—पवमान सोम । दुधार गौओं के समान विद्वानों के कर्त्तंच्य । वे ज्ञान धारा को प्रवाहित करें और ग्रुद्ध ज्ञान को धारण करें । (२) ज्ञानवान् अध्यक्षों के कर्त्तंच्य । घोपणा और उपदेशों से ज्ञान-आदेश प्रसारित करें । पवित्र शास्ता पद पर रहकर भीतरी बाहरी शत्रुओं का नाश करें । (३) सभापति व प्रजाओं के प्रति शासक का कर्त्तंच्य, उनको बढ़ाना । (४) माता पिता की सेवा और अपने शक्ति-मान् होने का उपदेश । (५) ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी का विद्या-गर्भ से उत्तम जन्म । (६) स्नातकों का अभिषेक । (७) परमेश्वर की योग द्वारा उपासना । पक्षान्तर में—राजा का राज्याभिषेक । (८) प्रभु की स्तुति, प्रार्थना । (९) परमेश्वर सर्वंच्यापक, उसकी उपासना, पक्षान्तर में राजा के अभिषेक का वर्णन । (ए० १९४-२००)

सू॰ [६९]—सोम पवमान । परमेश्वर की उपासना। उसकी मन्त्रों द्वारा स्तुति, उसके द्वारा प्रभु की प्राप्ति । (४) सर्वशासक परमेश्वर । (६) सर्वदुःखहारी प्रभु । (७) सूर्य की रिश्मयों के तुल्य जगत् की पालक शक्तियों का महान कार्य । (७) राजा के अधीन भृत्य शासकों के कर्त्तव्य । (८) ईश्वर से ऐश्वर्य की प्रार्थना । (९) महारिथयों के समान रूम्नातकों के कर्त्तव्य । (१०) सोम शिष्य के कर्त्तव्य । (१० २००-२०६)

सू० [ ७० ]—पवमान सोम । विद्यार्थी के लिये वेदविद्या का दोहन पक्षान्तर में परमेश्वर का वेदों का प्रकाशित करना । (२) ब्रह्मचारी के लिये भिक्षावृत्ति, ब्रह्मचर्य पालन, (३-४) विद्योपार्जनार्थ गुरुगृह में वास, और प्रभु की आराधना। (५) ब्रह्मचारी का राजा के तृत्य नियमबद्ध होकर राजा के दुष्ट दमन के तृत्य अन्तः शहुओं का दमन। (६) प्रभु के उपासक परिवाजक की लोक-सेवा। (७) ब्रह्म-जिज्ञासु पुरुष के कर्त्तव्य। ज्ञानमयी कन्था का धारण। (८) ज्ञानी का आमरण अभिषेक और मधुपर्कादि से आदर। (९) उत्तम विद्वान् से ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना। शिष्य की ज्ञान-गर्भ से उत्पत्ति। (ए० २०६-२११)

सु० [७१] — पवमान सोम। दान दक्षिण आदि की व्यवस्था। उससे उत्तम शासकों की उत्पत्ति। (२) अनुशासक पुरुष वा उपदेशक का कर्त्तंव्यं। उसका आदरणीय पितृ तुल्य पद। (३) स्नातक का माननीय आदरयोग्य पद। (४) सभापति राजा के तुल्य प्रधान विद्वान् का आदर। (५) प्रधान अध्यक्ष पर दशावरा परिषत् की योजना। सभा के निश्चयानुसार अध्यक्ष के अधिकार। (६) उसको सर्वोपिर आसन प्रहण की प्रेरणा। (७) राष्ट्र-शासकवत् सर्वेश्वर प्रभु का वर्णन। उसका अनादि शासन। (८) प्रजा द्वारा चुने अध्यक्ष का उत्तम शासन। विद्वान् शास्ता का मधुपर्कादि से सत्कार। (९) राजा वा सेनापित का प्रवल और दयापूर्ण शासन। (ए० २११–२१६)

स्० [७२]—पवमान सोम। अभिषेक योग्य पुरुष के विशेष गुण उसके कर्त्तंव्य। (२) मधुपर्कादि से उसका समुचित आदर और उसके गुण स्तवन और उत्साह प्रदान। उसका लोकमत के अनुसार शासन से शान्ति प्राप्ति। उत्तम शासक के प्रजा के प्रति कर्त्तंव्य। (५) सेनापित सोम। उसका प्रोत्साहन। (६) गुरु विद्वान् से ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश। उसके चरणों में जिज्ञासुओं का आगमन। (७) सोम का स्वरूप, सर्वोपिरशासक बल का रूप। (८) त्यागी तपस्वी साधक का उच प्रकाशमय परलोक को प्राप्त करने का उपदेश। (९) राजा और प्रभु से ऐश्वर्यं को याचना। (ए० २१६–२२१)

सू० [७३]—पवमान सोम। जगत्स्रष्टा की स्तुति। प्रभु ने मस्तक के तीन भाग बनाये, वहीं सत्य की नौका के समान पार करने वाली है। (२) परमेश्वर की स्तुति करने वाले, उसकी महिमा की वृद्धि करते हैं। (३) ज्ञानधारक गुरु का वर्णन। (४) प्रभु के उपासकों का वर्णन। पक्षान्तर में गुरु के अधीन वेदाध्यायी जनों का वर्णन। उनके कर्त्तव्य। (५) सूर्य की किरणों के तुल्य विद्यार्थियों के कर्त्तव्य। वे तेजस्वी होकर दुष्टों का नाश करें। (६) विद्वानों और अविद्वानों के भिन्न र मार्ग। (७) प्रभु का पथ पवित्र वेदज्ञान के अभ्यास से वाणी का पवित्र होना और विद्वानों के सद्गुण। (८) न्याय-शासक का रूप और कर्त्तव्य। पक्षान्तर में प्रभु परमेश्वर का न्याय शासन। (९) न्यायी की वाणी पर आश्रित यज्ञ। अजितेन्द्रिय का अधःपतन। (१०२२१—२२६)

सू० [७४]—पवमान सोम। प्रभु से शरण की याचना। पक्षान्तर
में नव जात शिद्यु का जन्म और उनके निमित्त माता पिता की गृहादि की
कामना। (२) सर्वाश्रय पालक, सर्वव्यापक, सर्वपालक सर्वभुखदाता
प्रभु। (३) भूलोक का रक्षक सूर्य और जल का वर्णन। अध्यात्म में
प्रभु और आत्मा का वर्णन। कालमय प्रभु का अन्न जगत है। प्रभु ही
सब का परममार्ग है। (४) सूर्य द्वारा जलवृष्टि का वैज्ञानिक रहस्य।
(६) सूर्य की दिन्य शक्तियां (७) जलवृष्टि का रहस्य। (८) वीर
के तुल्य प्रभु परमेश्वर का कृपायुक्त व्यवहार और परम स्तुत्य प्रभु। (९)
प्रभु का परमानन्द रस (ए० २२६-२३१)

सू॰ [७५]—सोम पवमान। सेनापित के कर्त्तव्य। (२) वेद-वाणी, वक्ता और ज्ञान -रक्षक के कर्त्तव्य। (३) अभिषेचनीय तेजस्वी और विद्यानिष्णात पुरुष का वर्णन। (४) उसकी सर्वप्रियता। (५) उत्तम ज्ञानवान और अध्यक्ष का वर्णन। (ए० २३१-२३४)

#### तृतीयेा**ऽ**ध्यायः

स्० [ ७६ ]—सोम पवमान । सर्वोत्पादक प्रभु का वर्णन । (२)
महान् शासकवत् परमेश्वर का वर्णन । (३) जगद्-उत्पादक का वर्णन ।
(४) वही वेद-ज्ञान का प्रकाशक है। (५) वही जीव के समस्त कोशों
को बनाता, स्वयं प्रकाशमय, कृपालु और रक्षक है। (५० २३४-२३७)

सू० [७७]—पवमान सोम। वज्रवत् बलशाली आतमा। (२)
प्रभु सर्वशासक, सर्वव्यापक, सब जानों का सन्मार्ग पर चालक है। (३)
ज्ञानी पुरुषों के कत्तव्य। (४) प्रभु का अपूर्व शासन। (५) सर्वकामनाप्रद प्रभु। (ए० २३७-२४०)

सू० [ ७८ ]—पवमान सोम । शासक राजा के कर्त्तं व । ( २ ) उत्तम शासक शास्त्रोपदेशक के कर्त्तं व । अभिषेक योग्य राजा का वैभव । ( ३ ) शासकवत् प्रभु का वैभव । ( ४ ) सर्वजित् शासक और प्रभु । ( ५ ) उत्तम शासक के कर्त्तं व्य, शत्रु का नाश कर प्रजा को अभय देना। ( ए० २४०-२४२ )

सू० [७६] — पवमान सोम। उत्तम विद्वानों का वर्णन। (२) उत्तम वीरों का वर्णन। (३) परमेश्वर की महती शक्तियां। (५) उत्तम सेन्य स्वामी प्रभु। (ए० २४२-२४७)

सू॰ [८०] — सोम पवमान । अध्यक्ष वा उत्तम उपदेष्टा का वर्णन । (२) हृदय-व्यास ज्ञानप्रद, जीवनदाता प्रभु । (३) उसकी अनेक कृपाएं । सर्व-कामदुघा प्रभु । अभिषेक योग्य के तुल्य प्रभु का वर्णन । (पृ० २४४-२४७)

सू० [८१] — सोम पवमान । प्रभु के आनन्द की तरक्नें। (२) सर्वधारक, सर्वज्ञ प्रभु। (३) प्रभु से ज्ञान बल की याचना। (४) उससे उत्तम संगी तथा उत्तम जनों के प्रिप्ति की याचना। (पृ०२४७-२५०)

सू॰ [८२]—पवमान सोम। जगत्-शासक और राष्ट्र-शासक का वर्णन। (२) मेघवत् विजेता-और प्रभु का वर्णन। (३) शास्य और शासक की स्थिति। (४) जीव को प्रभु का आश्रय छेने का उपदेश। (प्र०,२५०-२५३)

सू॰ [ ८३ ]—तपस्या द्वारा प्रभु के पद की प्राप्ति । (२-३ ) मुक्त परमहंसों का वर्णन । प्रभु के शासन में जीवों की स्थिति । यजमानवत् प्रभु का वर्णन । शत्रुविजय के अनन्तर राज्य की वृद्धि के समान मोश्न पद की प्राप्ति । (पृ०२५३-२५६)

सू० [८४] — सोम पवमान । विद्वान असंग, ज्ञानी, सर्वापकारी, अन्यों को ज्ञान-धन देने वाला हो । (२) सोम परमेश्वर के गुणों का वर्णन । वह सर्वाध्यक्ष, तेजःस्वरूप, सर्वप्रेमी है।(३) सूर्यवत् प्रभु का वर्णन।(४) सर्ववन्ती प्रभु । सर्वस्तुत्य, सर्वभुखपद प्रभु । (१०२५६ – २५९)

सू॰ [८५]—पवमान सोम। उत्तम शासक के कर्त्तव्य। (२) कण्टक-शोधक के कर्त्तव्य। (३) दयालु प्रभु वा परमेश्वर वा शासक का वर्णन। (४) विजयी राजा के गुण। (५) उसके अभिषेक होने की योग्यता। (६) शासक को उत्तरोत्तर वृद्धि का आदेश। (७) प्रजाओं द्वारा राजा की स्तुति, उसी प्रकार प्रभु के प्रति भक्तजनों का जाना। (८) विजयी से प्रजाजन की विजय। पृक्षान्तर में मुक्तात्मा के देह-बन्धन में न गिरने का संकेत। (६) सूर्यवत् सभापित का पद। उसके कर्त्तव्य। (१०) विद्वानों को प्रभु की प्राप्ति। (११) वेदवाणियों द्वारा प्रभु की स्तुति। (१२) सर्वोपिर शक्ति प्रभु । उसका सूर्यवत् वर्णन। (ए० २६९-२६५)

सू॰ [ ६६ ]—सोम पवमान । राजा के वीर सर्दार के तुल्य परमेश्वर और उपासकों का वर्णन । (२) राजा के सैनिकोंवत उपासकों के कर्त्तव्य । (३) अश्ववत् भक्त विद्वान् का प्रभु की ओर वढ़ना । (४) आत्मोपसना आत्म-साधना । ( ५ ) सर्वव्यापक प्रभु । ( ६ ) व्यापक प्रभु की हृद्य में परिशोध। (७) यज्ञमय जगचक का प्रवर्त्तक प्रभु । उसकी हृदय में प्रतीति । (८) ब्यापक प्रभु और आत्मा का तुल्य वर्णन । (९) मातृवत् प्रभु का भक्त का बालवत् उपसेवन । (१०) आत्मा का वर्णन । ( ११ ) षोडशकल आत्मा हरि का वर्णन । ( १२ ) आत्मा का श्रूरवत् अभिषेक। (१३) आत्मा की पक्षी के तुल्य संसार-गति का वर्णन । ( १४ ) ज्ञानी आत्मा का स्वतन्त्र लोकों में विचरण। ( १५ ) सुखप्रद स्वामी प्रभु । ( १६ ) आत्मा परमात्मा का परस्पर सख्य-भाव । प्रभु के अधीन नियमबद्ध होकर कामनाओं से प्रेरित आत्मा का षोडशकल देह में प्रवेश। (१७) एकाग्रचित्त होकर परस्पर मिलकर प्रभु की स्तुति का उपदेश । (१८) उत्तम सम्पद्, बल, वीर्यं आदि की प्रार्थना । (१९) प्रभु की अद्भुत रचना। देह और उसकी रचना, उसके सूक्ष्म २ परमाणुओं में ज्याप्ति । (२०) आत्मा में भी ज्यापक परमेश्वर । (२१) उसका कर्म बन्धन-दाहक ज्ञान का प्रकाश करना । ( २२ ) आत्मा की अनेक देहों में गति । सर्वाश्रय प्रभु की शरण का उपदेश । (२३) गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष मार्ग में जाने का उपदेश । (२४) सर्वस्तुत्य और शरणयोग्य प्रभु (२५) वेदाभ्यास । (२६) आत्म-परिशोधन पूर्वक ज्ञान के अभ्यास से ऐश्वर्य पद की प्राप्ति । (२७) प्रजाओं और सेनाओं द्वारा राजा का अभिषेक । पक्षान्तर में वेदवाणियों से प्रभु की स्तुति और ग्रुइजनों से प्रभु की प्राप्ति ( २८ ) जगत् का राजा महान् प्रभु । (२९) वह समुद्रवत् अपार, सर्वज्ञ सर्वेश्वर है। पक्षान्तर में आत्मा का वर्णन। (३०) सर्वधारक प्रभु। (३१) उपदेष्टा की उत्तम गति। (३२) स्तुतियों का लक्ष्य प्रभु। (३३) विद्वान् का मेघ के सदश प्रशस्त मार्ग। (३४) अभिषेकयोग्य की ऐश्वर्य-पद प्राप्ति । (३५) ज्ञाननिष्ठ के अभिषेक के तुल्य आत्मा का स्वच्छ होने का वर्णन । (३६) सेनापति को सेनाओं के तुल्य विद्याशास्ता को जिज्ञासु

शिष्यों की प्राप्ति। (३७) ज्ञानी पुरुष का अनेक लोगों और वेदवाणियों से ज्ञान प्राप्त करना। (३८) प्रभु से ऐश्वयों और सुखों की याचना। (३९) सर्वोपास्य सर्वप्रद प्रभु। (४०) उपदेश के कर्त्तव्य। गुरु-शिष्य के परस्पर कर्त्तव्य। (४१-४२) आचार्य और प्रभु के शिष्य और जीवों के प्रति द्या का वर्ताव। शास्य-शासकवत् सम्बन्ध। (४३) उपासकों का योग-साधना द्वारा प्रभु का साक्षात्। (४४) देह से देहान्तर में केंचुली से सर्पवत् जाने वाले आत्मा का ज्ञानोपदेश। (४५) प्रभु और आत्मा का वर्णन। (४६) जगत्-धारक प्रभु। (४७) ईश्वर की महती शक्तियां। (४८) ईश्वर स्तुति, ज्ञान-प्रार्थना।

सू॰ [८७]—पवमान सोम। परमेश्वर की उपासना। (२) सर्वाश्रय प्रभु। राजा के समान परमेश्वर की महान शक्ति। (३) पूज्य विद्वान, उसका कर्त्तं व्य, आत्म ज्ञान। (४) उपासक ज्ञानी का वर्णन। (५) उपासकों के कर्त्तं व्य। सवारों की वीरों से तुलना। (६) अभिषिक्त शासक के कर्त्तं व्य। (७) अभिषेचित को उपदेश वीर के समान विद्यानिष्णात के कर्त्तं व्य। (८) शासक गुरु से मेघगर्जनावत् ज्ञान वाणी का शिष्य की प्राप्त होना। (९) ज्ञान-संज्ञयार्थ गुरुकुलोपसना का उपदेश। (ए० २८६-२९२)

सु० [ ८८ ] — पवमान सोम । शिष्य के प्रति आचार्य के कर्त्तव्य । शुश्रूषु शिष्य का रूप । गुरु के शिष्य रूप भूमि के प्रति कृपक के तुल्य ज्ञान-बीज वपनादि कार्य । (२) रथ के अश्वों के समान शिष्यों को इन्द्रिय दमन का उपदेश । पक्षान्तर में देह में आत्मा का दिग-दर्शन । (३) विद्यान्तर-स्नातक का विद्या प्राप्ति के अनन्तर गृह में आवर्त्तन अर्थात् लौटना और उसका गृहाश्रम में प्रवेश । (४) वतिनष्ट विद्वान् का विजयी सेनापित के तुल्य आत्म-विजय । (५) जलों में प्रशान्ता अग्नि के तुल्य शिष्य की वनस्थों के बीच ज्ञान-प्राप्ति, और उपदेष्टा होने का आदेश । (६)

मेचस्थ धाराओं के तुल्य विद्वानों का आनमन और उनका प्रभु वा जनों के प्रति गमन । ( ७ ) विद्वान वा राजा का अन्यों को विना पीड़ा दिये आना और विजय करना । (८) राजा के अनेक कर्त्तच्य । (ए० २९३–२६६)

सू० [ ८९ ]—पवमान सोम । विद्वान् विद्या-क्षेत्र में आगे बहें। उसका मातृवत् गुरुगर्भ में वास । (२) राष्ट्रपति के तुल्य देह में आत्मा और जीव का वेदवाणी पर आरोहण और उन्नति और पिता प्रभु का उस पर अनुप्रह । (३) सिंहवत् उद्योगी को प्रजादि सम्पदाओं की प्राप्ति । (४) सिंहवत् उद्योग, अश्ववत् बलवान् की, नायक पद पर नियुक्ति और उसका अभिषेक । (५) उसको अनेक शक्तियों की प्राप्ति । (६) सर्ववशी प्रभु । (७) इन्द्र-पदोचित पुरुष के कर्त्तव्य । (ए० २९६-२९९)

सू० [९०] — पवमान सोम। साधक पुरुष की ईश्वर प्राप्ति की साधना। (२) सर्व-शक्तिमान् प्रभु, सर्वरक्षक का वर्णन। (३) आतम साधक के वीर के तुल्य कर्त्तव्य। (४) उत्तम शासक के कर्त्तव्य। (५) प्रभु के प्रसादन का उपदेश। (६) आतमपावन का उपदेश। (ए० २९६-३०२)

#### चतुर्थोऽध्यायः

सू० [ ९१ ]—पवमान सोम । वाग्मी नेता के तुल्य वाक्पित का वर्णन । (२) उपास्य आत्मा का स्वरूप । (३) सर्वज्ञानोपदेष्टा प्रभु । उत्तम उपदेष्टा वेदज्ञ का वर्णन । (४) अग्निवत् तेजस्वी, राष्ट्र-शोधक वीर के कर्त्तव्य । (५) प्रभु से सन्मार्ग की याचना । (६) प्रभु से ज्ञान अकाश की प्रार्थना । (ए० ३०२-३०५)

सू॰ [ ९२ ] पवमान सोम । प्रभु की उपासना । उत्तम सेनापित के

कर्त्तव्य । अध्यातम में इन्द्रियाध्यक्ष आतमा का वर्णन । (३) हृद्य में परम-देव की प्राप्ति । (४) प्रभु के अंगभूत ३३ देव, उसकी ज्ञानप्रद सात छन्दो-वाणियां । (५) प्रभु का परम पावन रूप । (६) सिंहवत् पराक्रमी शासक का अभिषेक । (ए० २०५-२०८)

स्०[९३]—पवमान सोम। अभिषेक प्राप्त राजा के तुल्य देह में आतमा की स्थिति। (२) बालकवत् देह में आतमा का शक्ति संख्य। (३) गो-वत्सवत् देही का ज्ञानवान् और पुष्ट होना। आतमा का इन्द्रियों पर प्रभुत्व। उपास्य से ऐश्वर्य आदि की कामना। (ए० ३०८-३११)

सृ० [९४]—पवमान सोम। आभूपणों के समान आतमा में गुण, वाणी, स्तुति आदि की उपमा। सूर्य-रिश्मयों के तुल्य उसकी प्रजाएं, और पशु-पालक के तुल्य प्रभु का प्रजावर्धन का कार्य। (२) आनन्दमय अभु का दो प्रकार का वर्णन। ज्ञान रूप से, और काम्य रूप से। (३) ज्ञानपद प्रभु का राष्ट्रपति के समान शासन। (४) विजेता के समान तेजस्वी की स्थिति। उसके कर्त्तं व्य। (५) ईश्वर से अन्न बल, समृद्धि आदि की याचना। (ए० ३११–३१३)

सू० [९५]—पवमान सोम। वानप्रस्थ में विद्वान् जिज्ञासु के कर्त्तुं का वर्णन। (२) न्यायऋत वाणी को बढ़ाने का विद्वानों का कर्त्तुं या। (३) तरंगों और प्रजाओं के तुल्य गुरु-वाणियों का वर्णन। (४) पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर परमेश्वर में आयन्द लाभ करने का उपदेश। (५) योग्य, विद्यानिष्णात शिष्य का कर्त्तुं ज्ञान का सर्वत्र प्रचार करना है। (पृ० ३१४–३१६)

सू॰ [९६]—पवमान सोम । सेनापित का वर्णन । (२) सेनापित के अश्वों और अधीन पदाधिकारियों का सुभूपित करना । महारथी का वर्णन । (३) उसका रण में प्रयाण । (४) उसका उद्देश, प्रजा कह सुख कत्याण । (५) स शासक प्रभु । (६) सर्वोपदेष्टा का वर्णन, वह कैसा है । अध्यात्म में आत्मा और उसके इन्द्रियंगण का वर्णन । उसके ब्रह्मा, किव, श्येन, स्वधिति आदि नाम । इन्द्रियों के देव, किव, ावप्र, मृग, गृध्र, वन आदि नाम । उत्तम शासक उपदेष्टा और आत्मा का वर्णन (८) वीर विजेता के तुल्य आत्मा का वर्णन । (९) देह में आत्मा के तुल्य सर्वशासक प्रभु और राष्ट्रपति राजा का वर्णन । (१०) परमात्मा का मेघ के तुल्य वर्णन, वही वेद-ज्ञान का दाता है । (११) जगत्-शासक प्रभु और राजा से प्रजाओं की प्रार्थना । (१४) विद्वान और वीर के कर्त्तं व्य । (१०) सर्वधिय शासक । (१६) राजा शासक के कर्त्तं व्य । वीर प्रजा जनों के शासक के प्रति कर्त्तं व्य । (१०) उसका अभिषेक और परम पद प्राप्ति । (१८) उपदेष्टा के कर्त्तं व्य । सेनापतिवत्त आत्मा का वर्णन । (२०) वीर युवा अश्व के तुल्य आत्मा का देहों में संक्रमण । (२१) तेजस्वी के कर्त्तं व्य । (२२) अभिषेकयोग्य के कर्त्तं व्य । (२३) स्नातक के गृहाश्रम-धारणवत् राजा का राष्ट्र-भार, का धारण । (२४) उत्तम शासक, गृहपति और राजा के समान कर्त्तं व्य । (पृ० ३१६–३२८)

स्० [९७]—पवमान सोम । तेजस्वी शासक केशाष्ट्र के प्रतिकर्त्तक्य । वह धन, बल, और पशु सम्पदा की गृहपात के समान वृद्धि करे । (२) सेनापित के समापितवत् कर्त्तक्य । (३) अभिषिक्त के कर्त्तव्य । (४) विद्वानों के कर्त्तव्य । (५) जीव का राजावत् वर्णन । उसका परमपद की ओर प्रयाण । (६) आत्मा का वीर सेनापितवत् वर्णन । (७) विद्वान् उपदेष्टा के कर्त्तव्य । (८) परमहंसों की प्रभु-शरण-प्राप्ति, पक्षान्तर में आंगृष्य हंस आत्मा और वृष्णण का विवरण । (९) अवर्णनीय महान् प्रभु । (१०) विद्वान् और वीर राजा के कर्त्तव्य । (११) जीव का जिज्ञासु शिष्यवत् वर्णन । (१२) दश अमात्यों पर सुख्य राजा के समान दश प्राण युक्त आत्मा का वर्णन । (१३) राजसभा के स्वामिवत् आत्मा

का वर्णन । (१४) अभिषेक योग्य विद्वान् उपदेश, सत्कारयोग्य शासक का वर्णन । (१५-१९) उसके कर्त्तव्य । (२०) मुमुक्षु जनों का वर्णन । (२१) उत्तम शासक विद्वान् के कर्त्तव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । (२९) अग्रणी विद्वान् के कर्त्तव्य । (३६) ऐश्वर्य पदाधिकारी के कर्त्तव्य । (३९) उपास्य प्रमु का वर्णन । (४२) विद्वान् शासक के कर्त्तव्य । (६८) उसके कण्टक-शोधन का कर्त्तव्य । (५०) प्रजा के प्रति कर्त्तव्य । (५३) द्यालुता पूर्ण कर्त्तव्य । (५४) दुष्टों का दमन करे । प्रजा को ऐश्वर्य दे । (५६) मेधावी का माता पिता से भी अधिक मान्य पद । (५७) परमानन्द रस वाले प्रभु की उपासना । (५० ३१८-३५६)

सू॰ [९८)—सोम पवमान । तेजस्वी के कर्त्तंच्य । (२) अभिषिक्त शासक के कर्त्तंच्य । राजा के कवचवत् रक्षण कार्य । (३) उसका राज-कीय भव्य वेश । और उच्च आसन । (४) उसके कर्त्तंच्य । (६-७) पांचों प्रजाओं से उसका अभिषेक । (९) उसके प्रति जनसभाओं के कर्त्तंच्य । (१०) उसके कर्त्तंच्य और जिम्मेवारियां । उत्तम अनेक पदाधि-कारियों के कर्त्तंच्य । (१२) कैसे को पदाभिषिक्त करें। (ए० ३५६-३६०)

सू॰ [९९]—पवमान सोम। वीरता और स्तुति का पात्र, शासक। उसका स्तुत्य पद। उसका प्रयाण उसका प्रजाओं द्वारा अभिषेक पक्षान्तर में-प्रभु की उपासना, वरण और स्तुति। (६) अध्यात्म में आत्मा का वर्णन। उपास्य आत्मा वा प्रभु का प्रजाओं में शक्ति-वितरण। देहगत हदय व आत्मा का वर्णन। (पृ०३६०-३६३)

सू॰ [१००]—पवमान सोम। गौवों के बछड़े के प्रति प्रेम के सदश परमेश्वर के परम प्रेमरस का आस्वादन। (२) प्रभु से प्रार्थनाएं। (४) वाणियों का छक्ष्य प्रभु। (५) विद्वान् का राज्य पद पर अभिषेक। उसके प्रजा आदि के प्रति कर्तव्य । (७) उसका स्तुत्य पद । (४) सूर्यवत् उसका वर्णन । (९) प्रभु का विश्व-धारण । (पृ॰ ३६३-३६६)

#### पञ्चमोऽध्यायः

सु० [१०१] — पवमान सोम । आत्मा को उन्नित के लिये व्याज्य लोभी पुरुप का त्याग और नृष्णालु चिन्न का दमन । (२) अभिषिक्त ज्ञासक और परिवाजक का कर्तव्य । (३) आत्मा का शासकवत् प्रतिपादन । (४) शासकों के तुल्य विद्वानों का कर्तव्य । (५) प्रभु की उपासना का उपदेश । (६) आत्मा और परमात्मा में मिन्नता का सम्बन्ध । (७) पूषा प्रभु और पूषा आत्मा । (८) वेदवाणियों और विद्वानों का स्तुत्य और प्राप्य लक्ष्य प्रभु है। (९) उसकी साधना और साक्षात् करने का उपदेश । (१०) परम पावन विद्वानों का वर्णन । (११) उनके कर्तव्य । (१२) उनके उत्तम गुण। (१३) आत्मा की साधना के पूर्व लोभादि को विजय करने को उपदेश । (१४) माता पिता वा प्रिय पतिवत् प्रभु । (१५) विश्वाध्यक्ष विश्वधारक प्रभु । (१६) सब वाङ्मय के उपर मेघवत् प्रभु । (प० १६६–३७३)

सू० [ १०२ ]—पवमान सोम । जगत् के शासक प्रभु की आज्ञा-वाणी वेद । ( २ ) यज्ञमय प्रभु का रम्य रूप । ( ३-४ ) विद्वान् प्रभु की स्तुति उपदेशादि करे । प्रभु के अधीन सब जीव प्रेम से रहें तो उत्तम है।(६) सर्वोपास्य प्रभु ।(७) महायज्ञ के निर्माता अनादि तत्व आत्मा और प्रकृति। (८) प्रभु से ग्रुद्ध निष्पाप होने की प्रार्थना। (पृ०३७३-३७५)

सू० [ १०३ ]—पवमान सोम । सेवकवत् नियमपूर्वक देव-उपासना करने का उपदेश । (२) व्यापक प्रभु । (३) स्तुत्य अन्तर्यामी प्रभु । (४) सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वनेता, सर्वदुःखहारी है। (५) अविनाशी, विद्वान्, अमृत प्रभु । (६) परम पावन व्यापक प्रभु । (पृ० ३७५-३७७)

सू॰ [ १०४ ]—सोम पवमान । सबको मिलकर उपासना करने का

उपदेश । (२) वाणियों से व्यापक प्रभु की उपासना करो । (३) उपासना और ज्ञान का फल बल, ज्ञान, तेज, और शान्ति सुख प्राप्ति है। (४) प्रभु से वेदवाणियों द्वरा अपनी अभिलाणाएं प्रकट करना। (५) मार्गदर्शी ज्ञानी प्रभु है। (६) छली, वंचक को दूर करने की प्रार्थना। (पृ०३७७-३७६)

सू॰ [१०५]—पवमान सोम। व्यापक प्रभु की स्तुति। यज्ञों द्वारा उपासना। वाणियों से ज्ञान द्वारा प्रभु का साक्षात्कार। (३) उपासित प्रभु सुख देता है। (४) बल देता है, पक्षान्तर में शुद्ध राजा की स्थाप्ति। (५) सर्वमित्र दानशील दयालु प्रभु। (६) दुष्टों से बचने की प्रार्थना। (पृ०३८०-३८३)

स्व [ १०६ ]—पवमान सोम । देह में वीर्थों के तुल्य राष्ट्र में सर्वसुख साधक विद्वानों की प्रभु की उपासना । (२) यथार्थ ज्ञान के लिये प्रभु की उपासना । (३) आश्रय योग्य प्रभु । (४) प्रभु सर्वद्रष्टा, सर्वसुख दाता । (५) सर्वलोक नियन्ता, सब की एक मान्न गित सर्वद्रष्टा उससे सुखों की याचना । (६) उसकी उपासना । (९) वन्धन-मोचन के लिये प्रभु की उपासना । (१०) गुरुवत् प्रभु की उपासना । (११) उसका स्तुति । (१२) हृद्य में प्रभु का आविर्माव । (१४) साक्षात् प्रभु प्राप्ति । (१० ३८३-३८६)

सू० [१०७] — पवमान सोम । अभिषेक-योग्य पुरुष का वर्णन ।
(२) अभिषिक राजा के कर्जव्य । उसकी उत्तम गुण-स्तुति । (३)
अध्यक्ष के गुण और कर्जव्य । (५) उसका उत्तम पद प्राप्त करते हुए
सुपरिक्षित होना । (६) वह अनालसी होकर उच्च पद पावे । (७)
सर्वशास्ता प्रसु । वा गुरुओं का गुरु किव है । (८) पक्षान्तर में अभिषिक
राजा से तुलना । (९) समुद्रवत् रस-सागर प्रसु । (१०) साधक
विद्वान् को मोक्ष मार्ग का उपदेश । (११) स्तुत्य आत्मा । (१२) सर्वप्रेरक पूर्ण प्रसु । (१३) रथ के तुल्य रसवान् प्रिय आत्मा । (१४) रस-

सागर प्रभु की ओर विद्वानों का मार्ग। (१४) दिनरात्रिवत् जगत् की उत्पत्ति-प्रलय करने वाला प्रभु। (१६) व्यवस्थापक प्रभु। (१७) मेघवत् आनन्दवर्षी प्रभु। (१८) विद्वान् परिवाजक के कर्तव्य उसकी दीक्षा, पक्षान्तर में राजा के अभिषेक का दिग्दर्शन। (१९) प्रभु से इन्द्रिय रूप शत्रुओं द्वारा गिरने से बचने की प्रार्थना। (२०) प्रिय परमात्मा से मोक्ष की याचना। (२१) ऐश्वर्य याचना। (२) प्रभु का दर्शन। (२३) प्रभु को ज्ञान-प्रदान। (२४) सुखप्रद प्रभु और उसकी ज्ञान-वाणियों से स्तुति। (२५) ज्ञानियों को मोक्ष-लाभ। (२६) आत्मा का गर्भ में प्रवेशवत् आनन्दमय कोश में प्रवेश। (ए० ३८६-३९७)

स्० [१०८]—सोम पवमान । स्तुत्य आत्मा से सुख की आशंसा । उसका वर्णन । परम पावन से प्रार्थनाएं । (४) अमृतत्वरूप मोक्ष की ओर (५) अमृतत्व की प्राप्ति । (६) आत्मा में स्तुति-प्रेरक प्रभु । (७) सर्वसञ्चालक अव्यक्त प्रभु की उपासना । (८) राजावत् आत्मा की उपासना । (९) प्रभु से आनन्दमय कोष में प्रवेश करने में बाधक मध्यमकोशों के खोलने की प्रार्थना । पक्षान्तर में सेनापित का वर्णन । (१०) सेनापित और परमेश्वर प्रजापित का वर्णन । (११) समस्त ऐश्वर्य के स्वामी से प्रार्थना का उपदेश । (१२) सर्वप्रकाशक पिता प्रभु । (१३) समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी प्रभु । सर्वगुरु प्रभु को स्वीकार करना । (१५) उत्तम शासक के कर्त्तव्य । (१६) सागरवत् प्रभु सब का परम लक्ष्य । परमेश्वर सर्वाश्रय स्तम्भ । (१० ३९७-४०४)

सू० [१०९]—पवमान सोम। जीव को प्रभुकी प्राप्ति का उपदेश।
(२) सद्भावना। (३) परम रसरूप प्रभु। (४) सूर्यवत् सुख-रसवर्षी प्रभु। (५) उससे अनेक प्रार्थनाएं, (६-७) विश्वकर्त्ता प्रभु। (८) सर्वसुखपद प्रभु। (९) ऐश्वर्यप्रद प्रभु। (११) रसप्रद प्रभु (१२) उसका ध्यानाभ्यास। (१४) प्राणायाम साधन। (१५) प्रभु के परम रस की प्राप्ति। (१६) उसका साक्षात्। (१८) साधक को उपदेश। (१७) साधना का मार्ग। (२०) परम सुखार्थ ज्ञानोपासना। (२१) आत्मा का शोधन। (२२) परमेश्वर प्राप्तवर्थ तपः-साधना। (ए० ४०४–४१०)

सू॰ [ ११० ] सोम पवमान। वनस्थ और संन्यस्त जनों के कर्तव्य।
पक्षान्तर में परमेश्वर, राजा, विद्वान् के कर्तव्य। (५) कृप के तुल्य श्रम
से प्रमु की प्राप्ति। (६) प्रमु स्तुति। (७) प्रमु के साक्षात् के लिये
जितेन्द्रियता की साधना। (८) प्रमु-कृपा से प्रमु की प्राप्ति। (९)
सर्वोत्पादक प्रमु सोम। (१०) पावन प्रमु की प्राप्ति, (११) सर्वशासक
तेजस्वी द्यालु। (१२) दुर्गम-तारक प्रमु। (ए० ४१०-४१५)

सू॰ [१९१]—पवमान सोम। राष्ट्रशोधक राजा के तुल्य आत्म-शोधक विद्वान का वर्णन। (२) आत्मा और राजा का बलवान् होना, (३) साधक का वीर के तुल्य उद्योग। (ए० ४१५-४१७)

स्० [११२]—पवमान सोम। नाना बुद्धियों और नाना कर्म के करने वालों में तरखान विद्वान और वैद्य के तुल्य ऐश्वर्य के पद की ओर न बढ़ने का उपदेश। (२) वाणकार के समान वाणों, वा शख़-बल से ऐश्वर्य प्राप्त करने का आदेश। (३) अनेक उद्योग, व्यवसाय वालों का प्रमुख राजा द्वारा परस्पर संघटन। अध्यातम में—नाना कर्म करने वाले अंगों का परस्पर ऐक्य। (४) अश्व-गाड़ी मन्त्री-राजा और युवा-युवित के दृष्टान्त से योग्य व्यक्ति को अनुरूप ऐश्वर्य प्राप्त करने का आदेश। (ए० ४१७-४१९)

सू॰ [११२]—पवमान सोम। शस्त्रवल पर राजा का राज्य की रक्षा का कर्तव्य। (२) वह वेद द्वारा न्यायानुसार शासन करे। (२) सेना और सामन्त आदि उसे पुष्ट करें। (४) वह पुरोहित आदि उत्तम कार्य-

कर्त्ता जनों द्वारा प्रजा को सत्य की शिक्षा करे। (५) प्रभु के ऐश्वयों के तुल्य राजा के ऐश्वयं। और राजा का दुष्टों के नाश का कर्त्तव्य। (६) चाहने योग्य ऐश्वर्यपद। विद्वानों से शासित राज्य हो। (७) अमृत लोक का वर्णन। (८) प्रभु से अमृत होने की प्रार्थना। (९) ज्योतिर्मय लोकों में अमृतत्व प्राप्ति। (१०,११) सुखमय लोकों में अमृतत्व की प्रार्थना। (ए० ४१६-४२४)

सू॰ [ ११४ ] पवमान सोम । उत्तम गृहपति, उत्तम प्रजावान का लक्षण । उत्तम शासक, प्रजा-पालक का आदर-पूजा करने का आदेश । (३) सात आदेष्टा, सात सविवादि साहाय्य से राज्य का देहवत् शासन । (४) राजा का कर्तव्य । प्रजा की सब कप्टों से रक्षा । (ए० ४२४-४२६)

इति पावमानं सोम्यं नवमं मण्डलम् ।

## त्राथ दशमं मण्डलम् ( स् ० १-४५ )

सू [१]—अग्नि। सूर्यं के तुल्य तेजस्वी पुरुष के कर्जंब्य, शतुः विजय। विद्वान् का कर्जंब्य ज्ञान-प्रसार। (२) अरिणयों में अग्नि और माता पिता में बालकवत् स्व-पर सैन्यों और शास्य शासक वर्गों में राजा की स्थिति। (३) सूर्यं के तृतीय आकाशवत् ज्ञानी का तृतीय आश्रम का सेवन और ज्ञान-प्रसार। अध्यापन का कर्जंब्य। (४) काष्टाभिवत् राजा का वर्धन। (५) ज्ञानी व बलशाली की ज्ञान बल प्राप्तयर्थ उपासना। (६) तेजस्वी राजा का अग्निवत् होकर भी सत्संग करना। (७) राजा का पुत्रवत् पालन का कर्जंब्य। अध्यात्म में अग्नि आत्मा वा प्रभु। (ए० ४२७–४३०)

सू० [२]—अग्नि। राजा के कर्त्तब्य। उत्तम विद्वान् के कर्त्तब्य।
(४) राजा और विद्वान् हमारी अज्ञान द्वारा हुई त्रुटियों को पूर्ण करें।
(५) यज्ञ का उपदेश। (६) गुरु के पास विद्वान् होकर अन्यों को ज्ञान दे। (७) विद्वान् स्वयं गृहपित और कुलपित होकर पितृयाण मार्ग से कर्म करे। (ए० ४३०-४३४)

स्० [३]—अग्नि । प्राभातिक सूर्यवत् विद्वान् होकर उपा के स्वीका-रवत् छी से विवाह कर गृहस्थ होने का उपदेश । (२) सूर्य के तुल्य, गुरु-गृह में विद्वान् स्नातक हो पक्षान्तर में राजा-प्रजा का सम्बन्ध । (३) सूर्य उपावत् गृहस्थ के कर्ताच्यों और राजा प्रजा के कर्तच्यों का वर्णन । (४) प्रकाशयुक्त किरणों के तुल्य वीरों, विद्वानों का वर्णन । (५) सूर्यवत् प्रचण्ड प्रखर राजा का तेज । (६) राजा के किरणों के तुल्य विद्वान् और गर्जनावत् आज्ञा वचनों का वर्णन । (७) गृहस्थ युवा युवति के गृह-तन्त्र के तुल्य राज्यतन्त्र की तुलना । राजा के कर्तव्य । (पृ०

स्॰ [ ४ ]—अग्नि । प्रपावत रस-सागर प्रभु । ( १ ) शीत-पीड़ित के लिये अग्नि के तुल्य शरणयोग्य प्रभु । ( १ ) पृथिवी के पुत्र के तुल्य पृथ्वी को राजा का पुत्रवत् पालन-पोषण । ( ४ ) मूढ़ जन तेजस्वी की महिमा को नहीं जानते । अग्नि के समान विश्वपति राजा का जिह्वा से भूमि का भोग । ( ५ ) अग्नि के तुल्य राजा की उत्पत्ति । राजा के श्लिष्ट विशेषण । ( ६ ) बाहुओं के तुल्य राजा की सेनाओं के कर्तव्य । ( ७ ) राजा की वाणी प्रजा की वृद्धि करे और राजा उनके सन्ततियों की रक्षा करें। ( पृ० ३३७-४४१ )

सू० [ ५ ]—अग्नि। राजा और प्रमु का उत्तम वर्णन। (२) प्रतिष्ठितों, विद्वानों के कर्तव्य। (३) बालक को माता के तुल्य प्रजा राजा का पालन करे। उसका परस्पर व न और, प्रभु विषयक ज्ञान साधना। (४) अन्नार्थी कृशकों आदि के तुल्य धनार्थी जनों को सूर्यंवत् राजा की अपेक्षा। (५) सात प्राणों सहित आत्मा के तुल्य राष्ट्रपति का वर्णन। (६) ऋषियों की उपदिष्ट, सात मर्यादाएं। उनके उल्लंघन से पाप। मध्यस्तम्भ के समान राजा की स्थिति। (७) उत्तम अध्यक्षवत् अभुसर्वाश्रय। (पृ० ४४१-४४६)

### षष्टोऽध्यायः

स्० [६] — अग्नि आचार्य का वर्णन। उसके अधीन उपनीत शिष्य की प्राप्ति और वृद्धि। (२) प्रकाश से भानुवत् सबको धर्म का शिक्षक गुरु। (३) प्रभु और सेनापित का वर्णन। (४) सर्वश्रेष्ठ स्तुत्य, ज्ञानी पुरुष। (५) बहुश्रुत तेजस्वी पुरुष की सत्कार सिंहत संगतिका उपदेश। सभ्यता शिष्टता आदि का उपदेश। (६) ऐश्वर्यवान् बळवान् पुरुष के कर्तव्य। वह सबका रक्षक हो। (७) तेजस्वी ज्ञानी का अन्यों सब से बढ़ना, सत्संग से ज्ञान प्राप्ति। (पृ० ४४७-४५०)

स्०० [७]—अग्नि । प्रभु से कल्याण और रक्षा की प्रार्थना । (२) स्तुत्य और मनोगम्य प्रभु । (३) प्रभु, पिता, बन्धु, भाई, मित्र है । वहीं सर्वोपास्य है । (४) समृद्धि की प्रार्थना, परमेश्वर के अनुग्रह की विभूति । (५) यज्ञाग्निवत् प्रभु की स्तुति । उसी प्रकार मधे अग्नि के समान ही राजा का प्रदुर्भाव । (६) प्रभु का आत्मयज्ञ । (७) प्रभु से बल, आयु, जीवन आदि की याचना । (ए० ४५०-४५३)

सू॰ [८]—अग्नि। महान् प्रभु का वर्णन, पक्षान्तर में राजा के कर्तव्य। (२) महान् और देह गत आत्मा का समान वर्णन, (३) विराट्, सर्वोपरि महान् प्रभु का वर्णन। (४) छोकधारक प्रभु। पक्षान्तर में

देह के प्रभु आत्मा और गृद्ध अग्नि का वर्णन। (५) नेत्रवत् प्रकाशक प्रभु। वह नौकावत् तारक, सर्वश्रेष्ठ है। वह ज्ञानदाता है। (६) विराट् विश्व-यज्ञ का चालक व्यापक प्रभु सबका शिरोवत् है। वही जगत् को भी प्रलयकाल में लीलता है। (७) इन्द्र परमेश्वर की व्यवस्था में रह कर जीवों का देह-बन्धनों में आना। (८) इन्द्र परमेश्वर की देह में अद्भुत रचना। शीर्पगत तीन प्रकार के प्राण-च्छिद्रों का निर्माण। (ए० ४५३-५३९)

सू॰ [९]—आपः। आप्त जनों के कर्राव्य। जलों से उनकी तुलना। जलों का रोगों को, और आप्तों का दुर्भावों और पापों को दूर करने का कर्तव्य। (ए॰ ४५८-४६०)

स्य भाव। सन्तान उत्पत्ति के प्रति उनका कर्तव्य। पुत्रोत्पादन का प्रयोजन। वैवस्तत यमयमी का रहस्य। (२) पुत्रों के कर्तव्य। (३) पुत्रार्थिनी स्त्री की अभिलापा। पाणिप्रहीता पुरुष से ही सन्तान हो। (४) असमर्थ पुरुष से समर्थ स्त्री की सन्तान प्राप्ति का आग्रह। (६) पुरुष का अज्ञानवत्रा हुई भूल को अपनी असमर्थता बतलाना। (७) रथ-चक्र के जोड़े की तरह पत्नी का स्वपुरुष से ही सन्तान प्राप्ति कर गृहस्थ चलाने का संकल्प। (८) पुरुष का अपनी असमर्थता बतलाना। (७) रथ-चक्र के जोड़े की तरह पत्नी का स्वपुरुष से ही सन्तान प्राप्ति कर गृहस्थ चलाने का संकल्प। (८) पुरुष का खी को अन्य पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने का 'नियोग' अर्थात् आदेश देना। (९) पुत्रार्थिनी स्त्री की स्वपुरुष से ही सन्तान प्राप्ति की न्यपुरुष से ही सन्तान प्राप्ति की लक्ष्य कर अन्य पुरुष से क्षेत्रज पुत्र प्राप्त करने का पुनः आदेश। (११) पुत्रार्थिनी के आग्रह का कारण। (१२) असमर्थ पुरुष की भ्रातृतुल्यता। भिगनी से संग करना पाप। (१३) स्त्री का परीक्षार्थ पुरुष के प्रति आक्षेप-

असमर्थं स्त्री पुरुषों के लिये नियोग-विधान का प्रतिपादन। ( पृ० ४६०-४६७)

सू॰ [११] — अग्नि । सूर्यं के समान राजा वा गृहपति के कर्तव्य । (२) विद्युत् के तुल्य विदुपो स्त्री की अभिलापा । उत्तम गृहपति के कर्तव्य । (३) स्त्री पुरुषों के परस्पर कर्तव्य । पक्षान्तर में प्रजा-राजा का उत्तम सम्बन्ध । (४) उत्तम प्रजाओं द्वारा उत्तम पुरुष का नायकवत् वरण । (५) शासक को ऐश्वर्यं के तुल्य प्रजाप्रिय होने का उपदेश । (६) उपा-सूर्यं के दृष्टान्त से शासक के कर्त्तव्य । राजा के अधीन सेनापित का राष्ट्रधारण सामर्थ्य । (८) राजा सेनापित और सभापित के कर्तव्य । वे परस्पर अपमान तिरस्कार आदि न करते हुए मिलकर राष्ट्र-कार्यं करें । पक्षान्तर में — गृहस्थ स्त्री पुरुषों के कर्तव्यों की योजना भी जाननी चाहिये । (ए० ३६७–४७३)

सू० [ १२ ]—अग्नि । प्रधानपद पर स्थित के कर्तव्य । (२) धूमकेतु अग्नि तुल्य राजा के कर्तव्य । (३) पृथिवी के तुल्य राजा के उदार कर्तव्य । (४) माता पिता गुरु आदि से प्रार्थना । उनका कर्त्तव्य । (५) शासक के कर्तव्य, उसका वेदवत् सत्य व्यवहारवान् सत्यवक्ता होने का आदेश । (६) अविज्ञेय परम रहस्य । उसके ज्ञान का आदेश । (७) सूर्यवत् सर्वशासक प्रभु की उपासना । मुक्ति के अविज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान की जिज्ञासा। (ए० ४७३-४७६)

सू॰ [१३]—हिवर्धान । स्त्री पुरुषों को वेद-धर्म का उपदेश । स्त्री पुरुषों के कर्तव्य । (३) योगमार्ग का वर्णन, ज्ञानारम्भ के समान ही ब्रह्मज्ञान का शिक्षा । अमृत-प्राप्ति का मार्ग, (५) राजा के मृत्यों के जुल्य आत्मा के प्राणों का वर्णन । (पृ॰ ४७६-४७८)

स्० [ १४ ]—यम । नियन्ता राजा का सत्कार योग्य पद । सत्कार योग्य यम, राजा, आचार्य, गुरु, विवाह्य आदि । (१) मार्गदर्शी उत्कृष्ट पुरुष की नियन्तु-पद पर स्थापना । उसके कर्त्तं व्य । पूर्व पिता पितामहादि के मार्गानुसरण का उपदेश । (३) ज्ञानी मार्गदर्शी पुरुषों को संतृप्त वा प्रसन्न करने का
उपदेश । (४-५) राजा का विद्वानों के प्रति कर्त्तं व्य । (६) विद्वान्
ज्ञानी पुरुषों का सत्कार उनके अधीन रहने का उपदेश । (७) पितृजन
उनके उपदेश किये मार्गों पर आगे बढ़ने का आदेश । (८) सत्संगित और
गृहस्थ का उपदेश । पक्षान्तर में — आवागमन पथ में विचरते जीव को
उपदेश । (६) राष्ट्र भूमि को उत्तम वनावें । पक्षान्तर में योग साधन
का उपदेश । चतुरक्ष शबल दो सारमेयों और पितरों का स्पष्टीकरण ।
(११) प्रभु से मुक्ति की प्रार्थना । पक्षान्तर में राजा के दो प्रकार के
सैन्यों का वर्णन । (१३) यम नाम राजा के दो प्रकार के सैन्यों का वर्णन ।
अध्यात्म में – प्राण और अपान के बल से दीर्घ-जीवन का उपदेश । (१४)
राजा का आदर । (१४) उसके राज्य में निवासियों का कर्त्तं व्य । (१५)
राजा और ज्ञानदर्शी विद्वानों के प्रति सत्कार । (१६) प्रभु में छः महती
शक्तियां। त्रिन्दुप् गायत्री आदि समस्त वेद के छन्दों, मन्त्रों की परमेश्वरपरक
संगति होने से उनकी उसमें स्थिति। (ए० ४७९-४८६)

सू [ १५ ] — पितरः । समस्त मनुष्यों को उन्नति करने का उपदेश ।
( १ ) प्रजा-पालक जनों के कर्त्तंच्य । ( १ ) ज्ञानियों का आदर, उनसे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति । आदर योग्यजन । ( १ ) आदरणीय जनों के उचित आदर का उपदेश । बर्हिपद् पितृगण (५) सौम्य पितृगण उनके कर्त्तंच्य । (१) माता, पिता, गुरुओं का ज्ञानोपदेश का कर्त्तंच्य । उनका आदरणीय स्थान । ( ७ ) प्रजापालक जनों के कर्तंच्य । ( ८ ) ज्ञानी सोम्य पितर, उनके कर्त्तंच्य । यम, नव गृहस्थ । (९) वेदज्ञ विद्वान् पितर, उनकी सेवा ।
( १० ) विद्वान् पितर उनके शिष्य, देव । ( ११ ) अग्निष्वात्त पितरों के कर्तंच्य । (१३) अग्नि तेजस्वी राजा । उसका पितरों, प्रजा-पालक अध्यक्षों को देह-पोषणार्थ देने योग्य वेतन, स्वधा का देना । ( १३–१४ ) अग्नि

दग्ध, अग्निदग्ध, पितरों का विवेचन । उनके सत्संग से शक्ति प्राप्त करने का उपदेश । अनेक प्रकार के पूज्य जन । (पृ॰ ४८७-४९३)

सू० [१६]—अग्नि । विद्यासम्पन्न आचार्य । उसके शिष्य के शिक्षण में क ब्य । विद्यार्थों का तप और विद्या में परिपाक । स्नातक हाने के अनन्तर पुनः शिष्य का मा बाप के घर में आगमन । (१-३) व्रत्यर्थां आदि से विना पक्कवीर्य हुए गृहस्थादि आश्रम में प्रवेश का निषेध। (३) स्वस्थ रहने के लिये भिन्न २ इन्द्रियों का युक्त मार्ग में उपयोग । (४) तप द्वारा आत्मा की शुद्धि । सत्संग द्वारा आत्मोन्नति का उपदेश । (५) विद्यार्थों का तपोव्रत के अनन्तर पितृ-गृह में आवर्तन । (६) विषेणे कीट, पतङ्गादि के दंशों से निवृत्ति और रोगनाश का उपदेश । (७) उत्तम वस्त्र-धारण और स्वस्थ रहने का उपदेश । (८) गुरु का कर्त्तव्य सन्मार्ग में प्रवर्त्तन । विद्यादि के योग्य पात्र शिष्य का लक्षण । (९) गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा पोप, अज्ञान आदि का दूर करना । (१०) दुष्टों को दूर करने का उपदेश । (११) सिमधा हाथ में लेकर शिष्य को गुरु के समीप जाना । (१२) गुरुजनों के प्रति अवरों का सेव्य भाव । (१३) तड़नापूर्वक शिष्य को ज्ञान, आचार और सद-गुणों का आश्रय बनाने का उपदेश । (१४) शान्तिप्रद विद्या का वर्णन । (ए० ४९३–४९९)

स्॰ [१७]—सरण्यू। परमेश्वर द्वारा प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति। और पुरुष का छी से सन्तान उत्पत्ति और संसार का व्यवहार तथा माता का महामान्य पद। सूर्य उषा का वर्णन। (२) प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति। (३) यास्क के मतानुसार, ज्ञानमयी वाणी का वर्णन। (४) पूषा। पशुपालवत् पालक और प्रभु के कर्मों का वर्णन। (५) सर्वपोषक प्रभु रक्षा और सन्मार्ग की याचना। (६) सर्वफल दाता प्रभु पूषा। (७-९) सरस्वती। ज्ञानमयी वेदवाणीवत् सरस्वती नाम से प्रभु का वर्णन। पक्षान्तर में विदुषी का अंगीकार। उसके कर्त्तंव्यं। (१०)

आपः । आप्त जनों के कर्त्तव्य । उनसे पाप-मोचन की प्रार्थना । (११) सूर्य और ऋतुओं वा मासों के दृष्टान्त से आत्मा और प्राणों का वर्णन । दृष्स, नाम मूल भूत सर्वजगद्उत्पादक परम तत्त्व का वर्णन । (१२) प्रभु के दिये सोम रस का स्वरूप । यज्ञपक्ष में सोमाहुति हुए । (१३) सर्वोत्पादक तत्त्व दृष्स सोम । (१४) ग्रुद्धि करने की प्रार्थना । (१० ५०७-५१८)

स्० [१८]—मृत्यु। दीर्घजीवन का उद्देश्य। देवयान और पितृयाण मार्ग। (२) मृत्यपद का लोप। दीर्घ-जीवन का उपदेश। (४) मनुष्य की परम आयु १०० वर्ष। (५) सब दीर्घजीवी हों, अल्प आयु में मृत्यु न हों। (६) जीवन की नसैनी। (७) स्थियें पित-वियुक्त न हों। वे सदा मान-आदर पद का पावें। पिति के बाद भी स्त्री प्रप्रादि के पालन के लिये जीवित रहे। पुत्र न हो तो नियोग से पुत्रोत्पत्ति करलें। (८) सृत पुरुप के हाथ से पुत्र को अधिकार प्राप्त हो। उत्तराधिकारी भी पूर्वजों के समान विजयी हों। उत्तराधिकार के चिन्ह राजदण्ड के समान 'धनुष्' है। (१०) भूमि, आदि की प्राप्ति और शत्रुओं से रक्षा। (११) पक्षान्तर में स्त्री आदि के कर्त्तंच्य। (१२) भूमि गृह आदि सुख सामग्री की प्राप्ति। (१३) उत्तराधिकारी को उपदेश। (१४) वाण के पीछे लगे पंखों के तुल्य सेनापित के कर्त्तंच्य। (१०००-५१०)

### सप्तमोऽध्यायः

(८) प्रभुका उत्तम शासन । अध्यात्म में—इन्द्रिय-दमन का उपदेश । (पृ० ५१४–५१७)

सू० [२०] — अग्नि । प्रभु से सत्पथ की प्रार्थना । (२) उत्तम मानृवत् प्रभु । (३) वृत्तिदाता शासक । (४) सूर्यवत् शासक राजा के कर्त्तव्य । (५) अग्निवत् उत्तम पदस्थ विद्वान् के कर्त्तव्य । पक्षान्तर में ज्ञानी मुमक्षुका परम पद की ओर गूमन । (६) यज्ञ और परम पुरुष की उपासना । उनका फल । (७) जीवनप्रद प्रभु की उपासना । (८) उत्तम पुरुषों का कर्त्तव्य, प्रभु की उपासना में रहना । (९) प्रभु का उत्तम शासन । (१०) उसकी श्रद्धा पूर्वक उपासना । (१० ५१८-५२७)

सू॰ [२१] — अग्नि। प्रभु की उपासना। (२) यज्ञ। महान् प्रभु की स्तुति प्रार्थना। (३) महान् प्रभु और राजा के आधार पर प्रजा के नाना व्यवहार। महान् प्रभु। (४) महान् प्रभु से ऐश्वर्य की याचना। (५) विद्वान् के कर्त्तव्य। योग्य पुरुष के लक्षण। शासक प्रभु का वर्णन। उस की स्तुति। (पृ ५२१-५२५)

सू [२२]—इन्द्र । परमेश्वर का निरूपण । (३) पिता के तुल्य असु । (४) राजा के तुल्य देह में आत्मा की रीति (६) देह-प्राप्ति के सम्बन्ध में जिज्ञासा । (७) उदार प्रभु से ज्ञान, बल आदि की याचना । (८) दुष्टनाश की प्रार्थना । (९) भूमिवत् सर्वपालक-पोषक प्रभु । (१०) प्रेरक प्रभु और शासक । (११) श्रूरवीर के कर्त्तं व्य । (१२) शक्तिशाली से अपने कार्यों का सफलता की प्रार्थना । (१३) उत्तम कर्मी के लक्षण । (१४) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष से भूमि के समान प्रजा की समृद्धि की वृद्धि । राजा के प्रजा-वृद्ध्यर्थ कर्त्तं व्य । (१५) राजा को प्रजाक्षय च कर उनके पालन का उपदेश । (१० ५२२—५३२)

सू॰ [ २३ ] — इन्द्र । महारथी सेनापति के कर्त्तव्य । ( २ ) राष्ट्रपति के कर्त्तव्य, उसकी प्रजा के नर-नारियों के आधार पर समृद्धि । (३) राजा को राष्ट्र का चिरकाल के लिये स्वामी होने का उपदेश। (४) मेघ से वृष्टि के तुल्य राजा की प्रजा पर उदार वृष्टि। मेघ के तुल्य उसका वर्त्तन । (५) राजा का परम पौरुप, परुपभाषी दुष्टों का दमन। (६) दाता प्रभु की स्तुति और गोपतिवत् उसकी याद। (७) परम स्नेही सखा प्रभु। (ए॰ ५३२-५३६)

सू० [२४] — इन्द्र। प्रजा को पुत्रवत् पालन करने का आदेश।
(२) महान् प्रभु की शरण। (३) पाप से बचाने की प्रार्थना। (४-६)
दो अश्वी। पति-पत्नी, स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य। विवाहितों के पालनीय धर्म।
(ए० ५३६-५३९)

स्॰ [३५]—सोम। महान् प्रभु से सुख-समृद्धि की प्रार्थनाएं।
(४) सर्वंशरण्य प्रभु। (५) प्रभु की कृपा से उत्तम देह-प्राप्ति। (६)
(६) सर्वरक्षक प्रभु। (७) प्रभु से अपने पर दुष्टों के शासन न होने
की प्रार्थना। (८) दोही से रक्षा की प्रार्थना। (१०-११) सर्वदाता
प्रभु। (ए० ५३८-५४३)

सू॰ [ ३६ ] — पूषा । सर्वपोषक प्रभु । सर्वस्तुत्य प्रभु । (४) सर्वसाधक, संचालक, शोधक प्रभु । (५) फलदाता, सर्वसंचालक दुःखहारी, (६) प्रकृत्यादि का स्वामी । (७) सब ऐश्वर्यों का स्वामी, सर्वपेरक है । (८) सर्वमित्र, अनादि आत्मा, ध्रुव अविनाशी, सबका बलप्रद । (९) वह महान् शक्तिशाली, सर्वेश्वर्यपद है । (ए० ५४३ – ५४७)

स्० [२७]—इन्द्र । ऐश्वर्यवान् प्रभु का स्वात्म-वर्णन । ऐश्वर्यवान् के कर्त्तव्य । (२) इन्द्र पद पर स्थित राजा के प्रति कर्त्तव्य । (३) अप्रातम दुष्ट-नाशक प्रभु । शत्रु के प्रति राजा के कर्त्तव्य । (५) प्रभु और राजा का अप्रतिहत सामर्थ्य । (६) राजा के कर्त्तव्य । निन्दकों का दमन । (७) सर्वोपिर शक्तिशाली प्रभु । (८) जीवों की प्रभु-शासन में गौवों की तरह स्थिति। (९) कर्मफलभोगी जीवगण । (१०) अन्धी अचेतन प्रकृति से प्रभु की श्रेष्ठता। (१२) सौभाग्यवती वरवर्णिनी खी के समान ईश्वराधीन प्रकृति का वर्णन। (१३) प्रकृति में प्रभु का अद्भुत व्यापन। ईश्वर का प्रकृति व्यापन मात्र ही भोग है। (१४) प्रभु का मातृत्व। और अपने में प्रकृति के बने जगत् को छीछना। गौ के प्रातं परमात्मा का गौ के तुल्य स्नेहपूर्ण अनुप्रह। (१५) राजावत् भोक्ता आत्मा के आठों प्राणों की देह में केन्द्रित व्यवस्था। (१६) दश प्राणों में एक आत्मा की व्यवस्था, (१७) आत्मा, दशों प्राण, और उनमें दो मुख्य प्राण, अपान, और देह में रुधिर आदि की व्यवस्था। (१८) अग्निवत् आत्मा का वर्णन। (१९) जगत् का अनादि-सञ्चालक प्रभु, उसका सृष्टि-निर्माण। (२०) उसका जीवों की सृष्टि बनाना। सृक्ष्म शरीरादि से जीवसर्ग की व्यवस्था। जगत् के सञ्चालक प्रभु का महान् ऐश्वर्य। (२२) जीव को प्रभु का व्यापक भय। (२३) परम कारणरूप परमाणुमय प्रकृति से स्थूल जगत् की उत्पत्ति और जीवों की रक्षण-व्यवस्था, (२५) प्रभु की प्राणदात्री शक्ति। सर्वज्ञ और मुक्तिदाता प्रभु। (ए० ५२७-५५६)

सू० [ १८ ]—इन्द्र । देह का मुख्य शासक आत्मा । मुख्य शासक के कर्त्तं व्य । (३) उत्तम शासक के कर्त्तं व्य और अनेक वीर पुरुषों के अभिषेक । (४) प्रभु और राजा का महान् सामर्थ्य । (५) प्रभु का अगम्य रूप और मङ्गलजनक उपदेश । (६) सर्वोपिर शासक का सर्वातिशायी वल । (७) उसका शत्रु-नाश करना कर्त्तं व्य । (८) शत्रु नाश का उपाय और वीर सैनिकों का कर्त्तं व्य । (१) वे केसे निर्भय हों । वे उत्साह से बड़े बली का भी मुकाबला करें । (१०) वेतन भोगी वीर सैनिकों का सशस्त्रास्त्र रहकर सदा तैयार रहने का कर्त्तं व्य । ब्राह्मणों और विजार पश्चओं के नाशकों को दण्ड हो । (१२) शाकाहारी शान्त पुरुषों का वर्णन । उनके कर्त्राच्य । 'वसुक' की व्याख्या । (ए० ५५९—५६५)

सू० [ २९ ]-इन्द्र । राष्ट्र-रक्षार्थ एक नायक के अधीन उत्तम

जनों के दल की स्थापना। (२) तीनों शक्तियों से युक्त शतपित नायक महारिथ का स्थापन। उसके अधीन सेना का प्रयाण। (३) प्रभु की वा शासक की समर्चा की उत्सुकता। (४) प्रभु के लिये भक्त की उत्सुकना-पूर्वक अनुग्रह की याचना। (५) उससे मोक्ष-याचना। प्रभु की बनाए आकाश और पृथिवी विश्व के माता पिता के तुल्य हैं। (७) राजा का मधुपर्क से आदर करने का आदेश। (८) राजा शासक का व्यापक सामर्थ्य उसके सिख्य-भाव की कामना। इसी प्रकार प्रभु को समझना। (पृ०५६५-५६९)

सू० [३०]—आपः, अपां नपात् । प्रभु वाणी की कामना, उससे महान् ऐश्वर्यं की याचना । (२) परस्पर मिलाकर गृहस्थ बनाने का उपदेश । उन्नत का आश्रय लेकर प्रवल शातुओं का नाश करने का उपदेश । (३) रक्षार्थी लोगों का महापुरुप का आश्रय लेने और उसके आदर का उपदेश । (४) मेघ और विद्युत् के तुल्य तेजस्वी महापुरुप का वर्णन । (५–६) गृहस्थ के तुल्य राजा प्रजा का परस्पर प्रसन्नता का व्यवहार । (६) संकट से रक्षा करने वाले का आदर करने का आदेश । (८) समुद्र नदीवत् राजा प्रजा का व्यवहार । (९) नदी सूर्यवत् राजा प्रजा का व्यवहार । (१०) उत्पादक प्रकृति के समान खियों के कर्त्तव्य । विद्वानों के कर्त्तव्य । (१२) आस प्रजाओं के कर्त्तव्य । (१३–१४) उत्तम खी-जनों के कर्त्तव्य । विद्वानों का कर्तव्य । ईश्वरो-पासन, यज्ञसस्पादन । (१० १६९–५७७)

स्परिणाम। (२) गुरु-गुश्रूषा और मनोदमन, वाग्-दमन श्रेष्ठ कर्म का उपदेश। (३) ध्यान, धारणा, सदाचार और गुरुवत् प्रभु की उपासना का उपदेश। (३) ध्यान, धारणा, सदाचार और गुरुवत् प्रभु की उपासना का उपदेश। (४) जीवार्थ जगत्-सर्ग, ईश्वर का जीवोपकारार्थ ज्ञान-प्रकाश। (४) सब ज्ञान वालों से ज्ञान प्राप्त करना। (६) प्रभु की वेदवाणी, उसको ग्रहण करने का आदेश। (७) सृष्टिविषयक प्रश्न

आकाश और भूमि कहां से बने। ( द ) सर्वधारक प्रभु। वही आकाश और पृथ्वी का कर्त्ता है। ( ९ ) सूर्य और वृष्टि के दृष्टान्त से प्रभु के जगत्सर्जन का वर्णन। अग्नि से प्रकाशवत् उसका प्रकृति से संसार का रचना। ( १० ) गो-वृषम के दृष्टान्त से ब्रह्म द्वारा प्रकृति का जगत् को उत्पन्न करना। ( ११ ) प्रभु का उत्तम स्वामित्व। ( पृ० ५०७-५८३ )

सू॰ [३२]—विश्वदेव। उत्तम छी पुरुषों के कर्त्तन्य। सत्संग (२)
यज्ञों द्वारा प्रभु की आर्चना और सत्फल। (३) पिता पुत्र और खी
पुरुष के दृष्टान्त से जीव के लिये समस्त ऐश्वर्य का वर्णन। (४) गौओं
वा वेलों और माता पिता वाद्य-यन्त्रादि के दृष्टान्तों से अध्यक्ष में प्रमातृ
शक्ति के शासन का वर्णन। (५) अद्वितीय प्रधान पुरुष का सूर्यवत्
दुष्टदमनकारी और ज्ञान-दाता विद्वानों के सत्कार का उपदेश। (६)
आर्चना से आत्मज्ञान। की प्रार्थना। उससे उपदिष्ट होने की प्रार्थना।
(७) आत्मज्ञान के निमित्त अज्ञानी ज्ञानी की उपासना करें। पक्षान्तर
में क्षेत्रवित् और कृषक तथा आत्मज्ञ-अनात्मज्ञ पक्षों का विवरण। (८)
जीवरूप अग्नि की गति। (९) षोडश-कल आत्मा वा गुरु की उपासना।
(ए० ५८३—५८८)

#### **अष्टमोऽध्यायः**

सू॰ [ ३३ ]—विश्वेदेव । प्रभु की शरण याचना । भक्त का प्रभु से व्यथाओं का निवेदन । सौतों से पीड़ित छी के तृष्य उसकी हार्दिक वेदना । (३) मानसी चिन्ताओं से पीड़ित भक्त की प्रार्थना । (४) अन्तर्यामी, भयदायक जनों के नाश की प्रार्थना, सुनने वाले प्रभु का वरण । (५) अनेक सुखों के दाता प्रभु की स्तुति । (६) सुखद वाणियों के उपदेष्टा प्रभु का स्तवन । (७) प्रजारक्षक का अतिथिवत् आदर । पक्षान्तर में

उपदेष्टा गुरु के अधीन ज्ञानप्राप्ति का उपदेश । (८) आत्मा का ऐश्वर्य । (९) उसका शतायु∮जीवन । (ए० ५८८–५९३)

सु॰ [३४] — अक्षकृषि प्रशंसा अक्षिकितव-निन्दा। जूए के अक्षों के तुल्य प्रलोभन देने वाले इन्द्रियों का वर्णन। पक्षान्तर में अध्यक्षों का निर्देश। जूएख़ोर के दारिद्रय और अधःपतन। इन्द्रिय लम्पट की बुद्धि-हीनता। (३) जूए के दुष्परिणाम। जूआख़ोर का अपने सम्बन्धी जनों से द्वेप, कलह और उसके प्रति सबको तरफ से उपेक्षा। (४) जूएख़ोर की दुर्दशा। उसकी और इन्द्रिय लम्पट के गृहस्थ, खी की भी दुर्दशा। सबकी किनारा-कशी। (४) जूएख़ोर की व्यसनमग्नता उसका घोर अधःपतन। (६) जूएख़ोर के समान धनार्थी विवाद-कलही का वर्णन। और काम्यसुखार्थ आत्मा की इन्द्रियों के बीच स्थिति। (७-८) उत्तम अध्यक्षों का वर्णन। उनके कर्त्तव्य। (९) बीच अध्यक्षों का वर्णन, उसके दोष। (१०) उच्लृखल खूत व्यसनी की दुर्दशा। (११) कितव। अन्यों का छीन झपट लेने वाले का अन्तस्ताप। उसकी दुर्दशा। (१२) सर्वश्रेष्ठ राजा का आदर। (१३) खूत का निपेध और कृषि की प्रशंसा। (१४) अध्यक्षों को सदुपदेश। (५९३-६००)

सू० [३५]—विश्वदेव। शिष्यों, जिज्ञासुओं के कर्त्तच्य। (२) उत्तम माता पिता और गुरु जनों की इच्छा। (३) माता पितावत राजा, राजसभा से रक्षा की प्रार्थना, विदुषी माता और राज्य की पोलिस सेना वा प्रभु-शक्ति आदि से पाप को रोकने की प्रार्थना। (४) उत्तम प्रभुशक्ति के कर्त्तव्य। कोध त्याग का उपदेश। ब्रह्मज्ञान को धारण करने की प्रार्थना। (५) उत्तम विदुषी स्त्रियों के कर्त्तव्य। वे गृहों का सब प्रकार से पालन करें। (६) प्राभातिक सूर्य रिश्मयों का रोग-नाशक गुण। अग्निवत् तेजोमय से सुख-कल्याण की प्रार्थना। (७) प्रभु से ऐश्वर्य की याचना। प्रभु का ऐश्वर्य-सम्पादक ज्ञानवाणी, वेद का उपदेश। (८)

ज्ञानी के उदय और ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना । (९) द्रोहरहित पुरुषों का सत्संग । ज्ञानप्रकाशकों की शरण में रहकर ज्ञान-प्राप्ति । (१०) विद्वानों का किरणों के तुल्य आदर । यज्ञ में ऋत्विजों की तरह सात विद्वानों की राष्ट्र में स्थापन । अग्निवत् ज्ञान-प्रकाशक प्रभु से कल्याण की प्रार्थना । (११) वृद्ध ज्ञानी पुरुषों से यज्ञ-रक्षा की प्रार्थना और प्रभु से कल्याण-याचना । (१२) विद्वानों से ज्ञानोपदेश की याचना । (१३) बळवानों और सम्पन्नों से रक्षा-याचना । ज्ञानियों से ज्ञानी की याचना । (१४) विद्वान् तेजस्वी और सम्पन्नों की निर्भय शरण । (१०६०१–६०८)

स्० [३६]—विश्वेदेव। दिन रात्रिवत् कर्मनिष्ठ खी पुरुषों तथा आदरणीय पुरुषों का सत्कार। (२) उत्तम पुरुषों से रक्षा की प्रार्थना। उनसे पाप से बचने की प्रार्थना। उपदेष्टा ज्ञानी और प्रवल क्षत्रिय दुष्टों के नाश और उत्तम सुख की प्रार्थना। (५) राजा की सूर्यवत् स्थिति। प्रुयों की आर्चना, ज्ञान धनादि की वृद्धि। (६) तेजस्वी, उत्तम स्थी-पुरुषों के कर्त्तव्य। (७) प्रभु की आत्मदेह में प्राणापान की प्राप्ति। देह में से बल ज्ञान आदि की याचना। (८) प्रभु की उपासना। (९) उसकी अर्चना, भजन आदि। (१०) आत्मज्ञान के श्रवण का उपदेश। विजयप्रद ज्ञान, कर्म, बल आदि की याचना। (११) वीर पुरुष, वीर भोग्य ऐश्वर्य की कामना। (१२) प्रभु के परम सुख, और निष्पापता की कामना। (१३) प्रभु के वत में लगे श्रेष्ट पुरुषों से ऐश्वर्य-वृद्धि की प्रार्थना। (१४) सर्वत्र प्रभु की भावना। (ए० ६०८-६१४)

सू० [सू० ३०] विश्वेदेव । सर्वश्रेष्ठ प्रभु के सत्य ज्ञान और उससे प्रभु का स्तवन । (२) सर्वाश्रय सत्य-वचन से रक्षा की आकांक्षा। (३) सूर्य के उदयास्त के तुल्य आत्मा स्वम्न-जागरण और जन्म-मरण। प्रभु के ज्ञान-ज्योति से कष्टों के नाश की प्रार्थना । (५) प्रभु से उत्तम आचरणोपदेश की प्रार्थना । (६) माता पिता आदि आप्त जनों से सुखी

जीवन की प्रार्थना। (७) प्रभु से दीर्घ जीवन की प्रार्थना। (८) प्रभु के चिरकालिक साक्षात् की याचना। (९) दुःखहारी प्रभु से निष्पाप होने की प्रार्थना। (१०) प्रभु से शान्ति की याचना। (११) विद्वानों से सर्व-सुख कल्याण की कामना। (१२॥) अपराधी को दण्ड देने की प्रार्थना। (ए० ६१४-६२०)

सू॰ [३८]—इन्द्र । सूर्य मेघवत् प्रवल राजा के कर्त्तव्य । दुष्ट दमन । प्रजा को समृद्ध करना । (२) सूर्य के तुल्य राजा प्रजा में ज्ञान ऐश्वर्य की वृद्धि करे । (३) हम दुष्ट शत्रु के विजेता हों, (४) विजयी, ऐश्वर्य-वर्धक राजा को हम सदा चाहें और पावें। (५) ऐश्वर्यवान राजा विद्वान और आत्मा का वर्णन । वह सन्मार्ग में चलावें, निन्दित मार्ग से न चलावें, निन्दित मार्ग से हटावें वह मुक्त, असंग वा जितेन्द्रिय हों। पक्षान्तर में -जितेन्द्रियता से ब्रह्मचर्य हें बाद स्नातक का गृहाश्रम में प्रवेश। (ए० ६२०-६२३)

स्॰ [३९]—दो अश्वी। जितेन्द्रिय छी-पुरुषों के कर्त्तव्य। उत्तम उपदेश को पालक रूप से स्वीकार करना। (२) जितेन्द्रिय छी पुरुषों के कर्त्तव्य। सत्योपदेश कर प्रजापोषक उद्योग धन्धे करें। ऐश्वर्य की वृद्धि करें। (३) वे दोनों सदा सत्याचरणी हों, भूखों को अन्न दें, छोटे जीवों की रक्षा करें, निर्वलों को पालें, पीड़ितों की चिकित्सा करें। पक्षान्तर में वैद्य के कर्त्तव्य, उदर रोगी, अपस्मारी, नेत्रश्विकल, राजयक्ष्मी, कृश आदि की चिकित्सा करें। (४) छी पुरुषों के रथकार के समान कर्त्तव्य। वे उत्तम राजा को अधिकार दें। उत्तम नायक को पुनः उत्साहित करें। (५) जितेन्द्रिय छी पुरुषों के वैद्यों। के तुल्य कर्त्तव्य, रोगों की चिकित्सा करें, वे रक्षा का कार्य करें, सत्य को धारण करें। (६) विद्या पारंगत माता-पिता, गुरुजनों के कर्त्तव्य। उनसे ब्रह्मचारिणी की ज्ञान दा पालन याचना। (७) माता पिता को शुद्ध कन्या का नियमानुसार योग्य से विवाह

करने का आदेश। (८) वे विद्वानों को पालें, दुःखियों का दुःख से उद्वार करें। (९) विद्या में निष्णात छी-पुरुष जीव को कष्ट से उवारें। (१०) प्राण उदान के तुल्य वे वीर पुरुषों को आने वाला सामर्थ्य दें। (११) वे रथी सारिधवत् जिसको बड़ी पालक शक्ति सौंपे वह पाप से दूर रहे। (१२) वे रथों से यातायात करें। (१३) वे रथों से पर्वतादि देशों में भी जावें आवें। दुष्टों के पञ्जों से प्रजा की रक्षा करें। (१४) ऐसे व्यक्तियों के हाथों ही प्रजा को सौंपे जो जितेन्द्रिय और शक्तिशास्त्री हों। (पृ० ६२३–६३१)

स्॰ [ ४० ]—दो अधी । जितेन्द्रिय ची पुरुषों के कर्तव्य । उनका रथ निर्विष्ट चले। (२) वे अपने कार्यों को नियत कालों में व्यवस्थित करें, नैत्यिक नैमित्तिक कार्यों का ध्यान रखें, (३) वे प्रातः स्तुति करें और अपने शक्ति और अधिकारों को सदा प्राप्त करें। (४) सूर्य मेघवत् उनके कर्तव्य । वे सिंहों के समान रक्षक वीर हों, शिक्षित हों । ( ५ ) सभाओं के नायकों के कर्तव्य । वे राष्ट्रहित और हिंसक के नाश के लिये उद्यत रहें। (६) उत्तम स्त्री पुरुषों के शासन कर्त्तव्य। मुख से मधुर बोलें, गृहणीवत् प्रजा-सभा के कर्तव्य । ( ७ ) सभा सेना के अध्यक्षों के कर्त्तं व्य । (८) विद्वान् स्त्री पुरुष अचेत, सेवक, विधवा, ज्ञांनदाता और उपदेश आदि का पालन करें और अपने इन्द्रियों का दमन करें। (९) स्त्री के कर्त्तव्य । उत्तम पुत्र प्राप्त करे, अपने सामर्थ्यानुसार उन्नत पद पाने, जलधाराओं के तुल्य तेजस्वी पुरुष को प्राप्त हो, सौभाग्यवती हो । इसी प्रकार प्रजा भी चाहे कि उसका राजा उत्तम हो। (१०) पति के घर जाते हुए स्त्री को पितादि बन्धुओं से बिछुड़ते हुए न रोने का उपदेश ।। क्योंकि पति के गृह को जाने में ॄंउसका उद्देश्य पवित्र और अधिक उत्तम है। उसमें वह रोना अमङ्गल है। (११) युवा-युवतियों का गृहस्थ-प्रवेश के पूर्व माता पितादि से योग्य शिक्षा की प्रार्थना । (१२) वर वधू को माता पिता आदि का उपदेश, वे अपनी कामनाओं पर नियन्त्रण रखें। शुभ कार्य, गुण आदि धारण करें। (१३) उत्तम अन्न और ज्ञान से तृप्त हों, ऐश्वर्यवान् हों, उत्तम पुरुष को गुरु बनावें। उत्तम आश्रय करें। (१४) प्रसन्न रहें, उत्तम विद्वान् का सत्संग करें। (पृ० ६३०–६३६)

सू० [४१]—दो अश्वी। त्रिकाल शक्तियुक्त प्रभु की स्तुति। उत्तम स्त्री पुरुपों के कर्त्तव्य। (२) योगाभ्यास द्वारा प्रभु का ध्यान करें, और यज्ञ करें। (३) उत्तम ज्ञांनी आचार्य का सत्संग करें, वेद ज्ञान का रस प्राप्त करें।

सू॰ [ ४२ ]—इन्द्रं। उत्तम धनुर्धर के समान स्वयं प्रभु को प्राप्त करने का उपदेश। विद्वान् हृद्य में परमेश्वर को धारण करे। सुखी हों। (२) गो के तुल्य प्रभु की सेवा करो। प्रभु के प्रति सखि-भाव का उपदेश। (३) उत्तम पालक प्रभु। उससे ऐश्वर्य की याचना। (४) विवाद के अवसर पर राजा शासक की पुकार। युद्धादि में सेनापित की आवश्यकता, उसके समान सर्वत्र प्रभु के सहाय की आवश्यकता। उपासक को प्रभु प्रम करता है। (५) प्रभु पर विश्वासी के निर्विष्ठ मार्ग। (६) हमारे स्वामी से शत्रु भय करें। (७) राजा शत्रु का दूर से ही नाश करें। (८) उत्तम शास्ता राजा के कर्त्तव्य। भले को पीड़ा न दे। (९) मनुष्य को कितव के तुल्य विजयोद्योगी होने का उपदेश। (१०) प्रभु और राजा से अज्ञान और धनों के विजय की प्रार्थना। (११) प्रभु से रक्षा की प्रार्थना। (ए० ६४१–६४६)

सू॰ [ ४३ ]—इन्द्र । पित को खियों के तुल्य प्रभु को स्तुतियां प्राप्त हों । समस्त स्तुतियों का एक मात्र लक्ष्य प्रभु है । ( २ ) राजावत् प्रभु की स्तुति । प्रभु में मन का अनुराग । (३) सूर्यवत् राजा के कर्त्तं व्य । उसके प्रजा के प्रति अन्नादि को समृद्ध करने और बल बढ़ाने का कर्त्तं व्य । (४) उत्तम २ नायकों का समर्थ पुरुष को आश्रय रूप से अपनाना । (५) द्यूतकार के समान प्रजा को कृतकर्मा कुशल पुरुषों के संग्रह का उपदेश। जिससे वह सदा बलशाली बना रहे। (६) राजा प्रजा के सुखों का सदा ध्यान रक्खे और शतुओं का विजय करे। (७) समुद्र के समान राजा बलवान राजा का सर्वाध्य पद। (८) कुद्ध सांड के समान प्रजाओं वा शतुओं के राजा का उग्र रूप। उसका शासन। सेनाओं और प्रजाओं का जल का सा स्वभाव। राजा मनुष्यमात्र के हित के लिये पराक्रम धारण करे। (९) राजा स्वयं दुधार गों के समान प्रजा को ऐधर्य दे। तेजस्वी निष्क्रोध होकर भी चमके। हृदय में शुद्ध, तेजस्वी उत्तम आचरण वाला हो। (१०) प्रआ अन्नादि से सम्पन्न, ज्ञानी, धन सम्पन्न हो। (१०) राजा उसकी सब ओर से रक्षा करे। राजा प्रजा का सख्य हो। (ए० ६४६ ६४२)

सू० [ ४४ ]—इन्द्र । राजा के कर्जव्य, राजा न्याय से शासन करे शत्रुओं और दुष्टों का नाश करे । पक्षान्तर में गृहपति के कर्जव्य । (३) राजा का रथ और सैन्य दृढ़ हों, प्रजा संयमी हों । समस्त सैन्य उसके हाथ में हो । (३) वलवान जन राजा के रक्षक हों । (४) प्रजा वलशाशी राजा को चाहें । वह उनकी वृद्धि करे । (५) राजा से प्रजाकी समृद्धि याचना । (६) देवोपासक जन यशोभजन होते हैं और उपासना न करने वालों का अधःपतन हाता है । (७) अजितेन्द्रियी का अधःपतन और जितेन्द्रियों की उन्नति । (८) प्रभु का प्रसाद और कोप । उसका गर्जनवत् उपदेश । (९) प्रभु से दुष्टों के नाशक बल की याचना । (१०) अज्ञान दुर्भिक्ष आदि का विजय । (११) परमेश्वर से सर्वतोभद्र रक्षा की याचना । (१० ६५३–६५८)

सू॰ [ ४५]—अग्नि । मुख्याग्नि सूर्य, अध्यात्म में प्राण । जाठर, और भौम ये तीन अग्नियें । उनसे दीर्घायु की प्राप्ति । (२) तीन लोकों में विद्यमान् उसके तीन रूप । उसका एक निगृह रूप । (३) ज्ञानद्रष्टा अग्नि । पक्षान्तर में राजा रूप अग्नि । (४) आकाश रथ विद्युद् अग्नि । उसके तुल्य विद्वान् । सूर्यवत् राजा का कर्त्तव्य । (५) प्राभातिक सूर्यवत् राजा का स्वरूप । और उसके कर्त्तव्य । (७) तेजस्वी राजा के कर्त्तव्य । (८) आत्मा रूप अग्नि का प्रकाश । उसका अग्नि के तुल्य ही जीवन रूप ज्वलन । (९) उसका सुख-प्राप्ति के निमित्त परिसेवन । (१०) शिष्य रूप अग्नि का वर्णन, उसको गुरुवत् प्रभु का उपदेश । प्रभु का सर्वव्यापक तेज । जीवन रूप अग्नि, उसका प्रभु शक्ति से ही अनेक जीव रूप से उत्पन्न होना । (११) सर्वेश्वर्यपद सर्वज्ञानप्रद प्रभु । (१२) सर्वेहितकारी, वैश्वानर अग्नि । सर्वरक्षक, ज्ञानम्य माता पिता गुरु आदि विद्वान् जनों से उत्तम उत्तम वीर्य, धन, प्रत्नादि की याचना । (ए० ६५८-६६४) इत्यष्टमोऽध्यायः ॥

इति सप्तमोऽष्टकः।

# शुद्धाशुद्ध-पत्र

| āo  | पं०      | त्र <mark>शुद्ध</mark> | शुद्ध                           |
|-----|----------|------------------------|---------------------------------|
| 213 | 8        | उसके धर्मों को         | उनके धर्मों को                  |
| ६९  | २०       | वायु प्रत्येक          | वायु अर्थात् प्रत्येक           |
| 88  | 93       | होते हैं               | होती हैं                        |
| ९६  | २२       | विश रूप                | विशेष रूप                       |
| 90  | <b>e</b> | (हरिः)                 | ( हरिम् )                       |
| 949 | 9        | गुशोभित                | सुशोभित 💮                       |
| 828 | ६        | अश्ववत्                | अक्षवत् 💮                       |
| 388 | 38       | कलशों के               | कलशों अर्थात् देहों वा लोकों के |
| २२४ | 95       | निर्मूछ                | निर्मू <b>ल</b>                 |
| २५१ | ર        | शाशक                   | शासक                            |
| २७० | ६        | द्धाति (धारण)          | ( द्धाति ) धारण                 |
| ३०९ | સ્       | प्रजा प्रजाओं          | प्रजाओं                         |
| ३०९ | 9 9      | इन्द्रिगण              | इन्द्रियगण                      |
| ३२० | १६       | प्रभु के               | शत्रु के                        |
| ३२८ | 8        | श्रायु                 | आयु                             |

| वि०  | पं०  | त्र <mark>शुद्ध</mark> | गुद्ध     |
|------|------|------------------------|-----------|
|      | -)   | प्रष्ठ-संख्या २५२-२६८  | ३५२-३६८   |
| ३६५  | 2    | सुखपात्री              | सुखदात्री |
| 890  | 96   | प्रकार है              | प्रकार    |
| ४२२  | २५   | विनाश                  | विनाश     |
| ४३३  | ६    | उत्यु                  | अत्युत्तम |
| इ.९७ | *3 3 | अज्ञों                 | जनों      |
| ५८३  | 9 Ę  | पुरुष                  | पुरुष के  |
| 464  | 93.  | <b>मा</b> तृशक्ति      | मातृशक्ति |
| ६१६  | 93   | आप्रकाशित              | अप्रकाशित |

पृ० ४८६ में मन्त्र (१६) का उत्तरार्ध—(त्रिष्टुप् गायत्री) त्रिष्टुप्, गायत्री और (छन्दांसि) अन्य छन्द (सर्वा ता) वे समस्त (यमे आहिता) उसी नियन्ता में आश्रित हैं अर्थात् उन सब का परम तात्पर्य उसी प्रभु में चिरतार्थ होता है।

# ऋग्वेद-संहिता

# षष्ठेऽष्टके सप्तमेऽध्याये षोडशो वर्गः॥ नवमे मगडले प्रथमोऽनुवाकः।

### [ { ]

अथातः पावमानसौम्यं नवमं मण्डलम् ॥ मधुच्छन्दा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ६ गायत्री । ३, ७—१० निचृद् गायत्री । ४, ४ विराङ् गायत्री ॥ दशर्चं सुक्तम् ॥

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पर्वस्व सोम धार्यया । इन्द्राय पातेचे सुतः ॥ १ ॥

भा०—हे (सोम) विद्यादि से स्नान करने हारे ! निष्णात ! एवं विद्यादि में उत्पन्न होने हारे ! अन्यों को सन्मार्ग में प्रेरणा करने हारे ! तू (इन्द्राय पातवे ) उत्तम ऐश्वर्य के उपभोग के लिये (सुतः) अभिषिक्त है । तू (स्वादिष्ठया) अति स्वादु, मधुर (मदिष्ठया) अति अधिक आनन्द देने वाली, (धारया) वाणी से (पवस्व) अन्यों के प्रति प्राप्त हो । अन्यों से मधुर, सुखजनक वाणी से व्यवहार कर ।

उत्पन्न हुआ बालक गर्म से, विद्यार्थी विद्यानार्भ से तथा प्रत्येक दीक्षित आश्रम से आश्रमान्तर जाने के लिये प्रथम अभिषेक करता है। इसी प्रकार प्रत्येक अधिकारी अपने पद पर नियुक्त होने के पूर्व अभिषिक्त होता है। वे सब ही 'सोम' कहाते हैं। इस समस्त सोम-प्रकरण में सामान्यतः ये सभी 'सोम' लक्षणया वर्णित जानने चाहियें। प्रकरणानुसार एकमात्र पक्ष विशेष रूप से दर्शाया जावेगा । अध्यात्म में जगदुत्पादक, जगव्येरक प्रभुं भी 'सोम' है। और उसका महान् ऐश्वर्य तथा उसका दर्शन करने वाला इन्द्रियों का स्वामी, ऐश्वर्यों का भोक्ता जीव भी 'इन्द्र' पद से वाच्य है। जहां उत्पन्न होने वाला जीव 'सोम'है वहां 'इन्द्र' शब्द से जगत् का ऐश्वर्यं और उसका स्वामी प्रभु स्वयं संगृहीत होते हैं। 'सोम' नव ब्रह्मचारी के साथ इन्द्र, और अग्नि आचार्य के वाचक होते हैं, 'सोम' गृहस्थाभिलाषी वर है तो 'इन्द्र' ऐश्वर्य है, जब वह <sup>'</sup>इन्द्र'हे तो 'सोम' गृहस्थ के उत्तम सुख समझे जाते हैं। वनस्थ विद्वान् एवं प्रभुपरायण अभ्यासी, मुमुक्षु वा परिवाजक 'सोम' पवमान पद से वर्णित होते हैं। उनके विशेषणों द्वारा उनका विशेष वर्णन होता है। यज्ञ में सोम ओषिं-विशेष का रस भी गृहीत होता है। याज्ञिक पक्ष की इस भाष्य में, प्रायः अन्यों द्वारा वर्णित होने से पिष्टपेषणवत् उपेक्षा की गयी है। अनेक स्थलों पर सोम अन्न एवं सामान्य ओषधि वाचक भी है। जो यथास्थान संकेत से बतलाया जावेगा।

इसी प्रकार ऐश्वर्यवान् आज्ञापक राजा भी राष्ट्र को कण्टक-शोधनादि द्वारा पावन करने से 'पवमान सोम' कहा जाता है। देह का राजा जीव, ब्रह्माण्ड का स्वामी ईश्वर और आश्रम का गुरु, गृह का गृहपति आदि सभी 'सोम' कहे जाते हैं। उन सबका समान कर्तव्य और पद होने से एक समान वर्णन जानना चाहिये।

र्चोहा विश्वचर्षिण्यभि योनिमयोहतम्।

हुणां सुधस्थमासंदत्॥२॥ भा०—( विश्व-चर्पणिः ) सब का द्रष्टा ( रक्षोहा ) दुष्टों का नाश करने वाला, विद्वान् (अयः-हतम्) सुवर्णादि से वने (योनिम्) आसन पर (द्रुणा अभि) द्रुतगामी सैन्य से परिष्कृत होकर (सधस्थे) एक साथ बैठने के सभा भवन में (आ सदत्) सक्के सन्मुख विराजे। (२) 'सोम' ओषधि देह-शोधन और रोग नाश करने से 'विश्वचर्षणि और रक्षोहा' है। वह लोहांश से ज्यास देह को दुतगामी रुधिर अंश से प्राप्त हो।

बरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः। पर्षि राधी मघोनाम् ॥ ३॥

भा०-तू (वरिवः-धातमः) श्रेष्ठ ऐश्वर्यं को धारण करने वाला, (मंहिष्ठः) उत्तम दाता और (वृत्रहन्-तमः) अज्ञान, शत्रु, रोगादि का उत्तम नाशक (भव) हो। तू (मघोनाम्) धन सम्पन्नों को (राधः पर्षि) धन प्रदान करता है।

श्चभ्यर्ष महानां हेवानां वीतिमन्धंसा । श्चभि वार्जमृत श्रवः ॥ ४॥

भा०—हे विद्वन् ! तू (महानां देवानां ) बड़े २ विद्वान् , तेजस्वी जनों की (अन्थसा ) उत्तम धन आदि ऐश्वर्यं, और अन्न द्वारा (वीतिम् अभि अर्थ) कामना को पूर्णं कर और (वाजम् ) बल (उत श्रवः अभि अर्थ) और ज्ञान, यश भी प्राप्त करा।

त्वामच्छा चरामसि तदिद्थी दिवेदिवे । इन्दो त्वे न श्राशसः ॥ ४ ॥ १६ ॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! दयार्द् ! हम (दिवे-दिवे) दिन प्रतिदिन, (त्वाम्) तुझको (अच्छ चरामिस) उत्तम रीति से प्राप्त होते हैं। (नः) हमारा (तत् इत्) वह त् ही (अर्थम्) धनवत् प्राप्य है। (नः आशसः) हमारी सब आशाएं और कामनाएं तुझ पर ही आश्रित हैं। इति षोडशो वर्गः॥ पुनाति ते परिस्तुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता। वारेण शर्थता तनां॥६॥

भा०—( सूर्यस्य दुहिता) सूर्यंवत् तेजस्वी पुरुष से दुही गई, प्रदान की गई विद्या वा पदवी (ते) तुझ (परिस्नुतं सोमं) अभिषिक्त सोम विद्यार्थी को (शश्वता) सनातन नित्य (वारेण) वरण करने योग्य (तना) विस्तृत ज्ञानैश्वर्य से (पुनाति) पवित्र करती है।

(२) हे सौम्य युवक ! ( सूर्यंस्य दुहिता ) तेजस्वी पिता की कन्या ( तेपरिसुतं सोमं ) तेरेनिषिक्त वीर्यं को ( वारेण ) वरणीय ( शक्षता तना ) स्थायी उत्तम पुत्र रूप से ( पुनाति ) प्राप्त करे। (३) सूर्यं की पुत्री श्रद्धा का अभिप्राय वह उत्तम ज्ञानी पुरुष की सत्य विद्या, सत्य ज्ञानधारण कराने से 'श्रद्धा' है।

तम्भिग्रुवीः समर्थे त्रा गृभ्णन्ति योषेणो दर्श । स्वसर्िः पार्थे द्विवि ॥ ७ ॥

भा०—(तम् ईम्) उसको (अण्वीः) प्राणधारिणी (दश योषणः) दसों दिशा की प्रेमयुक्त प्रजाएं (समर्थे) मनुष्यों से सहित राष्ट्र में (आ गृभ्णन्ति) उस अभिषिक्त को अपनाती हैं। और वे (स्वसारः) स्वयं उसको प्राप्त वा शत्रु को सुख से उखाड़ फेंकने में समर्थ सेनाएं (पार्ये दिवि ) पालन करने योग्य, प्रकाश-तेज से युक्त पद पर स्थापित करती हैं। (२) अध्यादम में दश इन्द्रियें सूक्ष्म रूप होकर उस जीवको अपना रही हैं।

तमी हिन्वन्त्युयुवो धर्मन्ति वाकुरं दतिम् । त्रिधातु वार्णं मधुं ॥ ८ ॥

भा०—(अयुवः) आगे आने वाले, प्रमुख प्रजाजन, (ईम्) सब ओर से (बाकुरम्) तेजस्वी, सूर्यवत् प्रकाशवान् (दितम्) पात्र के समान ऐश्वर्यं को ग्रहण करने वाले (त्रि-धातु) तीनों प्रकार से (वारणं) शत्रुओं को वारण करने में समर्थ (मधु) मधुर स्वभाव से युक्त (तम्) उसको (हिन्वन्ति ) बढ़ाते और (धमन्ति ) अधिक तीक्ष्ण करते और उसका यशो-गान करते हैं।

श्रुभी ममध्न्या उत श्रीणिन्ति धेनवः शिश्चम्। सोमुमिन्द्राय पातिवे ॥ ६॥

भा०—(अन्याः धेनवः शिशुम्) न मारने योग्य, गौवें जिस प्रकार वालक को (पातवे) दूध पिलाने के लिये (श्रीणन्ति) अपने साथ मिलाती हैं उसी प्रकार (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् सत्य-ज्ञानदर्शी आचार्य, गुरु की (अन्याः धेनवः) न नाश होने वाली सत्य वाणियां (पातवे) पालन करने के लिये (सोमम् शिशुम्) शिशु विद्यार्थी को (अभिश्रीणन्ति) प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा को अहन्तव्य प्रजाएं गौवत् ऐश्वर्य पद देने के लिये सब ओर से एकत्र होती हैं।

श्रुस्येदिन्द्रो मद्रेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्नते । शूरी मुघा च महते ॥ १० ॥ १७ ॥

भा०—( अस्य इत् मदेषु ) इस अभिषिक्त राजा के ( मदेषु ) आनन्दोत्सवों में प्रसन्न होकर (शूरः इन्द्रः) शूरवीर, शत्रुनाशक सेनापित ( विश्वा बृत्राणि ) समस्त शत्रुओं को ( आ जिन्नते ) नाश करता है और वह (मवा च मंहते) नाना ऐश्वर्य प्रदान करता है। इति सप्तदशो वर्गः॥

### [ २ ]

मेधातिथिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ६ निचृद् गायत्री । २, ३, ४, ७—६ गायत्रो । १० विराड् गायत्री ॥ दशर्वं स्कम् ॥

पर्वस्व देववीरित प्वित्रं सोम रहा । इन्द्रिमिन्दो वृषाविश ॥१॥ भा० हे (इन्दो) इस प्रकार से विनीत होकर गुरु की परिचर्या करने वाले ! हे (सोम) विद्यार्थिन्! ब्रह्मचारिन् ! सोम्य ! ज्ञानोपासक ! तू (देव-वीः) ज्ञान दाता को प्राप्त होने वाला होकर (पवित्रं) पवित्र करने वाले (इन्द्रम् ) तत्वदर्शीं, वाणी के नियमों को खोल कर बताने वाले गुरु को (रंहा) वेग से, अनालसी होकर (अति पवस्व) अपने को खूब पवित्र कर । और तू (वृषा) बलवान् होकर (इन्द्रम् आविश) उस आचार्य को प्राप्त हो । (२) इसी प्रकार ऐश्वर्यवान् राजा देव, विद्वानों को प्राप्त कर पवित्र इन्द्र-पद को प्राप्त करे और बलवान् होकर ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र पद पर विराजे।

त्रा वेच्यस्<u>व</u> महि प्स<u>रो</u> वृषेन्दो ह्युम्नवंत्तमः । ऋष्योनि धर्णुसिः सदः ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्हों) आह्वादकारक ! ऐश्वर्यवन् ! सोम्य ! त् (वृषा) बलवान् (द्युश्वत्तमः) अति तेजस्वी होकर (महि प्सरः) बहुत उत्तम ज्ञान का (आ वच्यस्व) अभ्यास कर । और (धर्णसिः) धारणशील होकर (योनिम्) गुरु-गृह में (आ सदः) रह । राजा भी धनैश्वर्य-सम्पन्न बली होकर प्रजा को बड़ा सुख दे, अपने आसन पर दृढ़ रहे ।

त्रधुंचत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः। ग्रुपो वसिष्ट सुकर्तुः॥ ३॥

भा०—(सतस्य) अभिषिक्त, शुद्ध-पवित्र, परिष्कृत (वेधसः) जिस विद्वान् कार्यकुशल पुरुष की (धारा) वाणी, ओपधि लता के समान (प्रियं मधुः) प्रिय और मधुर वचन (अधुक्षत) प्रदान करे। वही (सु-क्रतुः) उत्तम ज्ञान और कर्मवान् पुरुष (अपः विसष्ट) आसः प्रजाजनों पर अध्यक्ष रूप से रहे।

महान्तं त्वा महीरन्वापे त्रर्षन्ति सिन्धंवः। यद् गोभिर्वासियष्यसे ॥ ४॥

भा०—जैसे ( महान्तं महीः आपः सिन्धवः ) महान् समुद्र के प्रति बड़ी २ तीव जलधारा और नद ( अनु अर्पन्ति ) जाते हैं और वहः ( गोभिः वासयिष्यते ) गमनशील निदयों और जलों से पूर्ण हो जाता है उसा प्रकार (यत्) जब हे सोम विद्यावान् और ऐश्वर्यवान् पुरुष ! त् भी (गोभिः) उत्तम ज्ञानयुक्त वाणियों, भूमियों वा चमकीले, तेजोयुक्त वस्त्रों द्वारा (वासियध्यसे) आच्छादित किया जाय तब (त्वा महान्तं) तुझको महान् जान कर (अनु) तेरे पीछे (आपः) आप्त प्रजाएं और (सिन्धवः) वेग से जाने वाले अधारोही जन भी (अपैन्ति) चलें।

सुमुद्री ऋष्सु म¦मृजे विष्टम्भो धृरुणो दिवः । सोर्मः पृवित्रे ऋस्मुयुः ॥ ४ ॥ १८ ॥

भा०—(समुद्रः) समुद्र के समान सर्वाश्रय, (दिवः विष्टम्भः) भूमि का विशेष स्तम्भवत् आश्रय, और (धरुणः) धारण करने वाला (सोमः) सोम्य स्वभाव का वीर्यवान् पुरुष (अस्मयुः) हम प्रजाओं को चाहने वाला होकर (अप्सु) जलों में स्नात पुरुष के समान (पवित्रे) पवित्र राज्य-कार्य में (मामृजे) अभिषेक किया जाय। इत्यष्टाद्शो वर्गः ॥ अचिकड्रद्रुष्टा हरिर्मुहान्मित्रो न देशेतः। सं सूर्येण रोचते ॥६॥

भा०—( वृषा ) बलवान् प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला, ( हरि: ) दु:खों और मन का हरण करने वाला, ( महान् ) गुणों में श्रेष्ठ, ( मित्रः न ) स्नेही जन के समान ( दर्शतः ) ब्यवहारों का दृष्टा, न्याय- शील, शासक ( सूर्येण सं रोचते ) सूर्य के समान तेज से भली प्रकार प्रकाशित होता है।

गिरेस्त इन्द श्रोजेसा मर्मृज्यन्ते श्र<u>प</u>स्युवेः । याभिर्मद्वायु शुम्भेसे ॥ ७ ॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! (अपस्यवः ) कर्मों का उपदेश करने वाली, (गिरः ) ये वाणियां (ते ओजसा ) तेरे सत्य पराक्रम से (मर्मुज्यन्ते ) ग्रुद्ध-पवित्र, अलंकृत होती हैं (याभिः ) जिन से तू (मदाय) प्रजा के हर्ष के लिये (ग्रुम्भसे ) सुशोभित होता है।

तं त्<u>वा</u> मद्यं घृष्वंय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशंस्तयो मुद्दीः ॥ ८ ॥

भा०—(मदाय) आनन्द, हर्प और स्तुति और ( गृष्वये ) शत्रु जनों से संघर्ष प्राप्त करने के लिये ( लोक-कृत्नुम् ) उत्तम लोकों के बनाने वाले (तं ला) उस तुझ से ही हम ( ईमहे) याचना करते हैं। ( तब प्रशस्तयः महीः ) हे प्रभो ! तेरी ही बड़ी उत्तम स्तुतियां हैं।

श्रुस्मभ्यमिन्द्विन्द्रयुर्मध्वः पवस्व धारया।

पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ॥ ६ ॥

भा० है (इन्हों) ऐश्वर्यवन् ! (बृष्टिमान् पर्जन्यः इव) वर्षा वाले मेघ के समान त् भी (इन्द्रयुः) ऐश्वर्ययुक्त, राजपद की अभिलापा करता हुआ (पर्जन्यः) सब सुखों, रसों का दाता, सब शत्रुओं का पराजय-कर्ता होकर (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (मध्वः धारया) मधु वा मधुर जल की धारा के समान शीतल, मनोहर, हर्पप्रद ज्ञान की वाणी से (पवस्व) हमें पवित्र कर।

<u>ग्रोषा ईन्द्रे। नृषा श्रीस्यश्वसा वाज</u>सा <u>उत ।</u> श्रात्मा यञ्चस्य पूर्व्यः ॥ १० ॥ १६ ॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! त् (यज्ञस्य) पूज्य पद के लिये (पूर्व्यः) सब गुणों से पूर्ण, सर्वप्रथम पूजने योग्य, (आत्मा) आत्मा के समान प्रिय है। और तू ही (गोपाः) गौवों, भूमियों, वाणियों का दाता, सेवन करने वाला, (नृषाः असि) मनुष्यों का स्वामी (अश्वसाः वाजसाः) अश्वों, बलों, ऐश्वर्यों और ज्ञानों का भोक्ता राष्ट्र के आत्मा के तुल्य (असि) है। इत्येकोनविंद्यो वर्गः॥

### [ ३ ]

शुनःशिप ऋषिः ।। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ विराड् गायत्री । ३, ४, ७, १६ गायत्री । ४, ६, ८, ६ निचृद् गायत्री ॥ दशर्चं स्क्रम् ॥

एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयति । श्राभ द्रोणन्यासंदम् ॥ १ ॥

भा०—(एषः) यह (देवः) तेजस्वी, सूर्यवत् कान्तिमान् (अमर्त्यः) अन्य मनुष्यों में असाधारण (पर्णवीः इव) पक्षी के समान वेग से जाने वाले रथों से जाता हुआ (द्रोणानि अभि आसदम्) नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये (दीयित) प्रयाण करता है।

एष देवो विपा कृतोऽति हरासि धावति ।

पर्वमाने। ऋद्यियः ॥ २॥

भा०—(एपः) यह (देवः) तेजस्वी (पवमानः) राष्ट्र का कम्प्टक-शोधन करता हुआ, (अदाभ्यः) किसी से हिंसित या पीड़ित न होकर (विपा) विशेष पालक शक्ति से (कृतः) समर्थ होकर (ह्यरांसि) कृटिलाचारी जनों को (अति धावति) पार कर जाता है, उनको जीत कर प्रजा को अपने वश करता है।

एष देवो विपन्युभिः पर्वमान ऋतायुभिः। हरिवाजाय मुज्यते ॥ ३॥

भा०—(एपः देवः) यह दानशील, विद्वान्, तेजस्वी पुरुष (पवमानः) सबको पवित्र ग्रुद्ध करने हारा, (विपन्युभिः) विशेष स्तुति करने वालों और विविध व्यवहार कुशल और (ऋतायुभिः = ऋतयुभिः) सत्य न्याय की कामना करने वाले जनों द्वारा (पवमानः) अभिषिक्त होकर (हरिः) सबका दुःखहारी जन (वाजाय) ज्ञान, बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति, बृद्धि के लिये (मृज्यते) परिष्कृत और अभिषिक्त किया जाता है।

एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः।

पर्वमानः सिषासति ॥ ४॥

भा०—(एपः शूरः) वह शूरवीर (सत्वभिः) अपने बलों और बलवान पुरुषों द्वारा (विश्वानि वार्या) समस्त उत्तम २ ऐश्वर्यों को (यन् इव) मानो प्राप्त ही करता हुआ (पवमानः) स्वयं पवित्र करता हुआ (सिपासित) सवमें न्यायपूर्वक विभक्त करे।

ष्ट्रच <u>दे</u>वे र्थर्यति पर्वमानो दशस्यति । ञ्चाविष्कृंगोति वग्<u>व</u>नुम् ॥ ४ ॥ २० ॥

भा०—( एषः ) वह ( देवः ) तेजस्वी पुरुष ( पवमानः ) राष्ट्र को दुष्ट पुरुषों से कण्टक शोधनवत् स्वच्छ करता हुआ, शत्रु के प्रति प्रयाण करने के लिये उद्यत होकर ( रथर्यात ) रथों, रथारोही सैन्यगण की कामना करें और उनको (दशस्यित) अभिमत वेतनादि भी दे। और ( वग्वनुम् ) उत्तम वचन ( आविः कृणोति ) प्रकट करें । इति विंशो वर्गः ॥

एष विप्रैरभिष्टुंतोऽपो हेवो वि गहिते।

द्धद्रत्नानि द्वाशुषे ॥ ६ ॥

भा०—(एपः) वह (देवः) दानशील, तेजस्वी, विजिगीषु राजा, (विप्रेः) विद्वानों से (अभि-स्तुतः) सब प्रकार से स्तुति किया जाकर (रत्नानि द्धत्) नाना रत्नों, ऐश्वर्यों और धनों को धारण करता हुआ (दाशुपे) अपने को अधीन समर्पण करने वाला राष्ट्र के हितार्थ (अपः वि गाहते) अभिपेचनीय जलों में स्नान करता है, उसी प्रकार वह प्राप्त प्रजाजनों में भी विचरता है। राज्याभिषेक काल में समस्त जल समस्त प्रजाओं के प्रतिनिधि होते हैं। और इसी प्रकार यज्ञ में 'वसतीवरी' जलों का पात्र द्रोणकलश भी प्रजारूप जलों से पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। रहस्य स्पष्टीकरण देखो यजुर्वेद (अ०१०) आलोकभाष्य अभिषेक-प्रकरण।

प्रष दि<u>वं</u> वि धाविति <u>तिरो रजां</u>सि धार्रया। पर्वमा<u>नः कनिकदत्॥ ७॥</u>

भा०—( एषः ) वह ( पवमानः ) राष्ट्र को स्वच्छ, एवं शत्रु पर आक्रमण करता हुआ वीर (धारया) वाणी वा शस्त्र की धारा वा अश्वादि की धारा गित से (रजांसि) समस्त लोकों को (तिरः) पराजित करता हुआ (किनकदत्) गर्जता हुआ, (दिवं विधावति) विजयार्थ विशेष वेग से जाता है।

एष दिवं व्यासंरिक्तिरो रजांस्यस्पृतः । पर्वमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ भा०—(एषः) वह (पवमानः) राष्ट्र को स्वच्छ करता हुआ (सु-अध्वरः) उत्तम अंहिसनीय, स्वयं हिंसा रहित, (अस्पृतः) किसी से न पराजित होने वाला, वीर पुरुष (रजांसि तिरः) रजोगुणों से मुक्त वा ऐश्वर्यों को दूर तक परे फेंकता हुआ, (दिवं वि आसरत्) विजयार्थं विविध दिशाओं में प्रयाण करता है।

पुष प्रत्नेन जनमेना देवो देवेभ्यः सुतः। हिरिः प्रवित्रे ऋषित ॥६॥ भा०—(एषः देवः) वह विजिगीषु पुरुष (प्रत्नेन जन्मना) अपने सनातन से प्राप्त जन्म अभिषेकादि संस्कार हारा (देवेभ्यः) उसे चाहने वाले और विजयेच्छुक पुरुषों के लिये (सुतः) अभिषिक्त होकर ऐश्वर्य प्राप्त करके, (हिरः) सब प्रजा का चित्त हरण और दुःख दूर करके (पवित्रे) प्रजापालक, दुष्ट दमन रूप पवित्र पद पर (अपंति) आता है।

एष <u>उ</u> स्य पुंरु<u>ब</u>तो जे<mark>ज्ञानो जनयन्निष</mark>ः।

धार<sup>ं</sup>या पवते सुतः ॥ १० ॥ २१ ॥

भा०—(एपः उँ स्वः) यह वह है जो (पुरुव्वतः) बहुत से व्रतों, कर्मी का पालन करके स्वयं (जज्ञानः) नया जन्म लेता हुआ, (इपः) नाना उत्तम कामनाओं सेनाओं और उपभोग्य अन्नादि को भी (जनयन्) पैदा करता हुआ (सुतः) अभिषिक्त होकर (धारया पवते) वाणी से सबको पवित्र करता, (धारया पवते) अभिषेक जल धारा से पवित्र किया जाय और (धारया पवते) धर्म की दण्ड-धाराओं तथा खड्ग की धाराओं से सत्यासत्य और मित्र-शत्रु का विवेक करता है। इत्येकविंशो वर्षः॥

इस ही स्क में श्लेष-वृत्ति से-पिश्वाजक तथा उत्पादक परमेश्वर और जन्म लेने वाले जीव का भी बड़ा रोचक वर्णन है। जैसे—(१) 'पर्णवी' मुमुक्क, राजहंस और पश्ली आत्मा। 'द्रोण' जलकुण्ड, नाना शरीर। (२) 'विपा' वाणी। 'द्वरांसि' मानस कौटिल्य और जीव के तिर्यंग् मार्ग। परिवाजक हंस आत्मा नित्य। (३) 'हरिः' आत्मा शोधन किया जाता है विद्या और तप से। (४) परिवाट्, पवित्र सा करता हुआ ज्ञान वितरण करता है। (५) वह उत्तम उपदेश करता है, (६) जलों में संन्यास-काल में मजन करता है। आत्मा (आपः) लिङ्ग शरीरों में विचरता है। (७,८) रजः, राजस भावों को त्याग करके विचरता है, (९) पवित्र मुक्तिमार्ग, परमेश्वर में जाता है (१०) वाणी से सबको पवित्र करता है, आत्मा 'धारा', वेद वाणी से पवित्र होता है। इति दिक्। इसी प्रकार सर्वत्र योजनाएं जाननी चाहियं, विस्तार-भय से नहीं लिखते हैं।

### [8]

हिर्गयस्तूप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ १० गायत्री । २, ४, ५ ६ निचृद् गायत्री । ६, ७ विराड् गायत्री ॥ दशर्चं स्क्रम् ॥ सना च सोम जेषि च पर्चमान महि श्रर्चः । श्रथा नो वस्यसम्कृषि ॥ १ ॥

भा०—हे (पवमान) पवित्र करने हारे वा राज्याभिषेक विधि से पावन किये जाने हारे ! तू हमें (महि श्रवः सन च) बड़ा भारी ज्ञानोपदेश, यश और धन प्रदान कर । स्वयं प्राप्त कर और (जेवि च) विजय कर । (अथ नः वस्यसः कृषि) हमें उत्तम २ धन सम्पन्न करा।

सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वां च सोम सौर्भमा। ग्रथां नो वस्यसम्कृधि ॥ २ ॥ भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! त् हमें (ज्योतिः सन) प्रकाश दे, (स्वः सन) सुख दे। (विश्वा च सौभगा सन) सब प्रकार के ऐश्वर्य दे। (अथ नः वस्यसः कृषि) हमें सबसे श्रेष्ठ और ऐश्वर्यवान् बना। सना दर्चमुत कतुमप सोममुधी जेहि। ग्रथा ने। वस्यसम्कृषि॥ ३॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! तू (नः) हमें (दक्षम् सन) वल, ज्ञान दे । (क्रतुम् सन) कर्म सामर्थ्य दे । (उत) और (मृधः जिहे ) हमारे हिंसाकारी दुष्टों को दण्ड दे । (अथ) और (नः) हमें (वस्यसः कृषि) उत्तम श्रेष्ठ धन का स्वामी बना ।

पर्वीतारः पु<u>नीतन</u> सोममिन्द्र<mark>ाय पार्तवे ।</mark> अर्था <u>ने</u>। वस्यंसस्कृधि ॥ ४ ॥

भा०—हे (पवितारः) पवित्र करने और अभिपेक करने हारे विद्वान् जनो ! आप लोग (पातवे इन्द्राय सोमम्) परम पालक परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये अपने आत्मा के समान (इन्द्राय पातवे) परम पालक ऐश्वर्ययुक्त राज्यपद के लिये इस (सोमम्) अभिषेक योग्य, उत्तम वीर्यवान्, वली, ब्रह्मचारी पुरुष को (पुनीतन) अभिषेक द्वारा पवित्र करो। वह (अथ नः वस्यसः कृधि) हमें उत्तम धनसम्पन्न करे।

त्वं सूर्ये <u>न</u> त्रा भंज त<u>व कत्वा तवोति।भेः।</u> त्रर्था <u>नो वस्यंसस्कृधि ॥ ४ ॥ २२ ॥</u>

भा०—हे राजन्! प्रभो! (त्वं) त् (नः) हमें (तव कत्वा) अपने ज्ञान और कर्म सामध्यं और (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षाओं से (नः) हमें (स्यें) सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वदर्शक, प्रकाशयुक्त शासक वा विद्वान् के अधीन (आ भज) रख, (अथा नः वस्यसः कृधि) और हमें उत्तम धनेश्वर्य का स्वामी और श्रेष्ठ बना। इति द्वाविंशो वर्गः॥

तव कत्वा तवे।तिभिज्योंक् पंश्येम सूर्यम् । अर्था ने। वस्यंसस्कृधि ॥ ६ ॥ भा०—(तव कत्वा) तेरे ज्ञान और (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षाओं और शिक्षाओं से हम (ज्योक्) चिरकाल तक (सूर्यम् पश्येम) सूर्य के समान तेरे प्रताप, और ज्योतिर्मय आत्म-स्वरूप को देखें, चिरजीवी हों। (अथ नः॰ इत्यादि पूर्ववत्)

श्रभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विवहींसं ग्रियम्। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ७॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक !हे (स्वायुध) उत्तम युद्धोप-करणों वाळे ! उत्तम शख-अस्त्रों के स्वामिन् !त् (द्वि-वर्हसं) प्रजा राजा दोनों लोकों को बढ़ाने वाला (रियम् अभि-अर्ष) ऐश्वर्य प्राप्त कर (अथ नः॰ इत्यादि पूर्ववत्)

<mark>श्चभ्य ॑र्षानपच्युतो र्</mark>टायं समत्सुं सास्रहिः । <mark>श्रथां <u>नो</u> वस्यंसस्कृधि ॥ ८ ॥</mark>

भा०—हे शासक ! तृ (सासहिः) शतु-विजयी और (अनपच्युतः)
अपराजित, दृढ़ रह कर (समत्सु) संग्रामों में (रियम् अभि अर्ष) ऐश्वर्य
का लाम कर । (अथा नो॰ इत्यादि) हमें सर्वश्रेष्ठ, धनसम्पन्न बना।

त्वां युज्ञैरेवीवृधन्पर्वमान् विधर्मणि । अर्था नो वस्यसम्कृधि ॥ ६ ॥

भा०—हे (पवमान) राष्ट्र को शतु नाशन आदि द्वारा पवित्र करने और अभिषेकादि से अपने आप को पवित्र करने वाले, (वि-धर्मणि) विविध धर्मों वाले, राष्ट्र वा विविध उपायों से राष्ट्र के धर्मों के निर्णय देने वाली 'विधर्मा' नाम राजसभा के बीच (त्वां) तुझको विद्वान जन (यज्ञेः अवीवृधन्) आदर सत्कारों से बढ़ावें, तुझे उत्साहित और अधिक शक्तिशाली बनावें। (अथ नः वस्यसः कृधि) हमें सब से श्रेष्ठ, सम्पन्न, धनधान्य पूर्ण कर।

र्रायं निश्चित्रम्भिक्वनमिन्दों विश्वायुमा भेर । ऋथां नो वस्यंसस्कृधि ॥ १० ॥ २३ ॥

भा०—है (इन्दो ) अभिषेक योग्य जलों से हिन्न या स्नान करने हारे ! ऐश्वर्यवन् ! तू (नः ) हमें (चित्रम् ) आश्चर्यकारक, उत्तम, अद्भुत, (विश्वायुम् ) सब जीवन भर तक साथ देने वाले, वा सर्वजन हितकारक (रियम् ) ऐश्वर्य (आ भर ) प्राप्त करा । (अथ नः वस्यसः कृषि ) और हमें सबसे अधिक धन-धान्य पूर्ण कर । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

#### [ A ]

असितः काश्यपे। देवलो वा ऋषिः ॥ अ। प्रियो देवता ॥ छन्दः — १, २, ४ - ६ गायत्री । ३, ७ निचृद गायत्री । = निचृदनुष्टुप् । ६, १० अनुष्टुप् । ११ विराडनुष्टुप् ॥ एकादरार्चं स्क्रम् ॥

समिद्धो विश्वतस्पितिः पर्वमानो वि राजिति । प्रीणन्वृषा कर्निकदत् ॥ १ ॥

मा०—(सिमदः) खूब तेजस्वी, (विश्वतः पितः) सब प्रकार से प्रजाओं का पालन करने वाला, (पवमानः) सबको पित्रत्र करता हुआ, वा अभिषेक द्वारा अपने को पित्रत्र करता हुआ (प्रीणन्) सबको प्रसन्ध करता है और वह (वृषा) बलवान्, उत्तम प्रबन्धक, प्रजा पर सुखों, ऐश्वर्यों की वर्षा करता हुआ, (किनिकद्त्) हर्ष ध्वनि, गर्जना और घोषणाएं देता हुआ, (वि राजित) विशेष राजावत् शोभा प्राप्त करता है। (२) इसी प्रकार तेजस्वी, (सोमः) ब्रह्मचारी, बलिष्ट, विद्वान् स्नातक होकर स्त्री का सर्वस्व पित हो। (३) वैसा ही परमेश्वर विश्वतः-पालक है।

तनूनपात्पवमानः शृङ्गे शिशानो ऋषीति।

श्चन्तरिचेण रारजत्॥ २॥

भा०—(तनून-पात्) अपने देह वा बल को न गिरने देने वाला

बलिष्ठ बलीवर्द जिस प्रकार (श्रङ्गे शिशानः ) दोनों सींग पैने करता हुआ टक्कर छेने के लिये (अर्पति) आगे बढ़ता है और जिस प्रकार (पवमानः ) वेग से वहता वायु (तन्नपात् ) प्राण से देह को न गिरने देता हुआ भी (अन्तरिक्षेण रारजत्) अन्तरिक्ष में विराजता है और (पवमानः तनृनपात् ) जैसे, पावक अग्नि, (श्रङ्गे शिशानः ) दो ज्वालाएं तीक्ष्ण करता हुआ अन्तरिक्ष में चमकता है उसी प्रकार (तनृनपात्) विस्तृत च्यापक राष्ट्र का अधःपतन न होने देने वाला, (पवमानः) अभिषिक्त एवं कण्टकशोधक राजा वा सेनापति (श्रङ्गे) हिंसाकारिणी, अगल वगल की दो सेनाओं को सींगों के समान (शिशानः) तीक्षण करता हुआ ( अर्पति ) आगे बढ़े और वह (अन्तरिक्षेण) स्व और पर दोनों पक्षों वा दोनों सैन्यों के बीच में विराजे।

ईंळेन्यः पर्वमानो रियिर्वे राजित सुमान्। मधोर्धाराभिरोजसा॥ ३॥

भा०—( ईंडेन्यः ) अति पूज्य, प्रजा को अतिप्रिय, ( पवमानः ) अभिषेक योग्य, (रियः ) ऐश्वर्यवत् सुखों का दाता (रियः = रिजः ) प्रजा का अनुरञ्जन करनेवाला, ( द्युमान् ) तेजस्वी, ( मधोः ) वल की, (धाराभिः) धाराओं से और (मधोः धाराभिः) ऋग्वेद की वाणियों द्वारा (ओजसा) अपने बल-पराक्रम से भी ( राजित ) विराजता वा राजा बनता है।

ब्हिंः प्राचीनमोर्जसा पर्वमानः स्तृणन्हरिः।

देवेषु देव इयते ॥ ४॥

भा०—( देवः ) तेजस्वी, दानशील, सूर्यवत् राजा ( देवैपु ) विद्वानीं और तेजस्वी लोगों के बीच या उनके अधीन (ओजसा) वल पराकम से ( प्राचीनम् ) अपने आगे आये ( बर्हिः स्तृणन् ) उच्छेद्य शत्रु को कुशा के समान काटता और भूमि पर विछाता हुआ, इस प्रकार ( पवमानः ) राष्ट्र का कण्टक शोधन और अपना अभिषेक करता हुआ, (हरि:) सेना को साथ लिये (ईयते) आगे बढ़े। अथवा—(प्राचीनम्) आगे विनय-भाव से स्थित (बहि:) प्रजा जन को विनय से झुकाता हुआ, पराक्रम के कारण अभिषिक्त होकर, अधिकार-दाताओं के बीच उपस्थित होता है।

उदातीर्जिहते बृहद् द्वारो देवीर्हि<u>र</u>एययीः। पर्वमाने<u>न</u> सुष्टुंताः॥ ४॥ २४॥

भा०—(बृहद्-द्वारः) बड़ी २ फाटकों के समान विशाल, उदार (हिरण्ययोः) सुवर्णादि से सजी वा लोहमय हथियारों से सजी, (देवीः) धन-विजयाभिलाविणी सेनाएं (द्वारः) शत्रुओं को वारण करने में समर्थ होकर (पवमानेन) पूर्वोक्त अभिपेक योग्य, कण्टकशोधक राजा के साथ ही (सु-स्तुताः) उत्तम रीति से प्रशंसित होकर (आतैः) अपने पराक्रमों से (उत् जिहते) उत्तम पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। इति चतुर्विशो वर्गः॥

सुशिल्पे वृह्ती मही पर्वमानो वृष्णयति । नक्कोषासा न देशीते ॥ ६ ॥

भा०—(पवमानः) अभिपिक्त होता हुआ राजा (सु-शिल्पे) उत्तम शिल्पों से सम्पन्न, (बृहती) बड़ी गुणयुक्त, (मही) पूज्य, (नक्तोपासा न) रात्रि और दिनवत् (दर्शते) अति दर्शनीय, नक्त अर्थात् रात्रिकाल के समान अधिक भूषणों से रहित पुरुष और उपावत् कान्तियुक्त स्त्री, अथवा उषस् अर्थात् दिन के समान तेजस्वी पुरुष और रात्रिवत् लजाशील, नाना नक्षत्रों से सुभूषित चन्द्रवत् उज्ज्वल मुख से युक्त स्त्री दोनों वर्गों को वह (बृपण्यति) बल्ल्वान् करे, दोनों वर्गों का हित चाहे।

डभा देवा नृचर्त्तसा होतारा दैन्या हुवे। पर्वमान इन्द्रो वृषा ॥ ७ ॥ भा०—(पवमानः इन्द्रः) अभिषेक योग्य, ऐश्वर्यवान् ( वृषा ) बलवान् पुरुष, (उभा देवा) दोनों तेजस्वी, (नृ-चक्षसा) मनुष्यों के द्वष्टा, (दैव्या) देवों के हितैपी (होतारा) दानशील धन-कुवेर और ज्ञान-सागर दोनों विद्वान् और व्यवहारकुशल ब्राह्मण और वैश्य वर्गों को (हुवे) स्वीकार करे, आदर से सत्कार करे।

भार्रती पर्वमानस्य सर्रस्वतीळा मही। इमं नी यज्ञमा गमन्तिस्रो देवीः सुपेशसः॥ ५॥

भा०—( पवमानस्य ) अभिषेक योग्य राजा की ( भारती, सरस्वती मही इडा) भारती, सरस्वती और इडा ( तिस्नः ) तीनों ( सुपेशसः ) उत्तम रूपवती ( देवी ) ज्ञान, धन, और मान देने वाली प्रजाएं ( नः इमं यज्ञम् आगमन् ) हमारे इस यज्ञ, सत्संग और पूज्य पुरुष को भी प्राप्त हों। भारती, साधारण प्रजाजन, 'सरस्वती' उत्तम ज्ञानवान् वर्ग, और 'इडा' अक्षप्रद कृषक वर्ग, वा स्तुति आदि से मान देने वाले, अधीन मृत्य पोष्य वर्ग।

त्वष्टारमञ्जां गोपां पुरोयावानमा हुवे । इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पर्वमानः प्रजापतिः ॥ ६॥

भा०—( त्वष्टारम् ) सूर्यं के समान तीक्ष्ण, तेजस्वी, ( अग्रजाम् ) अग्रासन पर विराजमान ( गोपाम् ) भूमि के पालक, ( पुरोयावानम् ) स्वसे आगे प्रयाण करने वाले को में ( आ हुवे ) आदर से पुकारता हूं कि वह ( इन्दुः ) ऐश्वर्यवान् होने से 'इन्दु' है । वह ( इन्द्रः ) सूर्यवत् देदीप्यमान होने से 'इन्द्र' है वह (वृषा) सुखों का वर्षक होने से 'वृषा' है ( हरिः ) प्रजा के दुःख हरने से 'हरिं है । वह (पवमानः) अभिषिक्त और कण्टक शोधक होने से 'पवमान' और (प्रजापितः) प्रजा का पालक होने से 'प्रजापित' है । इसी प्रकार परमेश्वर भी सर्वस्रष्टा होने से 'त्वष्टा', सर्व प्रथम होने से 'अग्रजा', दयाई होने से 'इन्दु', ऐश्वर्यवान् होने से 'इन्द्र', सुखवर्षी

होने से 'वृपा', पाप भयहारी होने से 'हिर', परम पावन होने से 'पवमान', चराचर प्रजा का पालक होने से 'प्रजापित' है।

वनस्पति पवमानमध्वा सर्मङ्ग्धि धार्या । सहस्रवल्शं हरितं भ्राजमानं हिर्एययम् ॥ १०॥

भा० है (पवमान) पवित्र करने हारे! (मध्वा धारया) जल की धारा से जिस प्रकार (सहस्र-वल्झां हरितम् वनस्पतिं समंजते) हज़ारों कहाँ वाले हरे पेड़ को सींचा जाता है उसी प्रकार त् (वनस्पतिं) ऐश्वर्यों, तेजों के पालक, वटादिवत् आश्रितों के पालक (सहस्र-वल्झां) सहस्रों शाखाओं से युक्त, (हरितम्) हरे भरे, भवभय-दुः बहारी, (हिरण्ययम्) हित और रमणीय, सुवर्णादि से आड्य, (आजमानं) तेजस्वी राष्ट्रकुल को (मध्वा धारया) मधुर वचन, अन्न, ज्ञान और धारा अर्थात् दण्ड-विधान रूप वाणी और जलधारा नहर आदि से (सम अङ्घि) अच्छी प्रकार उज्जवल कर, पूजित कर और सेचन कर।

विश्वे देवाः स्वाह्यकृति पर्वमानस्या गत । बायुर्वृहस्पतिः स्योऽशिरिन्द्रः सजोपसः॥ ११॥ २४॥

भा०—(वायुः) वायुवत् बलशाली, (बृहस्पतिः) वेदवाणी का पालक, (सूर्यः) सूर्यवत् तेजस्वी, सर्वप्रकाशक, (अग्निः) अग्रणी नायक (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् वर्ण (विश्वे देवाः) सब विद्वान् वर्ण (सजोपसः) परस्पर समान प्रीतियुक्त होकर (पवमानस्य) उक्त अभिषेक योग्य, प्रजा को पावनकारक राजा के (स्वाहा-कृतिम्) उक्तम वाणी धन आदि दान एवं मान को (आ गत) प्राप्त हों। इति पञ्चविंशो वर्णः॥

### [ & ]

असितः काश्यपो देवले। वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ७ निचृद गायत्री । ३–६, १ गायत्री । ८ विराड् गायत्री ॥ नवर्च स्क्रम् ॥ मन्द्रया सोम् धारया वृषा पवस्व दे<u>व</u>युः। अव्यो वारेष्वस<u>मयुः॥१॥</u>

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! त् (वारेषु ) वरणीय पदों, और वारण करने योग्य शतुओं के बीच में भी (अस्मयुः) हमारा प्रिय, (अव्यः) रक्षक, स्नेही और (देवयुः) विद्वान् वीरों को चाहता हुआ, (वृपा) वलवान् होकर (मन्द्रया धारया) हर्पजनक वाणी से (पवस्व) हमें प्राप्त हो । हमें पवित्र कर।

ष्ट्रभि त्यं मद्यं मदुभिन्दुविन्द्व इति ज्ञर । ष्ट्रभि वाजिनो अर्वतः ॥ २ ॥

भा०—हें (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! तू (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् है, (इति ) इसिलिये ही तू (त्यं मद्यम्) उस हर्षजनक (मदं) आनन्द को (अभि क्षर) सब ओर प्रवाहित कर और (वाजिनः अर्वतः) वेगवान् , बलवान् , शत्रुहिंसक जनों को भी प्रजा के रक्षार्थ (अभि क्षर) सब ओर भेज।

ग्रुभि त्यं पूर्व्यं मद्दं सुवानो त्र्र्षं प्रवित्र ग्रा। ग्रुभि वार्जमुत श्रवः॥ ३॥

भा०—हे शासक ! (त्यं) उस (पूर्व्यं मदं) सर्वश्रेष्ठ आनन्द को (अभि सुवानः) उत्पन्न करता हुआ और (वाजम् उत श्रवः) ऐश्वर्यं, अन्न और ज्ञान वा यश को भी (अभि सुवानः) उत्पन्न करता हुआ तू (पवित्रे) राष्ट्र भर को पवित्र करने वाळे, ग्रुद्ध-पवित्र राज्य पद पर (आ अर्ष) प्राप्त हो।

अर्नु द्रुष्सास् इन्द्व आपो न प्रवतस्तरम् । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ ४ ॥

भा०—( द्रप्सासः इन्दवः ) द्रुत वेग से जाने वाले, स्नेहार्दं जन (अपः न) जलधाराओं के समान (प्रवता) उत्तम मार्गं से (अनु असरन् ) ऐश्वर्यवान् राजा का अनुसरण करें और वे भी (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी, शत्रुहन्ता वीर को (पुनानाः) अभिषेकादि से पवित्र करते हुए उसको कलिक्कत न होने देते हुए (इन्द्रम् आशत) राज्य-कार्य को प्राप्त हों।

यमत्यमिव वाजिनं मृजन्ति योषणो दशं । वने क्रीळेन्तमत्यविम् ॥ ४ ॥ २६ ॥

भा०—(यम्) जिस (वाजिनम्) बलवान्, ऐश्वर्यवान् (अत्यविम्)
सूर्यं से भी अधिक तेजस्वी, (वने क्रीडन्तम्) ऐश्वर्यं में शतु-हनन के संग्राम
आदि कार्यं में रमण करने, वा उसे क्रीडावत् अनायास करने वाले पुरुप को
(अत्यम् इव) अश्व के समान ही (दश) दशों दिशाओं की (योपणः)
प्रेमयुक्त प्रजाएं (मृजन्ति) अभिविक्त करती हैं हे राष्ट्र ! त् (तम् इन्द्रम्
आशत) उस ऐश्वर्यवान् पुरुष को ही प्राप्त कर । इति षड्विंशो वर्गः ॥

तं गोभिर्वृषणं रसं मदाय देववीतये। सुतं भरोय सं सृज ॥ ६॥

मांo—(तम्) उस (वृष्णं) बलवान्, सुखादि की वर्षा करने वाले, (रसं) बलवान् (सुतं) अभिषिक्त पुरुष को (मदाय) प्रनाजन के हर्ष और (भराय) भरण पोषण के लिये (देव-वीतये) विद्वानों, वीरों की रक्षा करने के लिये (गोभिः सं सृज) उत्तम वाणियों और भूमियों से युक्त कर, उसकी स्तुति कर और उसे भूमियों का अध्यक्ष बना। अथवा, उसे (गोभिः संसृज) उत्तम अधों से युक्त कर।

डेवे। डेवाय धा<u>र</u>येन्द्राय पवते सुतः । पयो यर्दस्य <u>पी</u>पर्यत् ॥ ७ ॥

भा०—(यत्) जव (अस्य) इसका (पयः) बल, वीर्य (पीपयत्) खूव परिपूर्ण हो जाता है, तब वह (देवः) दानशील, तेजस्वी पुरुष (सुतः) अभिपिक्त होकर (धारया) अपनी धारण शक्ति और वाणी वा खड्गधारा के बल से (देवाय इन्द्राय) विजयोत्सुक, तेजस्वी, दानशील

ऐश्वर्य पद के लिये ( पवते ) आगे बढ़ता है, और सब के समक्ष पवित्र या अभिषिक्त किया जाता है।

<mark>श्चात्मा यज्ञस्य रह्या सुच्चाणः पंवते सु</mark>तः । प्रत्ने नि पा<u>ति</u> कार्व्यम् ॥ ८ ॥

भा०—वह स्वयं (आत्मा) आत्मा के समान सामर्थ्यवान कर्ता होकर (यज्ञस्य) परस्पर दान-आदान-सत्संग के मध्य में (सुतः) अभिषिक्त होकर (रंह्या) वैग से (सु-स्वानः) उत्तम रीति से ऐश्वर्यवान् होकर (सु-स्वानः) उत्तम उपदेश से युक्त, निष्णात होकर (पवते) पवित्र होता है, और (प्रत्नं) सनातन से चले आये (काव्यम्) विद्वानों से बनाये वा परमेश्वरोक्त नित्य वेद की मर्यादा की (नि पाति) अच्छी प्रकार रक्षा करता है।

प्या पुनान ईन्द्रयुर्मदं मदिष्ठ वीतये। गुह्यं चिद्दधिषे गिर्रः॥ १॥ २७॥

भा०—( एव ) इस प्रकार ( इन्द्रयुः ) ऐश्वर्य की कामना करता हुआ, वा ऐश्वर्य पद का स्वामी होकर हे (मिदृष्ट) अतिस्तुत्य ! तू (पुनानः) स्वयं पित्रत्र या अभिपिक्त होता हुआ, ( वीतये ) रक्षा वा तेजस्वी होने के लिये ( मदं दिधिये ) स्तुत्य गुण को धारण कर और ( गिरः ) वेदवाणियों को भी ( गुहा चित् ) अपनी बुद्धि में ( दिधिये ) धारण कर । इति सप्तिविशों वर्गः ॥

### [9]

असितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ॥ प्रवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ५-% मायत्री । २ निचृद् गायत्री । ४ विराड् गायत्री ॥ नवर्च सुक्तम् ॥

असृंग्रमिन्द्वाः पथा धर्मन्नृतस्यं सुश्चियाः । विद्याना अस्य योजनम् ॥ १ ॥ भा०—(सु-श्रियः) उत्तम शोभायुक्त, सम्पन्न, (इन्द्रवः) स्नेही ऐश्वर्ययुक्त जन (ऋतस्य पथा) सत्य के मार्ग से ही (अस्य) इसके (ऋतस्य) सत्य ज्ञान वेद के (योजनम्) योग अर्थात् प्रयोग को (विदानाः) जानते हुए, (धर्मन्) धर्म मार्ग में ही (अस्प्रम्) स्वयं चलें। बा (धर्मन् अस्प्रम्) धर्मों, नियमों का निर्माण करें।

प्र धारा मध्वी अग्रियो महीरपो वि गहिते । हविर्हेविष्षु वन्द्यः ॥ २ ॥

भा०—(हविःषु) आह्वान करने योग्य, आदरपूर्वक आमन्त्रित जनों में (वन्यः) स्तुति योग्य (हविः) सर्वोत्तम आमन्त्रित होकर राजा ही (अग्रियः) अग्रासन के योग्य होकर (मध्वः धाराः प्र गाहते) जल की धाराओं को ज्ञान की धारा, वाणियों के समान हुब उत्तम रीति से विगाहन करे, उनसे स्नान करे और वह (महीः अपः) पूज्य जलों के तुल्य आदरणीय प्रजाजनों को भी (वि गाहते) विशेष रूप से प्राप्त करे उनमें भी विचरे, उनके सुखदुःखादि में सम्मिलित हो।

प्र युजो वाचो अधियो वृषाव चकदुद् वने ।

सद्याभि सत्यो अध्वरः ॥ ३॥

भा०—(अग्रियः) अग्रासन के षोग्य (वृषा) उत्तम प्रबन्धक, (सत्यः) सज्जनों में श्रेष्ठ, (अध्वरः) प्रजापीड़नादि से रहित, दयालु, अहिंसक, पुरुष (वने) ऐश्वर्य पर स्थित होकर (सग्न अभि) अपने विराजने के आसन और सभा के सन्मुख (युजः वाचः अव कदत्) योग्य उपकारक वाणियों का उपदेश करे।

परि यत्काव्यां कविर्नृम्णा वसानो ऋषैति । स्वर्वाजी सिषासति ॥ ४ ॥

भा०—( यत् ) जो ( कविः ) क्रान्तदर्शी विद्वान् होकर ( नृम्णा ) नाना ऐश्वर्यों को वा मनुक्यों के चित्तों को ( वसानः ) अपने वश करके (परि अपीत) प्राप्त करता है वह (वाजी) वलवान् पुरुष ही, (स्वः सिपासित) सब कुछ देता, सुख-समृद्ध राज्य को प्रदान करता है। (२) इसी प्रकार (पत् वसानः मृग्णा काव्या अपीत सः कविः वाजी स्वः सिपासित) जो गुरु के अधीन रहकर विद्वानों के बनाये विद्या-धनों को प्राप्त करता है वह स्वयं मेधावी, ज्ञानी होकर अन्यों को ज्ञान-प्रकाश प्रदान करता और सुख प्राप्त कराता है।

पर्वमानो ऋभि स्पृधो विशो राजेव सीदति।

<mark>यदीमृग्वन्ति बे</mark>धस<mark>ः ॥ ४ ॥ २</mark>८ ॥

भा०—(यद ईम्) जब इसको (वेधसः) विद्वान् लोग (ऋण्वन्ति) सन्मार्ग में प्रेरित करते और उपदेश देते हैं तब वह (पवमानः) स्वयं पवित्र होकर राष्ट्र आदि को भी दुष्टों का नाश कर पवित्र करता हुआ (स्प्रधः अभि पवमानः) अपने स्पर्धां शत्रुओं पर आक्रमण करता हुआ (राजा इव विशः सीदिति) राजा के समान समस्त प्रजाओं पर अध्यक्ष होकर विराजता है। इत्यष्टाविंशों वर्गः॥

श्रव्यो वारे परि प्रियो हरिर्वनेषु सीद्ति । रेभो वेजुष्यते मुती ॥ ६॥

भा०—(हरिः) मनोहर, पराक्रमी पुरुषोत्तम (प्रियः) सर्वप्रिय, होकर (अव्यः वारे) भूमि के रक्षक के वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ पद पर (सीदित) विराजता है और वह (रेभः) स्वयं उत्तम विद्वान् उपदेष्टा, आज्ञापक होकर (मती) ज्ञानमयी बुद्धि था वाणी द्वारा सबको ज्ञान का सेवन कराता है।

स <u>बायुमिन्द्रमिश्वना साकं मद्देन गच्छति ।</u> रणा यो श्रस्य धर्मभिः ॥ ७ ॥

भा०—( थः अस्य धर्मभिः ) जो इसके धर्मों से (रण) आनन्दित होता है वह ( वायुम् इन्द्रम् ) वायु, वलवान् , इन्द्र, ऐश्वर्यवान् और (अश्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुपों को (मदेन साकं) सहर्ष (आगच्छिति)
आप्त होता है। अथवा (यः मदेन साकं वायुम् इन्द्रम् अश्विना आगच्छिति
अस्य धर्मिभः रण) जो सोम सहर्ष, ज्ञानी, तत्वदशीं, उत्तम जितेन्द्रिय
स्त्री पुरुषों को प्राप्त होता है, हे मनुष्य! तू उसके धर्मों, कर्त्तव्यों वा
धारण-साधनों से आनन्द लाम कर।

त्रा मित्रावर्रणा भग्नं मध्वः पवन्त ऊर्मयः । विद्वाना त्र्रस्य शक्मभिः ॥ ८ ॥

भा०—(मध्वः) मधुर, सर्वप्रिय उपदेष्टा शक्तिशाली जन की (ऊर्मयः) वाणियां, तरङ्ग के समान (मित्रा-वरुणा भगं) मित्र, स्नेही, श्रेष्ठ जन और ऐश्वर्यवान् को (पवन्ते) प्राप्त होतीं और उनको पवित्र करती हैं। (अस्य शक्मिभिः) उसकी शक्तियों वा सुखों द्वारा (विदानाः) वे ज्ञान वा ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए (पवन्ते) पवित्र हो जाते हैं। धमतेर्मधु। देवानां मोदियतुः इति सा॰॥

श्रस्मभ्यं रोदसी र्यायं मध्वो वार्जस्य सातये। श्रवो वस्ति संजितम् ॥ १ ॥ २१ ॥

भा०—हे (रोदसी) सूर्य पृथिवीवत् ज्ञानी अज्ञानी, शास्य-शासक जनो ! आप दोनों (मध्वः) मधुर, सर्वप्रिय, सबको सुख देने वाले, (वाजस्य) ज्ञानैश्वर्य को प्राप्त करने के लिये, (अस्मभ्यम्) हमें (श्रवः) श्रवण योग्य वेद-ज्ञान, अन्न और (वसूनि) नाना जीवनोपयोगी अन्य धन भी (सं जितम्) विजय करके प्राप्त कराओ । इत्येकोनित्रंशो वर्गः॥

### [ = ]

असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—
१, २, ४, ८ निचृद् गायत्री । ३, ४, ७ गायत्री । ६ पादनिचृद् गायत्री ।
१ विराड् गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम् ॥

पते सोमा श्राम प्रियमिन्द्रस्य कार्ममचरन्। वर्धन्तो श्रस्य वीर्यम् ॥ १ ॥

भा०—( एते ) ये ( सोमाः ) अभिषिक्त वा वीर्यवान् जन वा ऐश्वर्यं ( अस्य वीर्यम् वर्धन्तः ) ओषि रसों के तुल्य इसके बल को बढ़ाते हुए, ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता राजा के ( प्रियं कामम् अभि अक्षरन् ) प्रियं अभिलाषा को लक्ष्य करके नदी के वेगों के समान आगे बहें।

पुनानासंश्चमूषदो गच्छन्तो वायुम्थिना ।

ते नी धान्तु सुवीयम् ॥ २ ॥

भा०—( पुनानासः ) स्वयं अभिषेकादि से पवित्र, युद्धार्थ दीक्षित होकर (चमू-सदः) सेनाओं के अध्यक्ष पद पर स्थित नायक जन (वायुम् ) बलवान् मुख्य सेनापित और (अश्विना ) अश्वों पर सवार दो प्रधान नायकों को ( गच्छन्तः ) प्राप्त होते हुए ( ते ) वे ( नः सुवीर्यम् ) हमारे उत्तम बल को ( धातु ) धारण करें।

इन्द्रस्य सोम रार्धसे पुनानो हार्दि चोद्य । ऋतस्य योनिमासदम् ॥ ३॥

भा० है (सोम) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! तू (पुनानः) स्वयं पवित्र और अन्यों को पवित्र करता हुआ, (हार्दि) सब के हृदयों का प्रेमपात्र होकर (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता वा तत्वदर्शी तेजस्वी जन की (राधसे) धनैश्वर्य प्राप्त करने और (ऋतस्य योनिम्) न्याय सत्यः ब्यवहार के स्थान प्रधान-आसन पर (आसदम्) विराजने के लिये: (चोद्य) प्रेरित कर।

मृजन्ति त्वा दश् चिपे। हिन्वन्ति सप्त धीतयः । ऋनु विप्रा समादिषुः ॥ ४ ॥

भाव हे राजन् ! (त्वा दश क्षिपः मृजन्ति ) तुझे दसों दिशाओं में बसने वाली प्रजाएं अभिषिक्त करती हैं और (सप्त धीतयः) सातों।

वेद की छन्दोमय वाणियां वा सातों प्रकृतियां तुझे (हिन्वन्ति ) बढ़ाती हैं। (विद्राः अनु अमादिषुः ) विद्वान् पुरुष तेरी निरन्तर प्रतिदिन स्तुति करें, तुझे प्रसन्न करें। राष्ट्र में राजा, अमात्य, भूमि, कोश, सेना, दुर्ग ये अकृतियां हैं।

देवेभ्यस्त्वा मद्यय कं सृजानमित मेष्यः। सं गोभिर्वासयामिस ॥ ४ ॥ ३० ॥

भा०—( मेन्यः अति सृजानम् ) शत्रु पर शस्त्रादि वर्षण करने या मेदे के समान टक्कर छेने वाली शत्रु-सेना के ऊपर रहते हुए (त्वा) तुझको ( देवेभ्यः मदाय ) वीरों और विद्वानों के हर्ष के लिये ( गोभिः ) उत्तम स्तुति वाणियों से हम ( सं वासयामिस ) अच्छी प्रकार वसावें, उत्तम वस्त्र अलंकरादि से आच्छादित करें, वा ( गोभिः ) अभिषेक जल-धाराओं से आच्छादित करें था वेगवान् ( गोभिः ) अश्व-सैन्यों सहित सुरक्षित करें।

पु<u>नानः कलशेष्वा वस्त्रा</u>ग्य<u>र</u>ुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ॥ ६ ॥

भा०—(कलशेषु पुनानः) कलशों में स्थित जलों से अभिषिक्त हुआ (हरिः) उत्तम पुरुष, (अरुषः) तेजस्वी और रोषरहित सौम्यः स्वभाव होकर (गन्यानि वस्त्राणि) स्तुति योग्य वस्त्रों, वा भूमि के राज्यो-वित वस्त्रों, अलंकार को (परि अन्यत) धारण करे।

मघोन त्रा पवस्व नो जिह विश्वा त्र<u>प</u> द्विषः। इन्दो सर्वायमा विश ॥ ७ ॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! द्यावन् ! स्नेहयुक्तः ! तू (नः मघोनः आ पवस्व ) हमारे उत्तम धनवानों को प्राप्त हो और उनको पवित्र या उत्तम पदों पर अभिषिक्त कर । तू (नः विश्वा द्विपः अप जिह ) हमारे समस्त द्वेपी अप्रीति-कर अमित्रों को दण्डित कर । और (सखायम् ) मित्र को (आ विश्वा) प्राप्त कर ।

वृष्टिं दिवः परि स्रव द्युम्नं पृथिव्या ऋधि । सही नः सोम पृत्सु धाः॥ =॥

भा०—(दिवः पृथिन्याः अधि) आकाश से पृथिवी के ऊपर ( वृष्टिं ) जलवृष्टि के समान, ( युम्नम् ) उत्तम अन्न, धन की ( परि स्रव ) सब ओर से और सब ओर वर्षा कर । हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! शासक ! तू (नः पृत्सु) हमारी प्रजाओं वा संग्रामों में (सहः धाः) बल प्रदान कर।

नृचर्त्तसं त्वा व्यमिन्द्रपीतं स्वविंद्म् । भुनीमहि प्रजामिषम् ॥ ६॥ ३१॥

भा०—(वयम्) हम लोग (स्वर्विदम्) समग्र ऐश्वर्यं को प्राप्त करने वाले, (इन्द्र-पीतं) ऐश्वर्यं के पालक वा भोक्ता (नृचक्षसं) सब मनुष्यों के द्रष्टा, अध्यक्ष, (त्वा ) तुझ को प्राप्त करके (प्रजाम् ) उत्तम सन्तित और ( इपम् ) उत्तम अन्न को ( मक्षीमहि ) प्राप्त करें । इत्येक-त्रिंशो वर्गः ॥

### [3]

असितः काश्यपो देवली वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता। छन्दः--१, ३---🛂, ८ गायत्री । २, ६, ७, ६ निचृद् गायत्री ॥ नवर्च स्क्रम् ॥

परि प्रिया दिवः कृविर्वयांसि नृष्त्योर्हितः । सुवानो याति कविकतुः॥१॥

भा०—( कविः ) विद्वान्, क्रान्तदर्शी (कवि-क्रतुः) क्रान्तदर्शी छोगों के समान कर्म करने हारा पुरुष (सुवानः) अभिषिक्त हो । वह (हितः) पद पर नियुक्त होकर (नप्त्योः) अपने से सम्बद्ध शास्य शासक जनों के ( प्रिया ) प्रिय ( दिवः वयांसि ) ज्ञानों और वलों को ( परि याति ) प्राप्त करता है।

प्रष्ट त्तराय पन्यसे जनाय जुष्टी श्रद्धहै । ब्रीत्यर्ष चिनिष्ठया ॥२॥

भा०—( पन्यसे ) स्तुति करने वाले, वा व्यवहारज्ञ ( अहुहे ) दोह रहित प्रजाजन के लाभ के लिये और उसके (क्षयाय ) ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये ( जुष्टः ) सेवित एवं प्रीतियुक्त होकर ( चिनष्टया ) उत्तम ( वीती ) नीति वा प्रकाश से ( प्रप्र अर्प ) आगे वह ।

ससूनुर्मात्रा शुचिर्जातो जाते श्रेरोचयत् । महान्मही ऋतावृधी ॥ ३ ॥

भा०—( सुनुः मातरा ) माता पिताओं को पुत्र के समान, ( सः ) वह ( जातः ) उत्पन्न होकर ही, ( शुचिः ) शुद्ध, सरल व्यवहारवान्, ( महान् ) गुणों में महान्, ( सूनुः ) प्रजा का शासक होकर ( मही ) वड़ी, ( ऋत-वृधा ) सत्य, न्याय से बढ़ने वाले (जाते) राजा के उत्पादक शास्य, शासक दोनों वर्गों को ( अरोचयत् ) चमकाता एवं दोनों को प्रिय लगता है। राजा को अर्थ, कामादि सब उपधाओं में शुद्ध होना उचित है। वह ईमानदार और पवित्र आचारवान् हो तभी सर्वप्रिय हो सकता है।

स सुप्त धीतिभि<u>ष्</u>टिता <u>नदी स्रजिन्वदुद्रुहः ।</u> या एकमिन वावृधुः ॥ ४ ॥

भा०—( याः ) जो (अहुहः ) द्रोहरहित होकर (एकम् ) एकमात्र (अक्षि ) क्षीण न होने वाले समुद्र के समान अथाह, गम्भीर एवं (अक्षि) चक्षुवत् सर्वदर्शी शासक को (वर्ष्टुष्टः ) बढ़ाती हैं, (सः ) वह भी उन (सप्त ) सातों प्रकार की (नद्यः) सम्पन्न प्रकृतियों को (धीतिभिः ) अपने धारण पोषण और पालन आदि कर्मों से (अजिन्वत्) पूर्ण और तृप्त, प्रसन्न करता है।

ता ऋभि सन्तमस्तृतं महे युवानमा देधः। इन्दुमिन्द्र तर्व वृते ॥ ४ ॥ ३२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् राष्ट्रजन ! (तव वते ) तेरे कार्य के लिये, (ताः) वे प्रजाएं (सन्तम्) बलवान् (अस्त्रुतम्) न मारे

जाने वाले, (युवानम्) युवा (इन्दुम्) सोमवत् सर्वेश्वर्यवान्, स्नेहार्द्र जन को (महे) बड़े भारी कार्य के लिये (अभि आद्धुः) सब के समक्ष अग्रासन पर स्थापित करते हैं। इति द्वात्रिंशो वर्गः॥ ऋभि विह्नरमर्त्यः सुप्त पश्यिति वार्विहः। क्रिविट्वीरितर्पयत्॥६॥

भा०—( अमर्त्यः ) जिस प्रकार अमृत, नित्य आत्मा (सप्त पश्यति, अतर्पयत्) सात प्राणों को देखता, और तृप्त करता है। उसी प्रकार (विह्नः) कार्य भार को वहन करने वाला, और (वाविहः) सब को अपने में आश्रित रूप से धारण करनेवाला होता है। वह (सप्त) सातों (देवीः ) व्यवहार कुशल, विदुषी प्रकृतियों वा प्रजाओं को (पश्यित ) देखता है और वहीं (क्रिविः ) कृप के समान (अतर्पयत् ) सब को अन्न जल से तृप्त करें। राजा अन्न-करदात्री भूमियों और प्रजाओं को जल और अन्न से तृप्त करें। कृपि करावे और नहरें कृप आदि वनवावे।

श्र<u>वा कल्पेषु नः पुमस्तर्मासि सोम्</u> योध्या । तानि पुनान जङ्घनः ॥ ७ ॥

भा०—(पुमः) हे पुमन्! हे नरों, नायकों के स्वामिन्! हे (सोम) उत्तम शासक! त् (कल्पेपु) शस्त्रों के द्वारा छेदन-भेदन के अवसरों, संग्रामों में (नः अव) हमारी रक्षा कर। और (तमांसि) अन्धकार के समान दुःखदायी विष्नों के समान (तानि योध्या) उन नाना गुद्ध करके दूर करने योग्य शत्रु-सैन्यों को हे (पुनान) अभिपिष्यमान! तेजस्विन्! त् (जंबनः) दण्डित कर, दूर कर। 'कल्पेपु'—कल्पः कल्पनं क्लिसः खण्डनम् इति यावत्। (२) अध्यात्म में—हे सोम! तू (तमांसि) अपनी सब अभिलाषा को प्राप्त कर।

न् नव्यसे नवीयसे सूक्षायं साधया प्रथः। प्रत्नवद्गेचया रुचः॥८॥ भा०—( नव्यसे ) अति स्तुत्य और ( नवीयसे ) सदा नवीन, नित्य ( सुक्ताय ) उत्तम वचन के ( पथः ) ज्ञान के मार्गी को ( साधय ) हमारे िलये बतला, उनका हमें उपाय दर्शा। और (प्रत्नवत्) पूर्व के समान (रुचः) अपनी कान्तियों और इच्छाओं को (रोचय) प्रकाशित कर और अन्यों को अच्छी लगने वाली अपनी रुचियें प्रकट कर। पर्वमान मिट्ट श्रवो गामश्र्व रासि वीरवंत्। सना मेधां सना स्वः॥ १॥ ३३॥

भा० है (पवमान) पवित्र करने हारे! हे शोधक! दोप-नाशक! तू (वीरवत्) वीर पुरुष के समान पराक्रम से (महि श्रवः) बड़ा भारी यश और अन्न, और (गाम अश्वम्) गो और अश्व (रासि) प्रदान कर। तू (मेधां सन) उत्तम बुद्धि दें और (स्वः सन) सुख प्रदान कर। इति त्रथोविंशो वर्गः॥

# [ 09 ]

असितः काश्यपा देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमा देवता ॥ छन्दः — १, २, ६, ८ निचृद् गायत्री । ३, ५, ७, ६ गायत्री । ४ भुरिग्गायत्री ॥ नवर्च स्क्रम् ॥

प्र स्<u>वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यवः ।</u> सोमासो <u>रा</u>ये श्रकमुः ॥ १ ॥

भा०—(रथाः इव) वेगवान् रथों और (अर्वन्तः न) अश्वों के समान (स्वानासः) अधिक स्वन अर्थात् ध्वनि करते हुए (श्रवस्थवः) ज्ञान श्रवण के उत्सुक (सोमासः) विद्यार्थी और (श्रवस्थवः सोमासः) यश के इच्छुक पदाभिषिक्त जन (राये प्र अक्रमुः) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये कदम बढ़ावें। इसी प्रकार विद्यार्थी जन स्नातक हो जावें, तब वे (राये) ज्ञान-प्रदान और धनोपार्जन के लिये अगला कदम उठावें, स्वयं विद्या-निष्णात होकर अन्यों को ज्ञान प्रदान करें।

हिन्चानासो रथा इव दधन्त्रिरे गर्भस्त्योः। भरासः कारिणामिव ॥ २ ॥ भा०—(हिन्वानासः भरासः रथाः इत) आगे बढ़ते हुए और वेग से मनुष्यों को ढोकर ले जाने वाले रथ जिस प्रकार (कारिणाम्) कर्मकुशल पुरुपों के (गभस्त्योः) हाथों में रहते, उनकी बागडोर सदा उनके हाथों में रहती है उसी प्रकार (भरासः) प्रजा के भरण पोपण करने वाले जन भी सदा (कारिणाम्) कर्म करने में समर्थ, श्रमशील, कुशल जनों के (गभस्त्योः) बाहुओं पर उनके बाहुबल पर (द्धन्विरे) स्थापित और पोपित होते हैं।

राजा<u>ने। न प्रशस्तिभिः</u> सोमासो गोभिरञ्जते । युक्को न सुप्त धातुभिः ॥ ३ ॥

भा०—(सोमासः) स्नातक वा अभिपिक्त पदाधिकारी जन भी (प्रशस्तिभिः) उत्तम र प्रशंसाओं से (राजानः) राजाओं के समान और (सप्त धातृभिः यज्ञः) सात छन्दों रूप वाणियों से यज्ञ के समान (सप्त धातृभिः) सर्पणशील ज्यापक (गोभिः) वाणियों से (अञ्जते) कान्ति और तेज से प्रकट होते हैं।

परि सुजानास इन्देजो मदाय बर्हणा गिरा। सुता अर्षन्ति धारया॥ ४॥

भा०—( र्न्द्वः ) ऐश्वर्ययुक्त, ज्ञान रस से युक्त, स्नेहाई जन ( सुवानासः ) विद्या, व्रत और पदाधिकार में अभिषिक्त वा स्नान करते हुए ( सुताः ) और अभिषक्त होकर भी ( मदाय ) आनन्द देने के लिये ( वर्हणा गिरा ) वड़ी वेदवाणी और ( धारया ) धारणा वा लोक वाणी से ( परि अपीन्ति ) सर्वत्र विचरण करें।

श्चापानासी विवस्वतो जर्नन्त उषसो भगम्। स्रा श्रावं वि तन्वते ॥ ४ ॥ ३४ ॥

भा०—( विवस्वतः ) विविध ऐश्वर्यों और प्रनाओं के स्वामी कें ( आ-पानासः ) चारों ओर के रक्षक (उपसः) प्रतापी, कान्तिमान्, तेजस्वी, जन (उपसः भगम्) संब्य सूर्य को उपाकालों के समान (भगम्) सेवनीय, ऐश्वर्यगुक्त राजा को (जनन्त) प्रकट करते हैं और (सूराः) विद्वान् लोग ही उस (विवस्वतः) विविध प्रजाओं के स्वामी राजा के (अण्वं) गान योग्य यश को (वि तन्वते) विविध प्रकार से फैलाते हैं। इति चतुिखंशों वर्गः॥

अप द्वारो मतीनां प्रत्ना ऋगवन्ति कारवेः। वृष्णे। हरेस ख्रायवेः॥६॥

भा०—( प्रत्नाः ) पुराने ( कारवः ) स्तुतिकर्त्ता, विद्वान्, कर्मकुशल ( आयवः ) ज्ञानी मनुष्य, ( वृष्णः ) सब सुखों के वर्षक ( हरसः ) सकल दुःखहारी प्रभु की ( मतीनां ) मननीय वेद-वाणियों के ( द्वारा अप ऋण्वन्ति ) द्वारों को विवृत करें, उनके गृदु मर्मीं की व्याख्या करें । अथवा ( मतीनां कारवः ) उत्तम वाणियों के उपदेष्टा ज्ञानी लोग, बलवान् दुःखहारी प्रभु की प्राप्ति के ( प्रत्ना द्वारा ) सनातन प्राप्ति के मार्गों को ( अप ऋण्वन्ति ) वरावर खोलते रहा करें । सदा अन्यों को ईश्वर-प्राप्ति के उपाय खोल २ कर वतलाया करें ।

सुमीचीनासं श्रासते होतारः सुप्तजामयः। पदमेर्कस्य पिप्रतः॥ ७॥

भा०—(सप्तजामयः) सात वा समवाय या संघ वना कर रहने वाळे वन्धु जनों के समान (होतारः) ज्ञानदाता, (समीचीनासः) सम्यक् ज्ञानवान् हो कर, शिर में सात प्राणों के समान वा यज्ञ में सात विद्वान् होताओं के समान ( एकस्य पदम् ) एक स्वामी के उच्च पद को पूर्ण करते हुए ( आसते ) विराजें। 'सप्त'—सपन्ति समवायेन वर्त्तन्ते इति सप्तानः।

नाभा नाभि न त्रा दं<u>डे चर्चुश्चित्सूर्ये सर्चा ।</u> कवेरपंत्यमा दुंहे ॥ = ॥

भा०—( सूर्ये सचा चक्षुः चित् ) सूर्यं के आश्रय, जिस प्रकार चक्षु

संगत रहती है उसी प्रकार मैं (नः) अपने लोगों के (नाभा) नाभि या केन्द्र स्थान में ( नाभिम् ) सब को एकत्र बांध रखने वाले केन्द्र रूप च्यक्ति को (आ दृदें ) मैं स्वीकार कर लूं। और मैं (कवेः) क्रान्तदर्शी विद्वान् पुरुष के (अपत्यम् ) सन्तानवत् शिष्य को (आ दुहे) प्राप्त करूं। जैसे यजुर्वेद में लिखा है 'ऋषिम् आर्पेयम् ॰' इत्यादि ।

श्रुभि प्रिया दिवस्पद्मध्वयुभिर्गुहा हितम्। सूरः पश्यति चर्चसा ॥ ६ ॥ ३४ ॥

भा०—( सूरः) सूर्यवत् तेजस्वी और वीर्यवान् पुरुष (गुहा हितम्) बुद्धि में विराजमान (दिवः प्रिया पदम्) तेजोमय प्रभु के प्रिय, रम्य परम स्वरूप को (अध्वर्युभिः) अपने अविनाशी सामध्यौं से और ( चक्षसा ) दर्शन और वेद-वचन से ( अभि पश्यति ) सर्वत्र देखता है। इति पञ्चित्रंशो वर्गः ॥

### [ \$\$ ]

श्रमितः काश्यपा देवला वा ऋषिः॥ पवमानः सामा देवता ॥ छन्दः--१---४, १ निचृद गायत्रां । ५—८ गायत्री ॥ नवर्च स्कम् ॥

उपस्मि गायता नरः पर्वमानायेन्द्वे । श्राभि देवाँ इयत्तते ॥ १ ॥

भा०—हे ( नरः ) मनुष्यो ! आप लोग ( पवमानाय ) सब को पवित्र करने वाले, वा स्वयं अपने आप पवित्र होने वाले अभिषेकवान (इन्दवे) दयालु एवं प्रकाशयुक्त, तेजस्वी (अस्मै) इस पुरुष के (उप गायत) गुणों का वर्णन करो जो ( देवान अभि इयक्षते ) विद्वानों, वीरों का सब प्रकार मान, दान द्वारा आद्र करता है।

त्रुभि ते मधुना पयोऽर्थर्वागो अशिश्रयुः। देवं देवायं देवयु ॥ २ ॥

भा०—(अथर्वाणः) शान्तिजनक अहिंसक जन (ते देवाय) तुझ तेजस्वी पुरुष के (देवं) प्रकाशक (देवयु) विद्वानों के अभिमत, उनके रक्षक (पयः) पोपण वल को (मधुना) ज्ञान वा अन्नादि से (अभि अशिश्रयुः) परिष्ठत करते हैं। राजा में वल है तो विद्वानों में ज्ञान है। विद्वान् ही उसका सहयोग करके उस के वलैश्वर्य को ज्ञानसम्पन्न करें। उस को अन्धा बैल न बना रहने दें।

स नैः पबस्व शं गवे शं जनाय शमवेते। शं रोजन्नोर्षधीभ्यः॥ ३॥

सा०—हे (राजन्) राजन्! तेजस्विन्! तू (सः) वह (नः) हमारे (गवे) गो आदि पद्ध के लिये (शम्) शान्तिदायक हो। (नः जनाय शम्) हमारे मनुष्यों के लिये शान्तिदायक हो। (नः अर्वते शम्) हमारे अश्वों के लिये कल्याण और शान्तिकारक हो। हे राजन्! तू (ओष-धीभ्यः शम्) ओपिध, अन्नादि वनस्पतियों के लिये भी शान्तिकारक हो। ये सब हमें उत्तम रूप से सुखदायक हों।

ब्रभ्रवे नु स्वतंबसेऽह्यायं दिविस्पृशे । सोमाय गाथमर्चत् ॥ ४॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (बअवे) सब के पालन पोषण में समर्थं (स्व-तवसे) स्वयं वा ऐश्वर्य से बलशाली, (अरुणाय) तेजस्वी, अन्यों से अपराजित (दिवि-स्पृशे) ज्ञान में चरम सीमा तक पहुंचे हुए या तेजोमय विजय वा परम पद में स्थित (सोमाय) ऐश्वर्यंयुक्त जन के (गाथम्) वाणी या स्तुति की (अर्चत) अर्चना या आद्र करो या उस के गुणों की स्तुति करों।

हस्तेच्युतिभिराद्गिभिः सुतं सोमै पुनीतिने । मधावा धावता मधुं ॥ ४ ॥ ३६ ॥ भा०—( इस्त-च्युतेभिः ) आप लोग हाथों या कुशल पुरुषों से सञ्चालित (अदिभिः) मेघों के समान शस्त्रास्त्र वर्पाओं वा जल-धारा वर्षी कुम्भों से ( सुतं ) अभिपिक्त ( सोमं ) शासक को ( पुनीतन ) पवित्र करो । और ( मधौ ) सब को आनन्द देने वाले, मधुर प्रकृति वाले पुरुष के उपर ( मथु ) जल को ( आधावत ) प्रवाहित करो, उसी के अधीन ज्ञान, वल का आधान करो। इति पट्त्रिंशो वर्गः ॥

नमुसदुप सीद्त दुधेद्धि श्रीणीतन। इन्दुमिन्द्रे द्धातन ॥ ६॥

भा०-हे प्रजाजनो ! आप लोग (इन्दुम् ) ऐश्वर्ययुक्त, स्नेहाई, तेजस्वी पुरुप के प्रति ( नमसा इत् ) नमस्कार द्वारा ( उपसीदत ) उपासना करो । ( दृध्ना इत् ) धारण सामध्यं से ( अभि श्रीणीतन ) उस का आश्रय लो, और ( इन्द्रे ) ऐधर्ययुक्त राष्ट्र के राज्यासन पर उसे (अभि द्धातन) स्थापित करो। (२) ओपिध पक्ष में—सोम को अन्न, दहि आदि से मिलाओ (इन्द्रें) सूर्य के प्रकाश में रक्खो । और उस का सेवन करो।

श्रुमित्रहा विचर्पणिः पर्वस्व सोम् शं गर्वे। देवेभ्यो अनुकासकृत् ॥ ७ ॥

भा०-हे (सोम) सर्वोत्तम ऐश्वर्यवन् ! शासक ! प्रभो ! तू ( अमि-त्रहा ) स्नेह न करने वालों को नाश करने वा दृण्डित करने वाला, ( विचर्षणिः ) विशेष रूप से सव का दृष्टा और ( देवेस्यः) नाना कामना वाले मनुष्यों के लिये (अनु-काम-कृत्) उनकी इच्छाओं को निरन्तर पूर्ण करता हुआ, (गर्व) भूमि के लिये (शंपवस्व) शान्ति-सुख की धारा वहा ।

इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे। मुनुश्चिन्मनसुरूपतिः॥ ८॥ भार है (सोम) ऐश्वर्यवन् ! ज्ञानवन् ! वीर्यवन् ! तेरा (इन्द्राय) मेश्वर्य पद को प्राप्त करने और (पातवे) पालन करने के लिये, और (मदाय) सुख, आनन्द लाभ के लिये (पिर सिच्यसे) अभिपिक्त किया जाय। त्(मनः चित्) सब के मनों को जानने वाला, और (मनसः पितः) सब मनों का पालक स्वामी है।

पर्वमान सुवीर्यं रुपिं स्त्रीम रिरीहि नः। इन्टविन्द्रेण नो युजा ॥ ६ ॥ ३७ ॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! परमानन्ददायक ! हे (इन्हों) दयालो, स्नेहाई ! हे (पवमान) पवित्र करने हारे, परम पावन ! तू (नः) हमें (सुवीर्यं रियम्) उत्तम बलप्रद ऐश्वर्यं (रिरीहि) प्रदान कर । और (नः) हमें (इन्हेंण युजा) शत्रुहन्ता, तेजस्वी सहयोगी से युक्त कर वा ऐश्वर्ययुक्त सहयोगी राष्ट्र से युक्त कर । इति सप्तित्रंशो वर्गः॥

#### [ \$5]

असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः— १, २, ६— व गायत्री । ३— ४, ६ निचृद् गायत्री ॥ नवर्धं स्क्रम् ॥ सोमा असृयामिन्द्वः सुता ऋतस्य साद्ने । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ ॥

भा०—(सोमाः) बलवान् (इन्द्रवः) ऐश्वर्यवान्, प्रजास्नेही, (मञ्जमत्तमाः) अति उत्तम ज्ञान और वल से युक्त जन (इन्द्राय) ऐश्वर्य चृद्धि के लिये (ऋतस्य सादने) सत्य न्याय के भवन में (अस्प्रम्) तैयार या नियुक्त किये जावें। इसी प्रकार सोम, अति ज्ञानवान् विद्यार्थीं, ब्रह्मचारी (ऋतस्य सादने) वेदाध्ययन के स्थान, गुरु-गृह में तैयार होते हैं। वे इन्द्र, आचार्य के ज्ञान को खूब धारण करते हैं।

श्रभि विप्रा श्रम्षत गावी वृत्सं न मातरः। इन्द्रं सोमस्य पीतये॥ २॥

भा०—( गावः मातरः वल्सं न ) गोमाताएं जिस प्रकार बछड़े को देख कर उसे प्रेम से पुकारती हैं उसी प्रकार ( सोमस्य पीतये ) ब्रह्मचारी के पालन के लिये (विप्राः) विद्वान् जन (वत्सं इन्द्रं) उत्तम ज्ञान के उपदेष्टा वा अपने अधीन ब्रह्मचारियों को रखने वाळे ज्ञानदर्शी विद्वान् को लक्ष्य कर ( अभि अन्षत ) उत्तम स्तुति करते हैं।

मुद्रच्युत्चेति सादेने सिन्धोर्ह्मा विपृथ्वित् । सोमी गौरी ऋधि श्रितः॥ ३॥

भा०—( सोमः ) वीर्यवान्, ब्रह्मचारी ( गौरी अधि श्रितः ) वेद-वाणी में तपोनिष्ठ हो कर ( विपश्चित् ) विद्वान् होकर ( सिन्धोः ऊर्मा ) समुद्र की उच्चतम तरङ्ग के सदृश ( सादने ) उत्तम आसन पर गुरुग<mark>ृह</mark> में ( मदच्युत् ) अन्यों को आनन्ददायक होकर ( क्षेति ) रहता है । इसी प्रकार पृथिवी पर अध्यक्षवत् स्थित विद्वान् अभिषिक्त जन हर्षप्रद होकर उत्तम पद पर विराजता है।

द्विवो नाभा विचन्तुगोऽन्यो वारे महीयते। सोमो यः सुकर्तुः कृविः ॥ ४ ॥

भा०—( विचक्षणः ) विविध तत्त्वों का द्रष्टा, ( सोमः ) विद्या-वत-स्नातक, (यः) जो (सुक्रतुः) उत्तम ज्ञान कर्म से युक्त, (कविः) क्रान्तदर्शी है। वह ( दिवः नाभा ) ज्ञान, विद्या के सम्बन्ध में ( अब्यः ) ज्ञानी गुरु के ( वारे ) सब बुराइयों से वारण करने वाले गुरुगृह में (महीयते) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार विचक्षण, सुज्ञानी, दूर-दर्शी जन (दिवः नाभा ) भूमि के केन्द्र में (अब्यः वारे ) भूमि या रक्षक के उत्तम पद पर प्रतिष्ठा को प्राप्त हो।

यः सोमः कुलशेष्वाँ अन्तः प्रवित्र आहितः। तामिन्दुः परि षस्वजे ॥ ४ ॥ ३८ ॥

भा०—( यः ) जो (सोमः) विद्वान् अभिषेक योग्य पुरुष ( कलशेषु

आ) जलों से भरे घड़ों के बीच उन के जल से स्नान करता हुआ स्थित होता और जो (पिवित्रे अन्तः) पिवित्र पद पर (आहितः) स्थित होता है (तम्) उस को (इन्दुः) समस्त ऐश्वर्य (पिर सस्वजे) प्राप्त होता है। इत्यष्टात्रिंशो वर्गः॥

प्र वाच्मिन्दुंरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्कोरौ मधुर्चुतम् ॥ ६॥

भा०—(समुद्रस्य विष्टिष अधि) आकाश के ऊपर विद्यमान् (इन्दुः) कान्तियुक्त विद्युत्त वा आर्द्र जल युक्त मेघ, ( मधुश्चृतं कोशं जिन्वन् ) जल देने वाले कोश को धारता और ( वाचं प्र इच्यित ) गर्जना करता है, उसी प्रकार अभिषिक्त पदाधिकारी जन ( समुद्रस्य अधि विष्टिष ) समुद्र के समान सैन्य और प्रजा जन के ऊपर अध्यक्ष पद पर विराजता हुआ वा समुद्र अर्थात् अति हर्ष युक्त प्रजा के ऊपर अध्यक्ष पद पर विराजता हुआ वा समुद्र अर्थात् अति हर्ष युक्त प्रजा के ऊपर अध्यक्ष पद पर विराजता हुआ ( मधुश्चृतं ) प्रजा को अन्न, वृत्ति, वेतनादि देने वाले (कोशं ) खजाने को ( जिन्वत् ) बढ़ाता हुआ ( वाचम् प्र इच्यित ) आज्ञा, या वाणी को प्रेरित करता है, वह सब पर शासन करता है। इसी प्रकार समुद्रवत् अथाह ज्ञानवान् के पद पर स्थित विद्वान् ज्ञानप्रद ख़ज़ाने की वृद्धि करता हुआ उत्तम वेद वाणी का उपदेश करता है।

नित्यंस्तोत्रो वनस्पतिधीनामन्तः संबुद्धिः। हिन्दानो मार्नुषा युगा॥ ७॥

भा०—वह विद्वान् वा राजा (नित्य-स्तोत्रः) सदा अन्यों को उपदेश देने वाला और अन्यों से सदा प्रशंसनीय, (वनस्पितः) ऐश्वर्यों, तेजों को पालक, सूर्यवत् तेजस्वी वा वट आदि के समान आश्रित जनों का पालक (मानुपा युगा हिन्वानः) मनुष्यों के जोड़ों, स्त्री पुरुषों की वृद्धि, उन्नति करता हुआ, (सबर्दुधः सन्) उन में बलदायक रसवत् ज्ञान का सञ्चार करता हुआ (धीनाम् अन्तः) उनके बीच उनकी बुद्धियों और कर्मी के बीच ( बाचं प्र इञ्यति ) बाणी की उत्तम प्रेरणा करता है।

श्चभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्छाना श्चर्षति । विप्रस्य धारया कविः ॥ ८ ॥

भा०—(कविः) क्रान्तदर्शी (सोमः) शासक, अभिपिक्त जन (विप्रस्य धारया) विद्वान् जन की वाणी से (हिन्वानः) आगे बढ़ता हुआ, (दिवः) उत्तम कामना से युक्त प्रजा के (प्रिया पदा) प्रिय पदों को (अभि अपीत) प्राप्त होता है। इसी प्रकार सोम, विद्यार्थी, विद्वान् आचार्य की वाणी से उपदिष्ट होकर (दिवः प्रिया पदा) विद्या के उत्तम पदों को प्राप्त करता है, नाना उपाधियों से भूपिन होता है।

्या प्वमान धारय रुपिं सहस्रवर्चसम्। यस्मे ईन्दो स्वाभुवम् ॥ ६ ॥ ३६ ॥ ७ ॥

भा०—हे (पवमान) पवित्र करने और पवित्र होने हारे ! (इन्दो) दीसियुक्त, स्नेहार्द्र ! त् (अस्मे) हमारे लिये (सहस्र-वर्चसम्) सहस्रों तेजों से युक्त, (सुआसुवम्) चारों ओर उत्तम २ भूमि-सम्पन्न और उत्तम सुखों के उत्पादक (रियम्) ऐधर्य को (आ धारय) सब ओर से धारण कर। इत्येकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। इति पष्टाष्टके सप्तमोऽध्यायः॥

#### **अथाष्ट्रमो**ऽध्यायः

## [ १३ ]

श्रासितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१— ३, ४, ८ गावत्री । ४ निचृद् गायत्री । ६ सुरिग्गायत्री । ७ पादनिचृद् गायत्री । ६ यवमध्या गायत्री ॥

सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः। वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्॥१॥ भा०—(सोमः) धिद्यावान्, स्नातक (पुनानः) अभिपिक्त होकर (सहस्रधारः) वलयुक्त वा सहस्रों वाणियों का ज्ञाता होकर, (अत्यविः) पृथिवी वा सूर्य से अधिक तेजस्वी होकर (वायोः इन्द्रस्य) वायु और विद्युत् के (निष्कृतम्) पद को (अपीति) प्राप्त होता है। वह वायु के समान प्रवल और विद्युत् के समान तेजस्वी, शत्रुहन्ता वा ज्ञानवान् आचार्य के पद को प्राप्त होता है।

पर्वमानमवस्यवे( विष्यमभि प्र गायत । सुष्वागं देववीतये ॥ २ ॥

भा०—हे (अवस्थवः) ज्ञान, प्रीति और रक्षा चाहने वाले प्रजागण आप लोग (देव-वीतये) ज्ञान और धन के देने वाले पुरुप को प्राप्त करने के लिये (पवमानं सुष्वाणम्) ज्ञान, शासन द्वारा पवित्र करने वाले और ऐश्वर्यादि प्रदान करने वाले (विप्रम्) विद्वान्, बुद्धिमान् की (अभि प्रगायत) उत्तम स्तुति-अर्चना करो।

पर्वन्ते वार्जसात्ये सोमाः सहस्रपाजसः।

गृणाना देववीतये ॥ ३॥

भा०—(देव-वीतये) ग्रुम गुणों के प्रकाश करने और ज्ञानेच्छुक जनों की रक्षा के लिये और (वाज-सातये) ज्ञान संविभाग करने और ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये, (सोमाः) उत्तम विद्वान जन, (सहस्र-पाजशः) सहस्रों बलों वा ज्ञानों से सम्पन्न हो कर (गृणानाः) उपदेश देते हुए (पवन्ते) सब को पवित्र करते हैं।

<u>उत नो वार्जसातये पर्वस्व वृहतीरिषः।</u> द्यमदिन्दो सुवीर्थम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! दया स्नेहादि से आई पुरुष ! राजा और त् (नः) हमें (वाज-सातये) ज्ञान, बल, वेग देने के लिये (बृहतीः इषः) बड़ी २ कामनाओं उत्तम अन्नों और बलवती सेनाओं को तथा ( द्युमत् ) तेज से युक्त ( सु-वीर्यम् ) उत्तम वल को भी ( पवस्व ) प्राप्त करा या हमारे ऐसे वल आदि को त् प्राप्त कर ।

ते नेः सहस्मिणं र्यायं पर्वन्तामा सुवीर्यम् । सुवाना देवास इन्देवः ॥ ४ ॥ १ ॥

भा०—(इन्दवः) ऐश्वर्ययुक्त (देवासः) तेजस्वी पुरुष ( सुवानासः ) अभिषिक्त होते रहें । (ते) वे ( नः ) हमें ( सहस्रिणं रियम् ) सहस्रों की संख्या में परिमित (सुवीर्यं) उत्तम वलदायक (रियम् आ पवन्तम् ) ऐश्वर्यं प्राप्त करावें और हमारे अपरिमित धन, बलको प्राप्त करें । इति प्रथमो वर्गः॥

अत्या हियाना न हेतृभिरसृष्टं वार्जसातये। वि वार्मर्व्यमाशर्वः॥ ६॥

भा०—(वाज-सातये) संग्राम में लड़ने के लिये जिस प्रकार (आरावः) तीव वेग से जाने वाले (अल्याः) अश्व गण (हेतृभिः हियानः) मेरक सारिथयों से प्रेरित होकर (अन्यं वारम्) भूमि के पार (अस्प्रम्) वेग से जाते हैं उसी प्रकार (हेतृभिः) धारक पोपक गुरुओं से (हियानाः) प्रेरित वा शासित होकर (वाज-सातये) ज्ञान-ऐश्वर्य को प्राप्त करने और अन्यों में प्रचारित, विभाजित, दान करने के लिये (आशवः) शीघकारी, कुशल जन (अन्यं वारम् वि अस्प्रम्) रक्षक के वरणीय पद को प्राप्त हों।

वाश्रा त्रर्षन्तीन्द्वोऽभि वृत्सं न घेनवः। दुधन्विरे गर्भस्त्योः॥ ७॥

भा०—(वाश्राः धेनवः वत्सं अभि न) हं भारने वाली गौएं जिस प्रकार वछदे के प्रति प्रेम से आकृष्ट होती हैं और (धेनवः वत्सं न) जिस प्रकार दूध पिछाने वाली माताएं (वत्सं अभि अपिन्त ) अपने बच्चे के प्रति जाती हैं और वे (गमस्त्योः द्धन्विरे) उसे अपने वाहुओं में छे छेती हैं उसी प्रकार (इन्द्वः) स्नेह से आई हृद्य वाछे, द्याछ (वाश्राः) उत्तम उपदेष्टा जन बसे हुए प्रजा जन के पास (अभि अपिन्त) जाते हैं और

उन को (गभस्त्योः) अपनी बाहुओं के शासन में (दधन्विरे) धारण करते हैं।

जुष्ट इन्द्राय मत्सुरः पर्वमान कर्निकदत्। विश्वा अप द्विषो जिह ॥ = ॥

भा०—( मत्सरः ) सब को सन्तुष्ट करने में समर्थ पुरुष ( इन्द्राय जुष्टः ) ऐश्वर्यवान् शासक राजा आदि के पद के लिये नियुक्त हो । वह ( पवमानः ) वहां अभिषिक्त होकर ( किनकदत् ) शासन करे । और वह ( विश्वा ) समस्त ( द्विपः अप जिह ) शत्रुओं को दिण्डत करके दूर करे ।

श्चप्रध्नन्तो श्चरीव्णः पर्वमानाः स्वर्द्दशः । योनीवृतस्यं सीदत ॥ ६ ॥ २ ॥

भा०—( हे स्वर्दशः पवमानाः ) सूर्य के समान तेजस्वी चक्षु वाले, वा सवको देखने वाले ज्ञानदर्शी जनो ! हे अभिषेक युक्त जनो ! आप लोग (अराज्णः ) अराति अर्थात् शत्रु जनों को (अपध्नन्तः ) दिण्डत करते हुए (ऋतस्य योनो सीद्त ) सत्य, न्याय और ज्ञान के शासन के पद पर विराजो । इति द्वितीयो वर्गः ॥

### [ 88 ]

श्रसितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१— ३,५,७ गायत्रो। ४,८ निचृद् गायत्री। ६ ककुम्मती गायत्रो ॥ अष्टर्वं स्कम् ॥

पि प्रासिष्यदत्क्विः सिन्धो<mark>र्क्ष्मावाधे श्रितः।</mark> कारं विश्रतपृ<u>र</u>ुहम् ॥ १॥

भा०—(सिन्धोः ऊमौं अधि श्रितः) नदी या समुद्र की तरंग पर स्थित मनुष्य जिस प्रकार (परि प्र असिष्यदृत्) दूर २ तक वेग से चला जाता है उसी प्रकार (पुरु-स्पृहं) बहुतों को अच्छा लगने वाले, (कारं) कार्य या रथ को (बिभ्रत्) धारण करता हुआ, (सिन्धोः ऊमौं) समुद्र के समान अपार जन संघ के बीच उन्नत पद पर (अधि श्रितः ) अधिष्ठित होकर (परि प्र असिष्यत् ) सब प्रकार से उन्नति की ओर जाता है।

णिरा यद्दी सर्वन्धवः पञ्च ब्रातां श्र<u>प</u>स्यवः । पुरिष्कृरवर्नि धर्णसम् ॥ २ ॥

भा०—( यदी ) जब ( सबन्धवः ) समान रूप से सम्बद्ध, ( पञ्च बाताः ) पांचों प्रकार के मनुष्य-संघ, ( अपस्यवः ) कर्म की इच्छा करते हैं तब वे उस ( धर्णसिम् ) सबके धारक पोपक को ( गिरा ) वाणी द्वारा ( परि-कृण्वन्ति ) स्तुति से सुशोभित करते हैं।

ब्राद्स्य ग्रुष्मिणों रसे विश्वे देवा श्रमत्सत । यदी गोर्भिवसायते ॥ ३ ॥

भा०—(यदा ) जब वह (गोभिः ) उत्तम वाणियों से (वसायते ) आच्छादित, अलंकृत होता है (आत् ) अनन्तर ही (विश्वे देवाः) ऐश्वर्य आदि नाना अभिलापाओं वाले सब मनुष्य (अस्य छुष्मिणः रसे ) इस बलवान पुरुष के बल के अधीन रह कर (अमत्सत ) बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। निर्शेणानो वि धावित जहुच्छुर्याणि तान्वा।

अ<u>त्रा सर्लिघते युजा ॥ ४ ॥</u>

भा०—वह (नि-रिणानः) शत्रुओं को नाश करता हुआ (विधावति) विविध मार्गों से जावे, वह देश को निष्कण्टक कर शोधन करे। और (शर्याणि) शरों से नाश करने योग्य (तान्वा) देहधारियों को (जहत्) नाश करे। (अत्र) इस कार्य में (युजा) सहायक वर्ग से वह (संजिवते) प्रेम से मिल कर रहे।

चर्माभियों विवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । गाः कृरवानो न विर्णिजम् ॥ ४ ॥ ३ ॥

भा०—(यः) जो (विवस्वतः ग्रुभः) सूर्य के ग्रुभ प्रकाश के समान (नप्तीभिः युवा) बलवान् पुरुष अपने साथ सम्बद्ध प्रजाओं और

और सेनाओं के द्वारा ( मामृजे ) अभिषिक्त होता है वह (गाः कृण्वानः न) दूधों का सेवन करने वाले के समान स्वयं भी ( गाः कृण्वानः ) उत्तम आज्ञा-वाणियां प्रकट करता हुआ ( निर्णिजम् ) अपने रूप, वेश वा यश को भी शुद्ध, स्वच्छ और उड्डवल कर लेता है। इति तृतीयो वर्गः॥

त्राति थिती तिरुश्चता गुव्या जिगात्यराज्या । व्यनुमियर्ति यं विदे ॥ ६॥

भा०—वह (अण्व्या) स्क्ष्म या मनुष्यों के हितार्थ (गव्या) वाणी से (श्रिती) आश्रय प्राप्त करने के लिये (तिरश्रता) प्राप्त जनों को भी (अति जिगाति) अपने गुणों से वश कर लेता है और उसकों भी वश कर लेता है (यं) जिसके प्रति (विदे) जानने के लिये (वग्नुम् इयितें) वचन-उपदेश भी कह देता है। अर्थात् वह सर्वलोकप्रिय हो जाता है।

श्रमि चिपः समेगमत मुर्जयेन्तीरिषस्पर्तिम् । पृष्ठो गृश्णत वाजिनेः ॥ ७॥

भा०—( क्षिपः ) राष्ट्र में रहने और शत्रुओं को उखाड़ फेकने में समर्थ प्रजाएं और सेनाएं (इषः पितम्) सेनाओं के पालक, अन्नों के पालक, स्वामी को ( मर्जयन्तीः ) अभिषेक करती हुईं ( अभि सम् अग्मत ) उसे प्राप्त होती हैं और ( वाजिनः ) वली, अश्व-सैन्य और ऐश्वर्यवान् जन उस के ( पृष्टा ) पृष्ट के ऊपर उसके पोषक होकर उसका आश्रय ( गृभ्णत ) प्रहण करते हैं।

परि द्विच्या<u>नि</u> मर्मृशद्धिश्वानि सो<u>म</u> पार्थिवा । वस्ति याह्यसमुयुः ॥ = ॥ ४ ॥

भा०—हे (सोम) अभिषिक्त ! तू (अस्मयुः) हमारा स्वामी, हमारा प्रिय होकर (विश्वानि दिव्यानि पार्थिवा वस्नि) सब दिव्य और पार्थिव धनों को (परि मर्मृशत्) ग्रहण करता हुआ (पाहि) हमें प्राप्त हो। इति चतुर्थों वर्गः॥

#### [ \$\$ ]

प्रसितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३—४, ८ निचृद गायत्री । २, ६ गायत्री ॥ अष्टर्चं स्कम् ॥

एष धिया यात्यएव्या शूरो रथेभिराशुभिः। गच्छुन्निन्द्रम्य निष्कृतम्॥१॥

भा०—(एपः) वह (इन्द्रस्य निष्कृतम्) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता के पद को प्राप्त होता हुआ ( शूरः) शूरवीर ( आशुभिः रथेभिः) वेग से जाने वाले रथों, साधनों और रथसैन्यों सहित ( अण्व्या धिया ) सूक्ष्म बुद्धि और जन हितेपी कर्म से ( याति ) प्रयाण करे, आगे वहे । एष पुरू धियायते बृह्ते देवतातये । यञ्चाभृतास श्रास्ते ॥२॥

भा०—( एषः ) यह ( बृहते ) बड़े भारी (देव-तातये) विद्वानों के हित साधनार्थ ( पुरू ) बहुत अधिक ( धियायते ) ज्ञान सम्पादन तथा कार्य करना चाहता है। ( यत्र ) जिसके आश्रय ( अमृतासः ) सब अमर के समान ( आसते ) जीवित जागृत रूप में सुख से रहते हैं।

पुष हितो वि नीयतेऽन्तः शुभ्रावता पुथा। यदी तुञ्जन्ति भूरीयः॥ ३॥

भा०—(एमः) वह (हितः) स्थापित वा कार्य से बद्ध होकर (अन्तः) अन्तःकरण में (अभ्रवता पथा) अद्ध भाव से युक्त मार्ग द्वारा (वि नीयते) विशेष रूप से छे जाया जावे और शिक्षित हो (यदि) जब कि (भूगैयः) पालक पोषक जन (तुझन्ति) उसे शिक्षा दें वा वे दुष्टों का हनन करें।

प्ष शृङ्गाणि दोधुंबचिछशीते यूथ्यो ॑वृषां । नृम्णा दथांन श्रोजंसा ॥ ४॥

भाo—( यूध्यः वृषा ) यूथपति नर जिस प्रकार (श्रङ्गाणि दोधुवत्

शिशीते ) सींगों को कंपाता और तीक्ष्ण किये रखता है उसी प्रकार (एपः) वह (ओजसा ) बल पगक्रम से (नुम्णा ) नाना धनैधर्यों को धारण करता हुआ, (यूथ्यः ) अपने यूथ में सब से श्रेष्ठ (वृषा ) बलवान् उत्तम प्रवन्ध कर्त्ता, (श्रङ्गाणि ) शत्रु को हनन करने के साधन, अस्त्र शस्त्रों वा सैन्यों को (दोधवत् ) प्रयोग में लावे और (शिशीते ) उनको सदा तीक्ष्ण वनाये रक्खे ।

एष रुक्मिमिरीयते वाजी शुभ्रेमि<mark>रंश्रिभः।</mark> पतिः सिन्ध्नां भर्वन् ॥ ४॥

भा०—( एषः ) वह ( वाजी ) बळवान् ऐश्वर्यवान् ( सिन्धूनां पतिः भवन् ) महा नदीवत् धारा-वेग से जाने वाळे अश्वों, अश्वारोहियों का समुद्र वत् स्वामी, नायक होकर ( ग्रुश्नेभिः अंग्रुभिः ) ग्रुद्ध दीप्तियुक्त तेजों, गुणों से युक्त और ( रुक्मिभिः ) स्वर्णादि रुचिर, कान्तियुक्त आभूषणों वा आयुधों से सुसजित सहयोगियों सहित ( एषः ईयते ) वह जाता है।

एष वसूनि पि<u>ब्द</u>ना पर<mark>्रुषा य</mark>िखाँ अति । अ<u>ब</u> शादेषु गच्छति ॥ ६ ॥

भा०—(एपः) वह (परुषा) कठोर स्वभाव के (पिब्द्ना)
पीड़ित करने योग्य, दुष्ट जनों को (अति ययिवान्) अतिक्रमण करके जाने
वाला होकर (शादेषु) शत्रु का नाश करने वाले सैन्यों के आश्रय पर
(वसूनि) नाना ऐश्वर्य (अव गच्छति) प्राप्त करता है।
एतं मृजनित मर्ज्यमुष द्वोगीष्वायवः। प्रचक्रागं महीरिषः ॥ ७॥

भा०—( मही: इप: ) बहुत बड़ी र सेनाओं को, नियोजित करने और शत्रु-सेनाओं पर बलात् आक्रमण करने में समर्थ ( एतं ) उस ( मर्ज्यम् ) अभिषेचनीय वीर को ( आयवः ) मनुष्य लोग ( द्रोणेषु उप स्वान्ति ) कलशों के बीच खड़ा कर प्रेमपूर्वक अभिषेक करें।

एतमु त्यं दश चिपो मुजन्ति सप्त धीतयः। स्वायुधं मदिन्तमम् ॥ ८ ॥ ४ ॥

भा०—( स्वायुधम् ) उत्तम अस्र-शस्र-सम्पन्न उत्तम योद्धा और ( मदिन्तमम् ) सव को खूव प्रसन्न रखने वाळे ( एतम् उ त्यं ) इस उस वीर को (दश क्षिपः) दशों दिशा-निवासिनी प्रजाएं और दश दिग्-विजयिनी शत्रु को उखाड़ फेंकने वाली, सेनाएं और (सप्त धीतयः) सातों राष्ट्रधारक प्रकृतियें (मृजन्ति) अभिपेचित करें । इति पञ्चमो वर्गः ॥

### [ 38 ]

श्रसितः काश्यपा देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः— १ विराड् गायत्री । २, ८ निचृद् गायत्रो । ३—७ गायत्रो ॥ ऋष्टर्च स्क्रम् ॥

प्र ते सोतार श्रोएयो ईरसं मद्य घृष्वये । सर्गों न तक्त्येत्राः॥ १॥

भा०—हे वीर पुरुष! ( मदाय ) आनन्द लाभ और ( घृष्वये ) शत्रुओं के साथ संवर्ष अर्थात् उनकी प्रति स्पर्दा करने के छिये (सोतारः) अभिपेक्ता जन (ओण्योः) आकाश और पृथिवी के तुल्य परस्पर रक्ष्य-रक्षक, शास्य-शासक वर्गों के (रसं) बलस्वरूप (ते) तुझे वे अभिपिक्त करते हैं। और तू ( सर्गः न एतशः ) ग्रुभ्र वर्ण के जल वा वेगवान् छूट भागे अश्व के समान (तक्ति) जावे।

क्रत्वा द्त्तं<mark>स्य र्थ्यमुषो वसान्मन्धंसा</mark>। गोषामग्वेषु सश्चिम ॥ २॥

भा०—(करवा) कर्मसामर्थ्य और बुद्धि-सामर्थ्य से (दक्षस रथ्यम् ) वलवान् रथीवत् नायक और (अन्यसा अपः वसानम् ) अन्न के बल पर आप्त प्रजाओं को आच्छादित अर्थात् पालन करने वाले (अण्वेषु) विद्वान् पुरुषों वा स्तुति-वचनों में (गो साम् ) भूमि आदि के दाता पुरुष को हम ( सश्चिम ) प्राप्त करें।

अनिप्तमुष्सु दुष्टुं सोमं प्रवित्र आ सृज । पुनोहीन्द्राय पातवे ॥ ३॥

भा०—(अनप्तम्) शत्रुओं या सामान्य प्रजाओं से अप्राप्त अर्थात् उनकी पहुंच से बाहर, सर्वातिशायी अथवा (अनप्तम्) बन्धनरहित, (अप्सु दुस्तरं) अन्तरिक्षवत् प्रजाओं में सब से अधिक अजेय, गम्भीर पुरुप को (पिवत्रे) परम पिवत्र पद पर (आ सृज) स्थापित करो । और उसको (इन्द्राय पातवे) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के पालन करने के लिये (पुनीहि) अभिषिक्त करो ।

प्र पुं<u>नानस्य</u> चेतंसा सोमः <u>प</u>वित्रे त्रर्षति । कत्वा स्थस्थमासंदत् ॥ ४ ॥

भा०—( पुनानस्य ) अभिषेक करने वाले प्रजा जन के (चेतसा ) चित्त के साथ २ (सोमः ) अभिषेक योग्य युवा, विद्वान्, वीर्यवान् पुरुष (पिवत्रे ) अन्यों को पिवत्र करने के कार्य में (अपित ) प्राप्त होता है, और उसी के (कत्वा ) ज्ञान, सामर्थ्य, राज्य-शासन के पिवत्र पद से (सथस्थम् ) एकत्र बैठने के स्थान सभा-भवन में (आसदत् ) विराजे।

प्र त्वा नमोभिरिन्द्<mark>व इन्द्र सोमा असृचत ।</mark> सहे भराय कारिणः ॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राष्ट्रपते ! वा राष्ट्र ! (नमोभिः) विनयपूर्वक (कारिणः) बल के शतु-हनन आदि कार्य करने में समर्थ (इन्द्रवः सोमाः) स्नेहयुक्त अभिषिक्त जन (त्वा) तुझे (महे भराय) बड़े भारी संग्राम के लिये, वा बहुतों के भरण पोषण के लिये, आदरपूर्वक प्राप्त होते और उत्तम पद पर स्थापित करते हैं वा उत्पन्न करते हैं।

पुनानो रूपे ख्रव्यये विश्वा अर्थन्तिमि श्रियः। शूरो न गोर्षु तिष्ठति ॥ ६॥ भा०—(गोषु शूरः न) भूमियों या वेगवान् अर्थों के अध्यक्ष पद पर ग्रुरवीर पुरुष के समान (विश्वाः श्रियः अभि अर्पन् ) समस्त आश्रित प्रजाओं और लक्ष्मियों को प्राप्त करता हुआ (अब्यये रूपे) न क्षीण हो<mark>ने</mark> वाले अक्षय रूप, सम्पत्तियुक्त पद पर वा स्वरूप में (तिष्टति) क्रिराजता है।

द्विवो न सार्च पिष्युर्धा धारा सुतस्य वेधसः। वृथा प्वित्रे अर्पति ॥ ७ ॥

भा०—( दिवः धारा सानु न ) आकाश की जल-धारा जिस प्रकार पर्वत के शिखर पर पड़ती है, उसी प्रकार (दिवः) तेजस्वी, (वेधसः) शासन विधान करने वाले (पिवित्रे सुतस्य ) राष्ट्र-पावन-कारक पद पर अभिषिक्त हुए पुरुष की (धारा) वाणी (सानु) आज्ञाकारी और वेतन-भोगी समुदाय पर ( वृथा ) अनायास ही ( अर्धित ) जाती है ।

त्वं सोम विपश्चितं तना पुनान ऋायुषु । अब्<u>यो वारं</u> वि घावासि ॥ = ॥ ६॥

भा०-हे (सोम) उत्तम शासक! बल-वीर्यशालिन्! (त्वं) तू ( आयुषु ) मनुष्यों के ऊपर ( तना ) धन के द्वारा ( विपश्चितम् ) ज्ञान और कर्म में कुशल पुरुष को (पुनानः) अभिषिक्त करता हुआ (अव्यः) भूमि या राष्ट्र के रक्षक पद के ( वारं ) वरण करने योग्य पद को ( वि थावसि ) विविध प्रकार से प्राप्त होता है । इति पष्टो वर्गः ॥

# [ 68]

असितः काश्यपा देवला वा ऋषः ॥ पत्रमानः सोमो देवता ॥ छन्दः— ', ३—८ गायत्री । २ भुरिग्गायत्री ।। श्रष्टर्चं स्क्रम् ॥

प्र हिम्नेनेव सिन्धवो घन्तो वृत्राणि भूर्णयः। सोमा असृत्रमाशवः ॥ १ ॥

भा०—( निम्नेन इव सिन्धवः ) नीचे, ढालवें स्थान से जिस प्रकार वहते जल-प्रवाह, नदी-नद वेग से जाते और ( वृत्राणि धनन्ता ) रोकों को तोड़ते फोड़ते हैं उसी प्रकार (सिन्धवः आशवः) प्रचण्ड वेग से जाने वाले अध-सैन्यों के स्वामी (सोमाः) नायक जन, (भूण्यः) क्षिप्रगामी होकर (बृत्राणि वन्तः) विव्नों और विव्नकारी दुष्टों को नाश करते हुए (अस्प्रम्) वेग से जाया करें।

श्रुभि सुवानास इन्द्वी वृष्टयः पृथिघीमिव।

इन्द्रं सोमासो अत्तरन् ॥ २॥

भा०—( वृष्टयः पृथिवीम् इव ) वृष्टियं जिस प्रकार भूमि को प्राप्त होती हैं, और ( इन्द्रम् अभि अक्षरन्) जलों के धारक समुद्र की ओर वह जाती हैं, उसी प्रकार ( सुवानासः इन्द्रवः सोमासः ) उत्पन्न होते हुए, शासन करते हुए ये स्नेहार्द्र शासक, बलवान् पुरुष ( इन्द्रम् अभि अक्षरन् ) ऐश्वर्यवान् वा अन्न-दाता को लक्ष्य करके जाते हैं, उस का ही शासन मानते हैं। (२) इसी प्रकार ( सुवानासः सोमाः ) उत्पन्न होते हुए समस्त प्राणी उसी प्रभु की शरण जाते हैं।

अत्यूर्मिर्मत्सुरो मदः सोमः पुवित्रे अर्षति।

विद्यन्तर्गसि देव्युः ॥ ३॥

भा०—(अति-ऊर्मिः) अति उत्साहित होकर, (मत्सरः) अति तृप्त एवं हिषित होकर (मदः) सब को आनन्द देता हुआ, (सोमः) ऐश्वर्य युक्त, विद्या, ज्ञान, अधिकार में निष्णात होकर (देव-युः) दिन्य गुणों वा देव, प्रभु की कामना करता हुआ (रक्षांसि विष्नन् ) दुष्टों, विष्नों का नाश करता हुआ, (पवित्रे अर्थति) पवित्र पद पर, ब्रह्म में गति करता है।

त्रा कुत्ररोषु धावति <u>ए</u>वित्रे परि षिच्यते । उक्थेर्यज्ञेषु वर्धते ॥ ४॥

भा०—जिस प्रकार ( कलशेषु धावति ) अभिषेक योग्य पुरुष स्नान योग्य जल से पूर्ण कुम्मों के बीच में अपने को छुद्ध करता ( पवित्रे परि सिच्यते ) और अन्य जन पवित्र शासन कार्य के निमित्त उस का अभिषेक करते हैं उसी प्रकार यह जीव (कल्कोपु) चेतना से युक्त देहों में (आधावति) जाता और अपने कर्मों को भोग कर स्वच्छ होता, और (पवित्रे) परम पावन ब्रह्म में और जो अधिक (पिर सिच्यते) ग्रुद्ध होता है वह (उक्यैः यज्ञेपु वर्धते) यज्ञों, सत्संगों में उक्तम वेद-वचनों द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता है।

अति त्री सीम रोचना रोहुन आजसे दिवम्।

इष्णन्तसूर्ये न चौद्यः ॥ ४॥

भा०—( रोहन् न दिवम् ) उदित होता हुआ सूर्य जिस प्रकार अन्तिरिक्ष को प्रकाशित करता है उसी प्रकार हे (सोम) योगिन् ! विभूति-युक्त ! ज्ञानसम्पन्न ! तू (त्री रोचना अति ) कान्तिमान् अग्नि, चन्द्र और सूर्य तीनों को अतिक्रमण करके (दिवम् आजसे ) ज्ञान को प्राप्त कर प्रकाशित होता वा मूर्धा स्थल में प्राप्त होकर तेजोमय होता है । और (इण्णन् ) आगे बढ़ता हुआ (सूर्य न ) प्रभु या प्रेरक वल जिस प्रकार सूर्य को प्रेरित करता है उसी प्रकार तू भी (सूर्य चोदयः ) देह में विद्यमान दक्षिण प्राण को प्रेरित करता है । (२) इसी प्रकार मुख्य शासक तेज में तीनों से बढ़कर हो, भूमि-शासन को चमकावे और सूर्यवत् तेजस्वी विद्वान् पुरुषों को सन्मार्ग में चलावे।

श्रुभि विष्य अन्षत मूर्धन्य अस्य कारवः।

द्धांनाश्चन्ति प्रियम् ॥ ६॥

भा०—( यज्ञस्य मूर्धन् ) यज्ञ के शिर के समान सर्वोपिर विद्यमान ( चक्षिस ) चक्षुर्वत् सर्वदृष्टा प्रभु में ( प्रियम् द्धानाः ) अपने प्रीति- युक्त भाव को रखते हुए, ( कारवः ) कर्मनिष्ट, स्तुतिकर्त्ता (विप्राः) विद्वान् जन ( अभि अन्पत ) उसी प्रभु की साक्षात् स्तुति करते हैं।

तमु त्वा <u>वाजिनं</u> नरी धीभिर्विप्रो श्रवस्यवेः। मृजन्ति देवत्रोतये॥ ७॥ भा०—हे प्रभो ! (तम् उ त्वा वाजिनं) उस तुझ ज्ञानवान्, बलवान् परमैश्वर्यवान् प्रमु को (विप्राः नरः) बुद्धिमान्, ज्ञानी पुरुष (अवस्थवः) ज्ञान और रक्षा चाहते हुए (देव-तातये) ग्रुम गुणों को प्राप्त करने और उपासना करने के लिये (धोभिः) उत्तम बुद्धियों और कर्मी द्वारा (मृजन्ति) अपने हृदय में उज्ञवल करते हैं।

म<u>घे(र्घारामर्चु</u> चर <u>त</u>ीवः सुधस्थमास<mark>दः।</mark> चार्स्ऋतार्थ <u>पीतये</u> ॥ = ॥ ७ ॥

भा० है परमेश्वर ! तू (तीवः ) तीक्ष्ण तेजस्वी होकर (ऋताय पीतये) सत्य तत्व, ज्ञान के पालन कराने के लिये (चारः) सर्वव्यापक होकर (सथस्थम् ) इस समस्त संसार में (आसदः ) व्याप्त होकर, उस में विराजता है, वह तू (मधोः धाराम् ) आनन्द की धारा के समान ज्ञान की वाणी को (अनु क्षर ) प्रवाहित कर । इति सप्तमो वर्गः ॥

### [ 25 ]

असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ अन्दः—१, ४ निचृद् गायत्री। २ ककुम्मती गायत्री। ३, ४, ६ गायत्री। ७ विराड् गायत्री॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

परि सुवानो गिरिष्ठाः पुवित्रे सोमी त्रज्ञाः । मदेषु सर्वेधा त्रीसि ॥ १॥

भा०—हे परमेश्वर ! तू (सोमः) समस्त जगत का उत्पादक, शासक, सञ्चालक, सर्वरसमय, सर्वेश्वर्यवान् है । तू (सुवानः) जगत को उत्पन्न करता हुआ (गिरिष्ठाः) सब की वाणियों पर, सब की स्तुतियों में विराजमान रहता और (पवित्रे) पवित्र हृद्य में (पिर अक्षाः) आनन्द रूप से प्रवाहित होता है । (मदेषु) स्तुतिकर्त्ता जनों में तू (सर्वधाः असि) सब पदार्थों का दाता और सब का धारक, पालक-पोषक है । त्वं विश्वस्त्वं क्विमेधु प्रजातमन्यसः। मदेषु सर्वधाः श्रीसि।।२॥

भा०—हे परमेश्वर (त्वं विप्रः) तू सब को पूर्ण करने हारा है। (त्वं किवः) तू क्रान्तदर्शी, तह तोड़ कर हृदय तक को देखने और जानने हारा है। तू (अन्धसः प्रजातम् मधु) अन्न से उत्पन्न होने वाले आनन्द-दायक, तृप्तिकारक अन्न के समान हृदय की भूख को तृप्त करने वाला है। तू (मदेषु) आनन्द रसों के आश्रय पर (सर्वधाः असि) समस्त संसार के प्राणियों का धारक-पोषक है।

त<u>व</u> विश्वे सुजीपसो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सर्वेधा असि ॥ ३॥

भाद—हे परमेश्वर ! (विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान् और तेजस्वी लोग (स-जोषसः ) प्रेमयुक्त होकर (तव पीतिं ) तेरे ही सुखद रस और रक्षा का (आशत ) उपभोग करते हैं। तू (मदेषु सर्वधाः असि ) समस्त नृप्तिदायक रसों और अन्नों में व्यापक होकर सब का पालक-पोषक और सब का धारक है।

<mark>त्रा यो विश्वानि वार्यो वस्</mark>चि हस्तयो<u>र्</u>डघे । मदेषु सर्वेघा त्रीसि ॥ ४ ॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (हस्तयोः) अपने हाथों में, अपने वश में (विश्वानि वार्या द्धे) समस्त ऐश्वर्यों को रक्खे हुए है, वही तू (मदेषु सर्वधाः असि) आनन्द्यद सुखों और ऐश्वर्यों में सब को धारण करता और सर्व-विधाता है।

य इमे रोदसी मही सं मातरेव दोहते। मदेषु सर्वधा असि ॥४॥

भा०—( मातरा इव ) जिस प्रकार एक ही पुत्र दो माताओं वा माता पिता दोनों को ( दोहते ) सुख प्रदान करता, दोनों से दुग्धपान करता, दोनों की गोद प्रता है, उसी प्रकार ( यः ) जो परमेश्वर ( इमें मही रोदसी दोहते) इन दोनों आकाश और भूमि को नाना रसों, जलों से पूर्ण करता है, वहीं तू प्रभु ( मदेषु ) तृप्तिकारक अन्नों और जलों के ऊपर ( सर्वधाः असि ) सब प्राणियों को पोषण करने में समर्थ है।

पि यो रोदंसी उमे सुद्यो वाजेभिर्पंति । मदेषु सर्वधा त्रांसि ॥ ६॥

भा०—(यः) जो (उभे रोदसी परि) दोनों लोकों में (वाजेभिः) अपने नाना ऐश्वर्यों सहित (परि अर्षति) सर्वत्र व्यास है, हे प्रभो ! वह तू (मदेपु) आनन्ददायक सब ऐश्वर्यों में (सर्वधाः) सब को धारण करने हारा (असि) है।

स शुष्मी कुलशेष्<mark>वा पुनानो श्र</mark>चिकदत्। मदेषु सर्वधा श्रीस ॥ ७ ॥ = ॥

भा०—( सः ) वह ( ग्रुष्मी ) बल्वान् ( कलशेषु ) समस्त शरीरों में ( पुनानः ) पिवत्र करता हुआ ( आ अचिकदत् ) जीव को उपदेश करता है। वही ( मदेषु ) समस्त आनन्दों के रूप में ( सर्वधाः असि ) सब का पोपक, सर्वप्रद है। इल्यष्टमो वर्गः ॥

# [ 38 ]

श्रासतः काश्यपो देवलो वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः—१ विराड्
गायत्री । २, ४, ७ निचृद् गायत्री । ३, ४ गायत्री । ६ भुरिग्गायत्री ॥
यत्स्रोम चित्रसुक्थ्यं दिद्यं पार्थिंवं वस्रु। तत्राः पुनान आ भर॥१॥

भा०—हे (सोम) जगत् के उत्पादक ! सञ्चालक ! ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो (चित्रम् ) संग्रह करने योग्य, ज्ञानप्रद, अद्भुत (उक्थ्यम् ) प्रवचन योग्य, स्तुत्य, (दिव्यं ) दिव्य, प्रकाशमय, कामना और व्यवहार योग्य (वसु) ऐश्वर्यं (पार्थिवं ) पृथ्वी पर का (वसु) धन है उसे तू (पुनानः ) हमें पवित्र करता हुआ, (नः आ भर ) हमें प्राप्त करा। (२) राजा स्वयं पवित्र होकर हमारा भी सब उत्तम ऐश्वर्यं प्राप्त करे।

युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्च सोम गोपती। ईशाना पिष्यतुं धिर्यः ॥ २ ॥

भा०—हे ( सोम ) जगत् के उत्पादक और ( इन्द्रः च ) हे इन्द्र ! जीवात्मन् ! ( युवं हि ) तुम दोनों ( स्वः-पती ) सुख के पालक और सत्र के पालक और ( गो-पतीं स्थः ) इन्द्रियों और सूर्यादि के पालक हो। तुम दोनों ( ईशाना ) देह और विश्व के स्वामी होकर ( धियः पिप्यतम् ) ज्ञानों और कर्मों को करते हो । जीव और परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई भी शक्तिमान् नहीं है। भेद केवल अल्पता और अधिकता का है।

वृषा पुनान ग्रायुषु स्तनयन्नधि वहिंपि। हिं सन्योगिमासदत्॥३॥

भा०—(वृषा) वह जगत् में सुखों का वर्षक एवं जगत् का प्रबन्धक, महान्, ( हरिः ) सब दुःखोंका हर्ता प्रभु (पुनानः) सब को पवित्र करता हुआ ( वर्हिपि अधि ) समस्त जगत् पर (आयुपु) मनुष्यों में ( स्तनयन् ) वरसते मेघ के समान गर्जनावत् ज्ञानोपदेश करता हुआ और ( स्तनयन् ) मातृवत् सब को बालकवत् स्तन्य सदश अन्न देकर पालता हुआ (योनिम्) जगत् के मूलकारण प्रकृति और गृहवत् विश्व पर (आ सदत्) अध्यक्षवत् विराजता है।

श्रवावशन्त धीतयो वृष्यभस्याधि रेतसि । सूने। वृत्सस्य मातरः ॥ ४ ॥

भार्व ( रेतिस ) जल के निमित्त जिस प्रकार ( धीतयः ) जलपान करने वाली भूमियां ( दृषभस्य अधि अवावशन्त ) वर्षणशील मेघ की अधिक अपेक्षा करती हैं उसी प्रकार (रेतिसि ) परम पुरुपार्थ वा जगत् के उत्पादक सर्ववीज के निमित्त ( धीतयः ) आधान योग्य समस्त भूमियां ( वृपभस्य ) अति बलशाली जगत्-उत्पादक तत्त्व की ( अधि वावशन्त ) अधिक कामना करती हैं। और जिस प्रकार (वत्सस्य सूनोः मातरः) उत्पन्न हुए बचे की माताएं बचों को चाहती हैं उसी प्रकार (बत्सस्य मातरः ) बत्सवत् इस जगत् की निर्मातृ शक्तियां भी (सूनोः अधि वाव-शन्त ) अपने ऊपर महान् सञ्चालक, प्रेरक की अवेक्षा करती हैं।

कुविद्वृष्टग्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमाद्धत् । याः शुक्रं दुहुते पर्यः ॥ ४ ॥

मा०—जिस प्रकार (पुनानः) वायु या पवित्रकारक या व्यापक तंजस्वी सूर्य (वृपण्यन्तीभ्यः) वर्षक मेघ की कामना करने वाली भूमियों के लिये (कृविद् गर्भम्) बहुत भारी अन्तरिक्ष में (आद्धत्) जल को गर्भित कर धारण कराता है, (याः) जो अनन्तर (पयः गुक्रम् दुहते) गुद्ध जल का दोहन करती हैं उसी प्रकार (पुनानः) सर्वपावन प्रभु (वृपण्यन्तीभ्यः) बलवान् सञ्चालक की अपेक्षा करने वाली प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के बीच (पुनानः) व्याप कर (कृवित्) बहुत प्रकार से (गर्भम् आद्धत्) जगत् को गर्भित करता है और प्रकृति के परमाणु वा. आपः (गुक्रं) कान्तियुक्त (पयः) महत् जगत् को मातृदुग्धवत् दोहन करते हैं। (२) इसी प्रकार वृपभ को चाहती हुई गौओं में विजार सांड गर्भ धरता और वे गौएं कान्तियुक्त दूध देती हैं। (३) इसी प्रकार प्रजाएं बलवान् राजा की अपेक्षा करती हैं। वे गुद्ध अन्न और बल प्रदान करती हैं।

उप शिचापतस्थुपी भियसमा घेहि शत्रुषु । पर्वमान विदा रियम् ॥ ६॥

भा०—(अप तस्थुषः) अपने से अलग विद्यमान जीवों को तू है प्रभो! (उप शिक्षः) समीप रख और उत्तम दान दे और (शत्रुपु) शत्रुओं में (भियसम् आ घेहि) भय डाल। हे (पवमान) परम पावन! तू हमें (रियम् विद्) ऐश्वर्य प्राप्त करा।

नि शत्रोः सोम वृष्णयं नि शुष्मं नि वर्यस्तिर। दुरे वा सतो अन्ति वा॥ ७॥ ६॥ भा० — हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! तृ (दृरे सतः वा, अन्ति सतः वा) दृर वा पास रहते हुए (शत्रोः वृष्ण्यं नि तिर) शत्रु के वल का नाश कर ( ग्रुष्मं नि तिर) शोपणकारी अत्याचार को दृर कर, ( वयः नि तिर) उसके आयु वा तेज का नाश कर। इति नवमो वर्गः ॥

### [ २० ]

असितः काश्यपो देवला वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ४—७ निचृद् गायत्री ॥ २, ३ गायत्री ॥ सप्तर्भ स्कम् ॥

प्र क्विटेंववीतयेऽन्यो वारेभिरर्पति । सान्हान्विश्वा स्टाभ स्पृधेः ॥ १॥

भाव—(किवः) क्रान्तदर्शी, दूर दृष्टि वाला विद्वान् (देव-वीतये) 'देव' तेजस्वी सूर्यवत् कान्ति प्राप्त करने के लिये (अव्यः) रक्षक होकर (विश्वाः स्पृधः अमि साह्वान्) समस्त स्पर्धालु सेनाओं को पराजित करने हारा होकर (वारेभिः) दुष्टों के वारक सैन्यों सहित (प्र अपीति) उत्तमे पद को पाता है।

स हि प्रा जिंदिनुभ्य या वाजं गोर्मन्तुमिन्वति । पर्वमानः सहस्रिर्णम् ॥ २ ॥

भा०—(सः हि) वह (पवमानः) वायु के समान वेग से आक्रमण करने हारा, सूर्यवत् राष्ट्र को शोधन करने हारा, (जिरितृभ्यः) विद्वान् स्तुतिकर्ताओं को (सहिमणं गोमन्तं वाजं) हजारों संस्थाओं से युक्त अपरिमित, भूमि गौ आदि वाला ऐश्वर्य (आ इन्वित स्म) प्रदान करता है।

पि विश्वानि चेतसा मृशसे पर्वसे मृती। स नः सोम श्रवी विदः॥ ३॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! (चेतसा) चित्त से (विश्वानि) सब कार्यों को (परि मृशसे) विचार करता, (मती) बुद्धि या वाणी से ( पवसे ) प्रकाश करता है, (सः) वह तू (नः ) हमें ( श्रवः ) वेद का ज्ञान, ( विदः ) प्राप्त करा ।

ग्रुभ्यर्षं बृहद्यशी मधर्वद्भवी ध्रुवं र्यिम् । इपं स्तोतृभ्य त्रा भर ॥ ४॥

भा०—त् ( मघवद्भ्यः ) उत्तम धनवानों को ( बृहत् यशः ) बड़ा भारी यश और ( ध्रुवं रियम् ) स्थिर ऐधर्य ( अभि अर्ष ) प्रदान कर या उनसे वा उनके लिये त् यश और धन प्राप्त कर और (स्तोतृभ्यः) विद्वान् जनों के लिये ( इषं आ भर ) अन्न प्रदान कर ।

त्वं राजेव सुबतो गिर्रः सोमा विवेशिथ। पुनानो वेहे अद्भुत॥४॥।

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे (अद्भुत) आश्चर्यकारक ! अभूत-पूर्व ! हे (वह्ने) कार्य-भार को अपने कन्धों छेने हारे ! (व्वं पुनानः) अभिषिक्त होकर (राजा इव सु-वतः) राजा के समान उत्तम कर्म करता हुआ (गिरः विवेशिथ) आज्ञाएं प्रदान कर ।

स वार्<u>डिर</u>प्सु डुष्ट्री मृज्यमा<u>नो गर्भस्त्योः ।</u> सोर्मश्चमूर्षु सीदति ॥ ६ ॥

भा०—(सः) वह (विहः) कार्य भार को वहन करने वाला, (दुस्तरः) शत्रुओं से पराजित न होने वाला, तेजस्वी (गमस्त्योः) हाथों के वल-पराक्रम से, (अप्सु मृज्यमानः) जलोंवत् प्रजाओं के बीच में पिरि- शुद्ध होकर (चमूपु) समस्त सेनाओं पर भी (सीदिति) अध्यक्ष बनता है। (२) इसी प्रकार आत्म-शरीर का उठाने वाला (अप्सु) प्राणों में संमार्जित, शुद्ध रूप होकर (चमूपु) विषयग्राहिणी इन्द्रियों पर अध्यक्ष- वत् विराजता है।

क्रीळुर्मेखो न मं<mark>हयुः पवित्रं सोम गच्छसि ।</mark> दर्धत्स्<u>तोत्रे सु</u>वीर्यम् ॥ ७ ॥ १० ॥ भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! त् (मंहयुः) दानवान् (क्रीडुः) क्रीड्राकारी बालक के समान (मखः) यज्ञवत् पवित्र अन्तःकरण वाला होकर (स्तोत्रे) स्तुतिकारी प्रजाजन के हितार्थ (सुवीर्थं द्यत्) उत्तम वल को धारण करता हुआ (पवित्रे) पवित्र पद को (गच्छिस ) प्राप्त करता है। इति दशमो वर्गः॥

[ २१ ]

स्रसितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः। पवमानः सोमो देवता ॥ द्वन्दः—१, ३ विराड् गायत्रो । २,७ गायत्री । ४ — ६ निचृद् गायत्रो ॥ सप्तर्च स्कम् ॥

पते धावन्तीन्द्वः सोमा इन्द्राय घृष्वयः । मत्सरासः स्वर्विदेः ॥ १ ॥

भा०—( एते ) ये ( इन्द्र्वः ) उस प्रभु की ओर जाने वाले स्नेह-भक्ति से आई हृद्य ( सोमाः ) उत्तम विद्वान् जीवगण ( इन्द्राय ) परमे-धर के लिये ( घृष्वयः ) वाधक विद्नों के साथ संघर्ष, संग्राम करने वाले ( धावन्ति ) आगे बढ़ते हैं, अग्रने आपको निरन्तर ग्रुद्ध, स्वच्छ करते हैं । वे ( मत्सरासः ) आत्मनृष्ठ जन (स्वावदः ) प्रकाश-स्वरूप, उस प्रभु का ज्ञान उपलब्ध करते हैं ।

प्रवृशवन्ती अभियुजः सुष्वेये वरिचेतिवर्दः। स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः॥२॥

भा० - (प्र-वृण्वन्तः) उत्तम रीति से सेवा करने वाले, (अभि-युजः) शत्रु पर आकामक वीरों के समान लक्ष्य पर मनोयोग देने वाले, (सु-व्वये) उत्तम प्रेरक को (वरिवः-विदः) धन सेवादि देने वाले, और (स्वयं) स्वयं (स्तोत्रे) उपदेष्टा विद्वान् के लिये (वयस्कृतः) अन्न आदि प्रदान करने वाले हैं।

वृथा कीर्लन्त इन्द्वः सुधस्थमभ्येकुमित्। सिन्धेक्रिमी व्यंचरन्॥३॥ भा०—( इन्द्वः ) ऐश्वर्यं से युक्त होकर (वृथा क्रीडन्तः ) अनायास युद्ध क्रीड़ा करते हुए ( एकम् इत् सधस्थम् ) एकमात्र सहधोगी प्रभु के प्रति ( सिन्धोः ऊर्मा ) सिन्धु की तरङ्गवत् विशाल प्रभु के उच्च पद पर ( वि अक्षरन् ) विविध मार्गों से जाते हैं।

एते विश्वानि वार्या पर्वमानास त्राशत । हिता न सप्तयो रथे ॥ ४॥

भा०—( रथे हिताः सप्तयः न ) रथ में लगे अश्वों के समान (एते) ये ( पवमानासः ) वायुवत् आगे बढ़ने या अपने को स्वच्छ करने वाले सायक जन (विश्वानि वार्या) समस्त ऐश्वर्यों को (आशत) प्राप्त करते हैं।

त्रास्मिनिपशङ्गिमन्द्वो द्धाता वेनमादिशे । यो श्रममञ्चमरावा ॥ ४॥

भा०—(यः) जो (अस्मभ्यम्) हमें (अरावा) नहीं देता है (इन्दवः) ऐश्वर्यवान् वीर जनो! (अस्मिन् आदिशे) उसके जपर आदेश वा शासन करने के लिये (वेनम्) तेजस्वी, कान्तिमान् (पिशङ्गम्) सुवर्ण, आदि ऐश्वर्य (अस्मभ्यम् आ द्यात्) हमें प्रदान करो।

ऋभुर्न रथ्यं नवन्द्धा<u>ता</u> केर्तमादिशे । शुकाः पर्वध्वमर्शसा ॥ ६॥

भा०—(ऋभुः रथ्यं न) धन से सम्पन्न पुरुष जिस प्रकार (आदिशे) अश्वों के सञ्चालनार्थ रथ के सारिथ को धरता है, उसी प्रकार हे विद्वान् जनो ! आप लोग ( आदिशे ) आगे के ज्ञान के लिये ( नवं केतं दधात ) नये से नया ज्ञान प्राप्त करो । और ( ग्रुकाः अर्णसा पवध्वम् ) ग्रुद्धाचार हो कर जलवत् ज्ञान से अपने को सदा पवित्र किया करो ।

एत उत्ये स्रवीवशुन् काष्ट्री वाजिनी स्रकत । सतः प्रासाविषुर्मतिम् ॥ ७ ॥ ११ ॥ भा०—( एते उ त्ये वाजिनः ) ये वे सब ज्ञानवान् पुरुष वलवान् अश्वों के समान आगे बढ़ते हुए (काष्टम् अवीवशन् ) परम सीमा के समान परम सुखमयी ब्रह्मस्थिति को प्राप्त करे, ब्राह्मी दृशा पर विजय प्राप्त करे। वे (सतः ) सन् स्वरूप परमेश्वर के (मितिम् ) ज्ञान को (प्र असाविषुः ) प्राप्त करें। इत्येकादशों वर्गः॥

#### [ २२ ]

असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १, २ गायत्री । ३ विराड् गायत्री । ४ — ७ निचृद गायत्री ॥ सप्तर्च स्कम् ॥

एते सोमास यारावो रथा इव प्र वाजिनः। सगीः सृष्टा अहेषत्॥ १॥

भा०—( एते ) ये ( सोमासः ) उत्पन्न होने वाले जीव गण और कार्य में नियुक्त वीर जन, शिष्य गण और विद्वान् पुरुष ( रथाः इव ) रथीं के समान ( आशवः ) शीघ्र गति से जाने वाले, क्षिप्रकारी और (वाजिनः) देह में प्राणों के समान बलवान्, ज्ञानवान् होकर ( सृष्टाः ) छोड़े जाकर ( सर्गाः ) जल धाराओं के समान ( प्र अहेषत ) उत्तम ध्विन करते वा खूब वेग से जाते हैं।

एते वाता इ<u>ब</u>ोरचः एर्जन्यस्येव बृष्ट्यः । <mark>श्</mark>रक्षेरिव भ्रमा वृथा ॥ २ ॥

भा०—( एते ) ये ( वाता इव उरवः ) महावायुओं के समान बलशाली और ( पर्जन्यस्य बृष्टयः इव ) मेघ की वृष्टियों के समान उदार दानशील और ( अप्ने: भ्रमाः इव ) अप्नि के मोड़दार लपटों के समान ( वृथा ) अनायास तेजस्वी हों।

एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । बिपा व्यानशुर्धियः ॥ ३ ॥ भा०—(एते) वे (प्ताः) पित्र आचारवान् (विपिश्चितः) ज्ञानवान् , (सोमासः) विद्या-स्नात जन (दृध्याशिरः) ध्यान, धारणा बल से युक्त (विपा) ज्ञानसहित (धियः) कर्मों को (वि आनग्रः) मिला कर विविध प्रकार से करते हैं।

एते मृष्टा अर्मर्त्याः ससृवांसो न श्रंश्रमुः। इयेजन्तः पथो रज्जः॥ ४॥

भा०—( एते ) वे विद्वान् ज्ञानवान् , एवं जीवात्मा गण, ( मृष्टाः ) छुद्ध, (अमर्त्याः ) मरणरहित, साधारण मर्त्यं देहियों से भिन्न, (सख्वांसः ) निरन्तर अमण करते हुए और (रजः पथः इयक्षन्तः ) मार्गों और नाना लोकों को प्राप्त होना चाहते हुए भी (न शश्रमुः ) नहीं थकते ।

प्रते पृष्ठा<u>नि</u> रोद्सोर्वि<u>प्रयन्तो</u> व्यानशुः । उतेद्रमुन्तमं रज्ञः ॥ ४ ॥

भा०—( एते ) वे ( रोदसोः पृष्ठानि ) आकाश और भूमि के नाना स्थानों को ( वि-प्रयन्तः ) विशेष प्रकार से प्राप्त होते हुए ( उत ) और ( इदम् उत्तमं रजः ) उस उत्तम लोक को भी ( वि आनशुः ) विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। अर्थात् ज्ञानी जन इस आकाश और पृथ्वी के बीच भोग्य और ऐश्वर्य के लोकों के अतिरिक्त मुक्तिप्रद ब्रह्म को भी प्राप्त होते हैं।

तन्तुं तन्बानमुं जममनुं प्रवर्त आशत । . उतेदमुं जमार्यम् ॥ ६ ॥

भा०—वे (तन्वानं) विस्तृत (तन्तुं) यज्ञ एवं पिता माता के गृह या देहों में पुत्र-सन्तिति रूप से विस्तृत वंश-क्रमानुसार (प्रवतः उत्तमम्) नीची योनि से छेकर उत्तम जन्म तक (आशत) प्राप्त करते हैं। (उत इदम् उत्तमाच्यम्) और वे ही इस उत्तम जनों से प्राप्य मोक्ष पद को भी (आशत) प्राप्त होते हैं। त्वं सोम प्रिंग्य त्रा वसु गव्यानि धारयः। तृतं तन्तुमचिक्रदः॥ ७॥ १२॥

भा०—हे (सोम) जगद्-उत्पादक! सर्वभेरक प्रभो! (वं) दू (पिणभ्यः) लोकव्यवहार में इन जीवों के लिये (गव्यानि वसु आधारयः) भूमि के तथा इन्द्रियों से उपभोग्य वाणी से कहने योग्य समस्त ऐश्वयों को सब ओर से प्राप्त कराता है और तू ही (ततं तन्तुम्) तन्तु के समान फैले इस जगत् को (अचिकदः) संचालित करता है। इति हादशो वर्गः॥

#### [ २३ ]

असितः काश्यपे देवला वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१ — ४, ६ निचृद् गायत्री । ५ गायत्री । ७ विराड् गायत्री ॥ सप्तर्धं सुक्तम् ॥

सोमा असृत्रमाशवो मधोर्मदेस्य धार्या । अभि विश्वति काव्यो ॥ १॥

भा०—( विश्वानि काव्या ) समस्त विद्वानों के द्वारा परिशीलित एवं उपिट्ट ज्ञानों का, (अभि) साक्षात् ज्ञान करके (मधोः मदस्य धारया) तृक्षि-कारक, हर्पजनक अन्न और जल को शरीर धारक पोषक शक्ति के समान, सुखदायक ज्ञान की धारा अर्थात् वाणी से ( सोमाः आशवः ) क्षिप्रकारी वीर, विद्वान्, वल वीर्य विद्या में निष्णात जन जीवों के समान ही (अस-प्रम्) उत्पन्न होते हैं।

त्रुनुं प्रत्नासं श्रायवः पदं नवीयो अक्रमुः । हुचे जनन्तु सूर्यम् ॥ २॥

भा०—(प्रत्नासः) अति पुरातन, अनादि काल से विद्यमान (आयवः) पुनः शरीर में आने वाले जीवों के समान मनुष्य भी (नवीयः) नये से नये (पदं) स्थान और प्राप्तव्य पद को (अक्रमुः) प्राप्त होते हैं। वे (रुचे) दीप्ति के लिये (सूर्यम्) सूर्य के समान तेजस्वी, परम प्रतापी, ज्ञानमय पुरुष को भी राजवत् ही (ज्ञनन्त) उत्पन्न करते हैं।

श्चा प्रवमान नो भरायों श्रदाशुष्टो गर्यम् । कृधि मुजार्वतीरिषः ॥ ३॥

भा०—हे ( पवमान ) परम पावन और सब के भीतर पवित्र रूप से विद्यमान व्यापक स्वामिन् ! तू ( अर्थः ) स्वामी होकर ( नः ) हम में से (अदाशुषः गयम् आ भर) अदानशील को भी धन गृहादि प्रदान कर । अदाता दरिद्र को भी इतना धन दे कि वह भी खुले हाथ दान देसके । और तूही ( प्रजावतीः इषः कृधि ) प्रजाओं से युक्त अब सम्पदाओं को कर, वा हे राजन् ! (प्रजावतीः इषः) तू सेनाओं को प्रजावाला, रक्षक कर । हे प्रभो ! तू ( इषः प्रजावतीः कृधि) वृष्टियों को उत्तम अन्नोत्पादक कर ।

श्रुभि सोमास श्रायवः पर्वन्ते मद्यं मर्दम् । श्रुभि कोशं मधुश्चर्तम् ॥ ४ ॥

भा०—(सोमासः) उत्तम शासक वा उपासक (आयवः) मनुष्य (मदम्) हर्पजनक और (मदम्) तृप्तिकारक, स्तुत्य लोक वा पद् को योग्य अज्ञवत् भी (अभि पवन्ते) प्राप्त होते हैं, और वे ही (मधुश्रुतं) जलप्रद (कोशम्) कोश, मेघ के समान मधुर आनन्दप्रद कोश आनन्द के आकर रूप परमेश्वर को (अभि पवन्ते) लक्ष्य कर उसकी ओर भी जाते हैं।

सोमी अर्षिति धर्णुसिर्द्धान इन्ट्रियं रसम्। सुवीरो अभिशस्तिपाः॥ ४॥

भा०—( सोमः ) जगत् का उत्पादक और सञ्चालक, ( धर्णसिः ) सब को धारण करने वाला परमेश्वर ही ( इन्द्रियं ) परम ऐश्वर्य और ( रसं ) ज्ञान, आनन्द, परम बल को ( दधानः ) धारण करता और प्रदान करता है। वही ( सु-वीरः ) सर्वोत्तम बलशाली, ( अभिशस्तिपाः ) सव दुःखों, दुष्प्रवादों और आक्रमणों से वचाने वाळा है।

इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधुमाद्यः। इन्द्रो वार्जं सिषासिस ॥ ६॥

भा०-हे ( सोम ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! त् (देवेभ्यः) नाना अर्थीं की कामना करने वाले जीवों के उपकारार्थ ( इन्द्राय पवसे ) महान् ऐश्वर्ययुक्त जगत् के सञ्चालन के लिये इसमें व्यापता और इसे चलाता है। हे (इन्दो) ऐश्वर्यंवन् ! तू ही (सध-माद्यः) उसके साथ आनन्द दाता (वाजं सिपासिसे) उसे ऐश्वर्य दिया करता है।

श्रुस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राएयप्रति । जुघान जुघनच्च नु ॥ ७ ॥ १३ ॥

भा०-( अस्य ) इस परमेश्वर के (मदानां) आनन्द्दायक गुणों का (पात्वा ) पान या सेवन करके (इन्द्रः ) यह जीव (अप्रति ) अपराजित होकर ( वृत्राणि ) समस्त विव्नों और विष्नकारी शत्रुओं को ( जघान ) दिण्डित करता और (जवनत् च नु ) और वरावर करता रहे। इति त्रयोदशो वर्गः ॥

### [ 58]

असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ गायत्रा । ३, ४, ७ निचृद् गःयत्री । ४, ६ विराड् गायत्री ॥ सप्तर्वं स्कम् ॥

प्र सोमासो अधन्विषुः पर्वमानास् इन्द्वः। श्रीणाना ऋपसु मृञ्जत ॥ १ ॥

भा०—( सोमासः ) नाना उत्पन्न होने वाले जीव, ( इन्दवः ) चन्द्रवत् परमेश्वरीय ज्ञान से उपजीवित, (इन्दवः = ईं द्रवन्ति) उस प्रसु की ओर जाने हारे भक्ति-रसार्द्ध होकर ( पवमानासः ) निरन्तर स्नानवत् पवित्र होते हुए (प्र अधन्विषुः) आगे बढ़ते चले जाते हैं। (अप्सु श्रीणानाः) आप्त पुरुषों के अधीन वा प्राप्त शरीरों में भी तप करते हुए एवं (अप्सु ) सूक्ष्म शरीरों में (मृञ्जत ) अति शुद्ध हो जाते हैं।

श्रुभि गावो अधन्विषुराष्ट्रो न प्रवर्<mark>ता युतीः ।</mark> पु<u>नाना इन्द्र</u>माशत ॥ २ ॥

भा०—( प्रवता यतीः आपः न इन्द्रम् आशत ) जिस प्रकार नीचे की ओर जाने वाले मार्ग से जाती जलधाराएं जलों के धारक समुद्र तक पहुंच जाती हैं उसी प्रकार (प्रवता यतीः ) उत्तम पद से जाने वाले (आपः ) स्क्ष्म शरीरी वा आप्त जन (गावः ) सदा गति करते हुए (अभि अधन्विष्ठः) आगे ही बढ़ते जाते हैं और (पुनानाः) अपने आप को उत्तरोत्तर पवित्र करते हुए (इन्द्रम् आशत) उस परमेश्वर, तेजोमय, भय-संकट के विदारण करने वाले प्रभु को, गुरु को शिष्योंवत् प्राप्त होते हैं। प्र प्यमान धन्विष्ट सोमेन्द्रिष्य पात्वे। नृभिर्युतो वि नीयसे ॥३॥

भा०—हे ( पवमान सोम ) पवित्र अन्तःकरण वाले उत्तम जीव ! तू ( पातवे ) अपने पालन वा रक्षा-याचना के लिये ( इन्द्राय ) उसी प्रभु परमेश्वर के लिये ( प्र धन्वसि ) ऐश्वर्य प्राप्ति के निमित्त वीर के समान मानो धनुष-बल से विजय करता हुआ आगे बढ़ रहा है ( यतः ) जहां से तू ( नृभिः ) सांसारिक विषयों की ओर ले आने वाले इन्द्रिय गणों द्वारा ( वि नीयसे ) उस प्रभु से विपरीत दिशा में इस जगत् के भोग्य पदार्थों की ओर बलात् ले जाया जाता है।

त्वं सोम नृमादे<mark>नः पर्वस्व चर्षणीसहै । सस्नियों श्रेनुमार्यः॥</mark>४॥

भा०—हे (सोम) उत्पन्न होने वाले जीव! (त्वं) तू (तृ-मादनः) अपने नेतृ वर्ग इन्द्रिय गण को तृप्त करने और उनसे स्वयं तृप्त होने वाला है। तू (चर्यणीसहे) समस्त मनुष्यों को वश करने वाले उस प्रभु को प्राप्त करने के लिये ( पवस्व ) आगे बढ़ । ( यः सस्निः ) जो नित्य ग्रुद्ध, पवित्र और ( अनुमाद्यः ) निरन्तर सब दिनों हर्ष देने वाला है।

इन्द्रो यदद्विभिः सुतः पवित्रं पिधावसि ।

अर्मिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४॥

भा०—हे ( इन्दो ) उस प्रभु के प्रति हुत गति से जाने वाले, एवं उस के प्रति भक्ति रसादि से आई जीव ! तू (यत् ) जब (अदिभिः सुतः) धर्ममेघ समाधियों द्वारा परिष्कृत होकर (पवित्रं) परम पावन प्रभु को लक्ष्य करके (परि धावसि ) इस संसार से दूर चला जाता है, तब तू ( इन्द्रस्य धाम्ने ) उस परमैश्वर्यवान् परमेश्वर के परम तेज को प्राप्त करने के लिये ( अरम् ) पर्याप्त योग्य होता है।

पर्वस्व वृत्रहन्तमे।क्थेभिरनुमार्घः। श्रुचिः पावको अद्भुतः ॥ ६ ॥

भा०—हे ( वृत्रहन्तम ) समस्त विष्नों के विनाश करने वाले प्रभी! तू ( उक्थेभिः अनुमाद्यः ) उत्तम स्तुति वचनों द्वारा निरन्तर आनन्द ग्रहण करने योग्य है। तु (ग्रुचिः) परम पवित्र और ( पावकः ) सब को पवित्र करने हारा और (अद्भुतः) आश्चर्य-गुण-कर्म-स्वभाववान् है। तू हमें भी ( पवस्व ) पवित्र कर, प्राप्त हो।

ग्रुचिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मध्यः।

देवावीर्घशंसुहा ॥ ७ ॥ १४ ॥ १ ॥

भा०—( सोमः ) सर्वं जगत् का सञ्चालक, आत्मा, परमेश्वर भी ( सुतस्य ) ऐश्वर्ययुक्त ( मध्यः ) ज्ञान के कारण (ज्ञुचिः ) ज्ञुद्ध (पावकः) परम पावन और (देवावीः) देवों, कामनावान जीवों का रक्षक और ( अघ-शंसहा ) पाप शासन करने वाले को दण्ड देने वाला है। इन सूक्तों में एक वचनान्त सोम परमेश्वर वाचक और बहुवचनान्त सोम जीवात्मा वाचक प्रतीत होते हैं। आत्मा शब्द के तुल्य सोम भी उभयत्र समान रूप से प्रयुक्त है। इति चतुर्दशो वर्गः। इति प्रथमोऽनुवाकः॥

#### [ २५ ]

दृढ़च्युतः त्रागस्त्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३,४, ६ गायत्री । २, ४ निचृद गायत्री ॥ षडूचं स्क्रम् ॥

पर्वस्व दत्त्रसार्धनो <u>देवेभ्यः पीत्रये हरे ।</u> मुरुद्धयो वायवे मर्दः ॥ १ ॥

भा०—हे (हरे) दुःखों के हरने वाले ! तू (दक्ष-साधनः) बल और ज्ञान से समस्त जगत् को वश करने वाला और (मदः) सब को आनन्द देने वाला है। तू (देवेभ्यः) दिन्य पदार्थों, सूर्यादि वा ज्ञानवान् पुरुपों और (मरुद्भ्यः) प्राणधारी और (वायवे) ज्ञानवान् वा प्राणवान् आत्मा के (पीतये) पालन करने के लिये (पवस्व) प्राप्त हो।

पर्वमान धिया हितां अभि यो नि कर्निकदत्।

धर्मणा वायुमा विशा। २॥

भा०—हे (पवमान) पवित्र रूप ! हे देह में आने वाले ! तू (धिया हितः) कर्म वा मानस कामना द्वारा बद्ध होकर (योनिम् अभि किनकदत्) गृहबत् देह को प्राप्त होता है। और (धर्मणा) धारण सामर्थ्य से (वायुम् आ विश्व) प्राण तक में प्रविष्ट है। (२) इसी प्रकार 'पवमान' व्यापक प्रभु (धिया) ज्ञान बल से सर्वत्र विद्यमान विश्वों को चलाता है वह धारक प्रयत्न से वायु प्रत्येक गतिमान पदार्थ तक के भीतर है।

् सं देवैः शोभते वृषां कवियोंनावधि प्रियः। े वृत्रहा देववीतमः॥ ३॥

भा०— वह ( कविः ) जड़ पदार्थों को पार करके देखने वाला,

( प्रियः ) अपने को बहुत प्रिय ( वृषा ) बलवान्, आत्मा ( योनी अधि ) देह पर शासक होकर (देवैः) अर्थप्रकाशक इन्द्रियों सहित, सहायकों सहित राजा के समान ( शोभते ) शोभा देता है। वह ( वृत्रहा ) बाधक अज्ञान दुःखादि को नाश करता और (देव-वीतमः) सव इन्द्रिय गत प्राणों चक्षु आदि सब से अधिक कान्तियुक्त, सर्वश्रेष्ठ है। (२) इसी प्रकार प्रभु विश्व पर अध्यक्षवत् जल, तेज आदि सहित विराजमान है। वह अन्धकार का नाशक और सूर्यादि का भी प्रकाशक है।

विश्वा रूपाएय। चिशनपुनानो याति हर्यतः। यत्रामृतांस आसंते ॥ ४॥

भा०-वह आत्मा (विश्वा रूपाणि) समस्त जीवित देहीं में ( आविश्वन् ) प्रवेश करता हुआ भी ( हर्यंतः ) कान्तिमान् ( पुनानः ) अपने को स्वच्छ करता हुआ, वहां ही ( याति ) चला जाता है ( यत्र अमृतासः ) जहां अमृत मुक्तात्मा ( आसते ) विराजते हैं।

ब्रुकुषो जुनयुन्गिरुः सोमः पवत ब्रायुषक् । इन्द्रं गच्छन्क्विकतुः ॥ ४॥

भा०—(अरुपः) तेजःस्वरूप, स्वप्रकाश ( सोमः ) जीव (आयुपक्) जीवन को प्राप्त करके (गिरः जनयन् ) स्तुति वाणियां प्रकट करता हुआ (कवि-कतुः) क्रान्तदर्शी ज्ञान वाला होकर (इन्द्रम् गच्छन्) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु को प्राप्त होता हुआ (पवते ) पवित्र हो जाता है।

त्रा पर्वस्व मदिन्तम प्वित्रं धारया कवे। श्चर्कस्य योनिमासदम् ॥ ६ ॥ १४ ॥

भा०-हे ( मदिन्तम ) अति आनन्द देने वाले आत्मन् ! ( कवे ) हे क्रान्तदर्शिन् विद्वन् ! मेधाविन् ! तु ( धारया ) वाणी द्वारा ( पवित्रं ) अति पवित्र और अन्य को पवित्र करने वाले प्रभु को ( आ पवस्व ) प्राप्त

हों और (अर्कस्य योनिम्) अर्चना करने योग्य उस परमेश्वर के आश्रय को (आसदम्) प्राप्त करने के लिये तू वाणी से स्तुति कर । इति पञ्चदशो वर्गः॥

#### [ २६ ]

इध्मवाहो दार्डच्युत ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३—५ निचृद गायत्री । २,६ गायत्री ॥ पड्चं स्कम् ॥

तमम्बन्त बाजिनसुपस्थे अदितिरधि । विप्रासी अगव्या दिया ॥ १ ॥

भा०—( विप्रासः ) विद्वान् बुद्धिमान् लोग ( अदितेः उपस्थे अधि ) माता पितावत् अदीन, अखण्ड परमेश्वर की गोद में, उस के समीप में, (तम्) उस ( वाजिनम् ) वल और ज्ञान वाले आत्मा को ( अण्ज्या थिया ) अति सूक्ष्म बुद्धि से ( अमृक्षन्त ) शोधते और विमर्श, विवेचन करते हैं। अमृक्षन्त—मृजेर्वा मृशेर्वा।

तं गावी अभ्येन्षत सहस्रधारमाचितम्।

इन्द्रं धर्तारुमा द्विवैः ॥ २ ॥

भा०—(दिवः) सूर्यादि लोकों को (आ धर्तारम्) सब और से धारण करने वाले (सहस्व-धारम् ) सहस्रों वागियों वाले, वा सहस्रों अपिरिमित लोकों के धारक, (अक्षितम् ) अक्षय, अविनाशी, (इन्दुम् ) ऐश्वर्यवान् (तम् ) उस प्रभु की ही (गावः अभि अन्षत ) समस्त वाणियां स्तुति करती हैं।

तं वेधां मेधयां ह्यन्पर्वमानमधि द्यवि । धुर्णसि भूरिधायसम् ॥ ३॥

भा०—(तं) उस (वेधाम्) जगत् के विधाता, ( द्यवि अधि पवमानम् ) तेजोयुक्त समस्त ब्रह्माण्ड में ज्यापक (धर्णीसं ) सब के आश्रय, (भूरि-धायसम् ) बहुत से अनेक जीवों और लोकों के पोषक प्रभु को लोग (मेधया ) बृद्धि से (अह्मन् ) प्राप्त करते हैं।

तमहान्भुरिजोर्धिया संवसानं विवस्वतः। पति बाचा अद्याभ्यम् ॥ ४॥

भा०—और (विवस्वतः) विविध लोकों के स्वामी, प्रभु, परमेश्वर के ( भुरिजोः ) वाहुओं में, उसकी रक्षा में ( संवसानम् ) अच्छी प्रकार सुख से रहने वाळे (अदाम्यम् ) अहिंसनीय, नित्य, अविनाशी (वाचः पतिम् ) वाणी के पालक (तं) उस आत्मा को भी विद्वान् लोग (धिया अह्मन् ) अपनी धारणावती बुद्धि द्वारा ही प्राप्त करते हैं।

तं सानावधि जामयो हरि हिन्बन्त्यद्विभिः। हर्यतं भूरिचक्सम्॥ ४॥

भा०—(सानौ अधि हरिं) उच पद पर विराजमान, अन्धकार के नाशक, सूर्य के समान तेजस्वी, स्वप्रकाश (हिरं) उस सर्व-दुः खहारी (सानौ अधि ) सर्वोच्च पद पर विराजमान, ( हर्यतं ) परम कान्तिमान् , ( भूरि-चक्षसं ) बहुत से लोकों, जीवों के कर्मफलादि के देखने वाले, सर्वदृष्टा परमेश्वर को (जामयः) उसके वन्धुवत् भक्त जन (अदिभिः) मेघवत् आनन्द रसवर्षक धर्ममेघ नामक समाधियों द्वारा (हिन्वन्ति) उस तक पहुंचते और उसकी स्तुति करते हैं।

तं त्वा हिन्वन्ति वेधसुः पर्वमान गिरावृधम्। इन्द्विन्द्राय मत्सुरम् ॥ ६ ॥ १६ ॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! हे (पवमान) परम पावन ! (इन्द्राय) तुझे साक्षात् देखने वाले जीव को (मत्सरम्) आनन्द से तृप्त करने वाले ( गिरावृधम् ) वाणी से स्तुति करने योग्य ( तं त्वा ) उस तुह को (वेधसः) विद्वान् लोग (हिन्वन्ति) स्तुति करते हैं। इति षोडशो वर्गः॥

नृमेध ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बन्दः—१, ६ निचृद् गायत्री ।

३-५ गायत्री ॥ षडुचं सूक्तम् ॥

एष कृविर्भिष्ठुंतः प्रवित्रे ऋधि तोशते । पुनानो घ्नन्नप् स्त्रिधः॥१॥

भा०—( एपः ) यह ( कविः ) विद्वान् ज्ञानी पुरुष ( अभि-स्तुतः ) स्तुति वा प्रार्थना के योग्य है जो ( पवित्रे अधि ) पवित्र कार्य में (पुनानः) नियुक्त हो कर ( विधः अप धनन् ) बाधक कारणों को शत्रुओं के समान नाश करता हुआ ( तोशते ) विपक्ष का नाश करता रहे।

एष इन्द्राय <u>बायवे स्वर्जित् परि षिच्यते ।</u> प्रवित्रे दत्तसार्धनः ॥ २ ॥

भा०—( एपः ) यह ( दक्ष-साधनः ) बल से शतुओं को वश करने वाला, (स्वर्जित् ) सब का विजेता पुरुष, (इन्द्राय) शतुओं के नाश करने, ऐश्वर्य के बढ़ाने और ( वायवे ) वायुवत् प्रवल हो कर प्रजा को जीवन देने और शतुओं को मूल से उलाड़ डालने वाले पद के लिये ( पवित्रे ) देश को दुष्टों से रहित, स्वच्छ करने के विशेष पद पर ( परि सिच्यते ) सर्वोपरि अभिषेक किया जाता है।

एष नृभिविं नीयते दिवो मूर्घा वृषा सुतः। सोमो वनेषु विश्ववित् ॥ ३॥

भा०—( एषः सोमः ) वह उत्तम शासनकुशल, ( विश्ववित् ) सब का ज्ञाता, ( वृषा ) बलवान्, प्रजा पर सुखों की वृष्टि करने वाला, (दिवः मूर्था ) इस भूमि पर शिर के तुल्य उन्नत होकर ( नृभिः ) नायक उत्तम पुरुषों से ( वनेषु ) समस्त ऐश्वयों पर ( सुतः ) अभिषिक्त करके ( वि नीयते ) विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है।

एष ग्रन्युरचिकदत्पर्वमानो हिरगय्युः। इन्दुः सत्राजिदस्तृतः॥ ४॥

भाव—( एषः ) वह ( गन्युः ) भूमि, इन्द्रिय, वेदवाणी आदि का स्वामी, जितेन्द्रिय विद्वान, (हिरण्ययुः ) धन का स्वामी, (इन्दुः )

ऐश्वर्यवान्, दयार्द्र स्वभाव, ( अस्तृतः ) अहिंसक ( सत्राजित् ) सत्य के बल से जीतने वाला, (पवमानः) सब को पवित्र करता हुआ (अचि-कद्त् ) शासन करे।

🕛 एष सूर्येण हासते पर्वमानो ऋधि दावि।

प्वित्रे मत्स्रो मदः॥ ४॥

भा०—( एपः ) वह ( मत्सरः ) सब को हर्प देने वाला, ( मदः ) स्वयं हृष्ट पुष्ट, स्तुति योग्य, (पवमानः) अन्यों को पवित्र करता हुआ ( पवित्रे द्यवि ) पवित्र ज्ञान-प्रकाश में ( अधि ) अधिष्ठित होकर (सूर्येण) सूर्य के समान ( आसते ह ) विराजता है।

एष शुष्मयंसिष्यद्दन्तरिं चे वृषा हरिः।

पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥ ६॥ १७॥

भा०—( एँपः ) वह ( शुक्मी ) वायुवत् बलशाली ( वृपा ) मेघवत् सुखों का वर्षक, ( इन्द्रः ) चन्द्रमा के समान कान्तिमान् ( हरिः ) सूर्यवत् अन्धकारादि का नाशक होकर (अन्तरिक्षे) सव के अन्तःकरण में ( पुनानः ) अभिषिक्त हो कर ( इन्द्रम् आ असिष्यदत् ) ऐश्वर्ययुक्त राज-पद को प्राप्त करता है। इति सप्तदशो वर्गः ॥

# [ 25]

प्रियमेथ ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ४ गायत्री । २, ३, ६ विराड् गायत्री ॥ षड्टूचं स्कम् ॥

एष बाजी हितो नृभिविंश्वविनमनसस्पतिः। अब्यो वारं विधावति ॥ १॥

भा०—( एपः ) वह ( वाजी ) बलवान् ( विश्व-वित् ) सर्वज्ञ ( मनसः पतिः ) सब ज्ञानों और सब के चित्तों का पालक ( नृभिः ) नायकों द्वारा (हितः ) स्थापित किया जाय । वह (अञ्यः ) रक्षक सेना

के ( वारं ) वरण योग्य मुख्य पद को ( वि धावति ) विशेष रूप से प्राप्त करता है।

एष प्वित्रे त्रज्यत्सोमी देवेभ्यः सुतः। विश्वा धार्मान्याविशन् ॥ २ ॥

भा०—( एपः ) वह ( सोमः ) शासक ( देवेभ्यः ) विद्वान् और विजयेच्छुक पुरुषों के हितार्थ (पवित्रे) पवित्र, अभिषेचनीय पद पर (सुतः) अभिषिक्त हो कर ( विश्वा धामानि ) समस्त तेजों को ( आविशन् ) प्राप्त हो कर ( अक्षरत् ) आवे।

एष देवः श्रुभायतेऽधि योनावमर्त्यः।

वृत्रहा देववीतमः॥३॥

भा०—( एषः देवः ) वह दानशील, ( अमर्त्यः ) अविनाशी, दीर्घ-जीवी, असाधारण मनुष्य ( वृत्रहा ) शत्रुओं का नाश करने वाला ( देव-वीतमः ) विद्वानों में अति तेजस्वी पुरुष ( योनौ अधि शुभायते ) उत्तम पद पर शोभा देता है।

प्ष वृषा कनिकदद्दशर्भिर्जुमिभिर्धेतः। श्रुभि द्रोर्णनि धावति॥ ४॥

भा०—(एषः) वह (वृषा) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला, (दशिभः जामिभिः) दश बन्धुवत् राजमण्डलों से वा दश दिग्वासिनी प्रजाओं से (यतः) सुसम्बद्ध होकर (द्रोणानि) अभिषेक योग्य कलशों की ओर (अभि धावति) जाता और उनसे स्नान करता है। (२) अध्यातम में धर्ममेघयुक्त आत्मा दश प्राणों से बन्धुवत् बद्ध होकर (द्रोणानि) भीतरी कोशों, लोकों वा द्रुतगति वाले प्राणों की ओर जाता है, उन पर वश करता है।

एष स्र्यमरोचयत्पर्वमानो विचर्षाणः। विश्वा धामानि विश्ववित् ॥ ४॥

भा०-( एपः ) वह ( विश्ववित् ) सर्वज्ञ प्रभु ( पवमानः ) सव में व्यापता हुआ, (विश्वा धामानि विचर्पितः) समस्त लोकों का दृष्टा ( सूर्यम् अरोचयत् ) सूर्यं को भी प्रकाशित करता है। ( २ ) उसी प्रकार राजा भी सब छोकों, स्थानों का दृष्टा होकर सूर्यवत् तेजस्वी पद को सुशोभित करता है।

एष शुष्म्यद्भियः स्रोमः पुनानो अर्षति । देवावीर्घशंसहा ॥ ६ ॥ १८ ॥

भारा ( एपः ) यह ( शुष्मी ) वलवान्, (अदाभ्यः) विनष्ट न होने चाला, (सोमः) ऐश्वर्यवान्, सर्वसञ्चालक, (पुनानः) पवित्र करता हुआ, ( देवावीः ) विद्वान् उत्तम गुणों की रक्षा वा कामना और उन से भीति करता हुआ ( अध-शंसहा ) पाप कहने वालों को दण्ड देता हुआ ( अर्षति ) हमें प्राप्त हो । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

# [ 38 ]

नुंमध ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः —१ विराड् गायत्री । २ — ४, ६ निचृद् गायत्री । ५ गायत्री ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

प्रास्य धारा यन्र<u>र</u>न्वृष्णः सुतस्यौजसा। देवाँ अनु प्रभूषतः ॥ १ ॥

भा०-तू (देवान् प्रभूषतः अनु ) उत्तम सामर्थ्यवान् विद्वानों और वीरों के प्रतिदिन (ओजसा) बल पराक्रम से (सुतस्य अस्य वृष्णः धाराः ) अभिषिक्त हुए इस बलवान पुरुष की (धाराः ) वाणियें, आज्ञाएं (प्रअक्षरन्) मेघ से निकली जलधाराजों के समान सब के सुख के लिये निकलें। इसी प्रकार इस आत्मा की (देवान अनु) इन्द्रिय गण के प्रति ( प्र-भूषतः ) प्रभुवत् इस की ( धाराः ) जलधारावत् प्रहण शक्तियां इन्द्रिय प्रणालिकाओं से बाहर आती हैं।

सिं मृजन्ति बेधसी गृणन्तेः कारवी गिरा। ज्योतिर्ज<u>बा</u>नमुक्थ्यम्॥ २॥

भा०—(वेधसः) विद्वान् लोग (गृणन्तः) उपदेश करते हुए (कारवः) उत्तम स्तुतिकर्त्तां वा कर्मण्य पुरुष, (सिंतं) सातों प्राणों के स्वामी, इस आत्मा को (गिरा) वेद वाणी वा प्रभु-गुण-स्तुति से (मृजन्ति) शुद्ध पवित्र करते हैं। और उसी को (उक्थम्) स्तुत्य (जज्ञानं ज्योतिः) प्रकट होने या जन्म लेने वाली ज्योति करके जानते हैं। इसी प्रकार राजा सप्त प्रकृतियों का स्वामी होने से सिंति है। वह परमा तेजोवत् है।

सुषह्यं साम् तानि ते पुनानायं प्रभूवसी । वधी समुद्रमुक्थ्यंम् ॥ ३ ॥

भा—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! (प्रनानाय ते) अभिषिक्त होने वाले, राष्ट्र को परिशोधन करने वाले राजा के समान, नाना योगसाधनों से पवित्र उज्ज्वल रूप से प्रकट होने वाले (ते) तेरे (तानि) वे नाना (सु-सहा) सुख से सबको वश करने वाले साधन हैं। हे (प्रभु-वसो) प्रचुर ऐश्वर्यवन् ! तु (उक्थ्यम्) उत्तम स्तुति योग्य (समुद्रम्) समुद्र-वत् अर्थात् उस प्रभु की (वर्ष) स्तुति से उसकी महिमा फैला।

विश्वा वस्ति सञ्जयन्पर्वस्व सोम् धार्रयः।

इनु द्वेषांसि सुभ्रयंक् ॥ ४ ॥

भा०—तू (विश्वा) सब प्रकार के (वसूनि) बसने योग्य ऐश्वर्यों और लोकों को (सं-जयन्) अच्छी प्रकार विजय करता हुआ, हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! तू (धारया) उस अपनी धारणा शक्ति से (पवस्व) प्राप्त कर और (सद्ध्यक्) |साथ ही (द्वेषांसि इनु) सब प्रकार के द्वेषों को दूर कर। रचा सु <u>नो</u> स्रर्रहषः स्वनात्संमस्य कस्यं चित् । <u>नि</u>दो यत्रं मुमुच्महें ॥ ४ ॥

भा०—हे परमात्मन् ! आत्मन् ! राजन् ! (समस्य कस्य चित्) समस्त जिस किसी भी (अरुहपः) अति कोधी कटोर और (निदः) निन्दक से (नः सुरक्ष) हमारी रक्षा कर । (यत्र) जिससे हम (सुसुच्महे) मुक्त हो जावें।

एन्ट्रो पार्थिवं रायें द्विव्यं पवस्व धारया।

द्यमन्तं शुष्ममा भर्ग ॥ ६ ॥ १६ ॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! तू (पार्थिवं) पृथिवी के और (दिन्यं) तेजोयुक्त अग्नि, सूर्यादि के (रियं) ऐश्वर्य को भी (धारया) वाणी वा धारणा द्वारा (पवस्व) दे वा सञ्चालित कर । तू (द्युमन्तं ग्रुष्मम्) तेज से युक्त वल भी प्रदान कर । यहां सोम नामक तीन रस से दिन्य रिय, विद्युत् और तेजोयुक्त वल, यान्त्रिक वल प्राप्त करने का भी संकेत है । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[ 30 ]

विन्दुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ६ गायत्री । ३-५ निचृद् गायत्री ॥

प्र धारा अस्य शुष्मिणो वृथा प्रवित्रे अत्तरन्। पुनानो वाचीमिष्यति ॥ १ ॥

भा०—( अस्य ग्राष्मणः ) इस बलवान पुरुष की (धाराः) वाणियें (पित्रते ) पित्रते, स्वच्छ दुष्ट, चोर दस्यु आदि से स्वच्छ करने के साधन रूप सैन्य के निमित्त (बृथा ) अनायास ही (धाराः अक्षरन् ) नाना वाणियें प्रकट हों। वह (पुनानः ) राष्ट्र को पित्रते, स्वच्छ करता हुआ वा स्वयं अभिष्क होता हुआ (बाचम् इष्यित ) अपनी आज्ञा, घोषणा प्रेरित करे या वेद वाणी की अपेक्षा करे।

इन्दुंहिंग्यानः खोतृभिंमृज्यमानः कनिकदत्। इयर्ति वग्नुमिन्द्रियम् ॥ २ ॥

भा०—( सोतृभिः हियानः ) अभिषेक करने वालों द्वारा बढ़ाया गया और (मृज्यमानः ) स्वच्छ पवित्र किया जाकर (किनकदृत् ) शासन करे । वह (वसुम् इन्द्रियम् इयर्ति ) वचन बोलने वाली इन्द्रिय वाग् का प्रयोग करो ।

त्रा नः ग्रुष्मं नृषाद्यं वीरवन्तं पुरुस्पृर्हम् । पर्वस्व सोम् धार्यया ॥ ३ ॥

भा०—हे (सोम) शासक ! तू (धारया) अपने धारण सामर्थ्य और आज्ञा बल से (नः) हमें (नृ-साह्यं) सब मनुष्यों को वश करने में समर्थ, (वीरवन्तं पुरु-स्पृहं) वीरों वाले, बहुतों को प्रिय लगने वाले (शुष्मं) बल को (नः पवस्व) मेघ से जल धारावत् हमें प्राप्त करा। विद्वान् जल-धारा से यान्त्रिक बल प्राप्त करे, इस का भी इस में उपदेश है।

प्र सोम्रो अति धार्यया पर्वमानो असिष्यदत् । युभि द्रोणान्यासंदम् ॥ ४ ॥

भा०—(सोमः) उत्तम शासक जल के समान है, वह (पवमानः) वेग से जाता हुआ, (धारया अति प्र असिष्यदत्) धारा, वाणी वा सैन्य परंपरा वा शक्ति सहित आगे बढ़े और (द्रोणानि) नाना स्थानों पर (आसदम्) सुशोभित होने का यन्न करे।

श्रुप्सु त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्वन्त्याद्गिभः। इन्द्विन्द्रीय पीतये॥ ४॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! हे दयाई स्वभाव ! हे युद्धादि में हुत वेग से जाने हारे ! (अप्सुं) प्राप्त प्रजाओं में (व्वा) तुझ (मधु-मत्तमं) अति मधुर वचन बोलने वाले, (हिर्रे) प्रजा के दुःखहारी, (व्वा) तुझ को (अदिभिः) शस्त्र बलों द्वारा (इन्द्राय पीतये) बड़े ऐश्वर्यप्रद की रक्षा के लिये (हिन्वन्ति) तुझे बढ़ाते हैं। अधि शक्तिशाली बनाते हैं। सुनोता मधुमत्तमं सोम्रामिन्द्रीय वृद्धिरों। चार्छ शर्धीय मत्सुरम्॥ ६॥ २०॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (विज्ञणे) बलशाली (इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त ( शर्धाय ) शस्त्र बल से धारण करने योग्य पद या राज्य के लिये ( मधुम्तमं ) अति मधुर भाषी या शत्रु को पीड़ित करने में समर्थ, ( चारुम् ) उत्तम, विचारवान्, ( मत्सरम् ) हर्षप्रद ( सोमम् ) शासक का (सुनोत) अभिषेक करो ।

#### [ 38 ]

गोतम ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१ ककुम्मती गायत्री । २ यवमध्या गायत्री । ३, ४ गायत्री । ४, ६ निचृद् गायत्री ॥ प्रसोमासः स्वाध्याः पर्वमानासो स्रक्रमुः । र्यों कृगवन्ति चेतनम् ॥ १॥

भा०—(सोमासः) देह को प्रेरणा देने, सञ्चालन करने वाले (पवमानासः) उसको गति देने और नाड़ी र में रक्तादि रस रूप से व्यापने वाले (स्वाध्यः) उत्तम चेतना रूप ज्ञान और कर्म को धारण करने वाले, प्राण गण (प्र अक्रमुः) देह में उत्तम रीति से सञ्चार करते हैं, वे (रियं) मूर्त्त देह को चेतन (कृण्वन्ति) चेतनायुक्त बनाये रखते हैं उसी प्रकार वीर विद्वान् जन, पवित्र हृदय, उत्तम कर्म प्रज्ञावान् होकर (प्र अक्रमुः) एक से एक आगे उत्तम पद बढ़ाते और (रियं) ऐश्वर्यं और (चेतनं) ज्ञान का (कृण्वन्ति) सम्पादन करें। वीर लोग धन, यश का और विद्वान् लोग ज्ञान का सम्पादन किया करें।

द्विवस्पृथिव्या अधि भवेन्दो सुम्नवर्धनः। भवा वाजानां पतिः॥ २॥ भा०—हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! तू (दिवः प्रथिन्याः ) भूमि और आकाश पर (अधि भव) शासक हो । तू ( द्युम्न-वर्धनः ) ऐश्वर्यं का बढ़ाने वाला (भव) हो और (वाजानां पितः भव) ऐश्वर्यों, ज्ञानों, बलों का पालक हो ।

तुभ्यं वाता अभिवियस्तुभ्यमर्वन्ति सिन्धवः। सोम् वर्धन्ति ते महः॥ ३॥

भा०—हे (सोम) ओषधि वर्ग के समान सब को सुख देने हारे! (वाताः) वायुगणवत् बलशाली, जीवनपद पदार्थ (तुभ्यं अभि-प्रियः) तुझे पूर्ण तृप्ति पुष्टि करने वाले हों और (सिन्धवः) वेग से जाने वाले बढ़ों के समान वेगवान् अश्वादि एवं प्राणगण और देहगत नाड़ियें (तुभ्यम् अर्धन्ति) तेरे लिये गति करते हैं। हे (सोम) ऐश्वर्यवन् वे (ते महः वर्धन्ति) तेरे तेज को बढ़ाते हैं।

त्रा प्यायस्व समीत ते विश्वतः सोम वृष्यम् । भवा वार्जस्य सङ्ग्ये ॥ ४॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक! उत्तम विद्वन्! अनुशास्तः! ऐश्वर्यवन्! तू (आ प्यायस्व) सब प्रकार से बढ़। (ते वृष्ण्यम् विश्वतः सम् एतु) तुझे बल, सामर्थ्यं सब ओर से प्राप्त हो। तू (वाजस्य संगर्थे भव) ज्ञान, ऐश्वर्यं के प्राप्त करने में सदा सफल हो।

तुभ्यं गावी घृतं पयो बभ्री दुदुहे श्रक्तितम् । स्वापना विषेष्ठे श्रिष्ट सानीव ॥ ४॥

भा० है (बन्नो ) प्रजा को पालन पोषण करने हारे ! (गावः ) गौएं (गुभ्यं ) तेरे लिये वा (गुभ्यं गावः ) तेरी गौएं (अक्षितं ) न नाश होने वाला ( घृतं पयः दुदुह्रे ) घी और दूध प्रदान करें और (गुभ्यं गावः ) तेरी भूमियां (विषेष्ठे सानवि अधि ) खूब वर्षण से युक्त उच्च स्थल पर (अक्षितम् ) अज (दुदुह्रे ) खूब उत्पन्न करें । अन्य पक्षों

में—वाणियें, ज्ञान अर्थात् प्रकाश से युक्त ज्ञान और इन्द्रियें सत्य अक्षय ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ स्थान मूर्घा में उत्पन्न करे।

स्वायुधस्य ते सतो भुवनस्य पते वयम्।

इन्दो सखित्वमुश्मसि ॥ ६ ॥ २१ ॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! हे (स्वायुधस्य) उत्तम शस्त्र अस्त्रादि सैन्य वल के और (सतः भुवनस्य पते) उत्तम, प्राप्त लोक के पालक! (वयम्) हम लोग (ते सखित्वम् उष्मिस् ) तेरे मित्र भाव की कामना करते हैं। इत्येकविंशो वर्गः ॥

#### [ ३२ ]

श्यावाश्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १, २ निचृद् गायत्री । ३—६ गायत्री ॥ षडुचं स्क्रम् ॥

प्र सोमसो मदच्युतः श्रवंसे ने। मघोनः । सुता विद्धे श्रक्षमुः ॥ १ ॥

भा०—(सोमासः) वीर्यवान्, ज्ञान का सम्पादन करने वाले, ब्रह्मचारी गण (मद-च्युतः) हर्षप्रद होकर (सुताः) विद्या और व्रत में निःष्णात हो कर (नः मघोनः) हम उत्तम धन वालों के पास (श्रवसे) अन्न धनादि प्राप्त करने के लिये (विद्ये) यज्ञों में (प्र अक्रमुः) आदरपूर्वक प्राप्त हों। इसी प्रकार ज्ञान रूप धनों के स्वामी गुरु जनों को शिष्य और राजाओं को वीरवत् ज्ञानोपार्जन और संग्राम के निमित्त प्राप्त हों।

त्रादीं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्याद्विभिः। इन्दुमिनद्राय पीतये॥२॥

भार्व—( आत् ) और ( ईम् हरिम् ) इस मनोहर, ज्ञानोपार्जक विद्यार्थी, (इन्दुम् ) स्नेहार्द्र एवं परिचर्या शील शश्रूप को (त्रितस्य) विद्या-समुद्र के पारंगत विद्वान् पुरुष की ( योषणः ) प्रेमपूर्वक कही सेवनीय, चाणियां (अदिभिः) मेघवत् उदार, सूर्यवत् ज्ञान-प्रकाशक और अन्न के तुल्य नियम से सेवन करने योग्य वचनों से (इन्द्राथ पीतये) आचार्य के ज्ञान-रस पान के लिये (हिन्चन्ति) बढ़ाती हैं।

'अदिः'—अदिरादणात्यनेनापि वा अत्तेः स्यात्ते सोमाद इति विज्ञायते । निरु० ४ । ४ ॥ अदेवां औणादिकः किन् । ४ । ६५ ॥ यो अति अदन्ति यत्रेति वा स अदिः । पर्वतो, मेघो, वृक्षः, सूर्यों वा । अद्यते इत्यदिः वन-स्पत्यन्नादि ।

त्रादीं हंसो यथा गुर्ण विश्वस्यावीवशन्मतिम्। त्रात्यो न गोभिरज्यते ॥ ३ ॥

भा०—( आत् ) और वह (यथा हंसः) जैसे हंस के समान विवेकी जन (गणं) जन समूह को और (विश्वस्य मितम् ) सब के ज्ञान वृद्धि को (अवीवशत् ) अपने वश करता और चाहता है। वह (अत्यः न ) अश्व के समान (गोभिः) वाणियों वत् जलधाराओं से (अज्यते) स्नात, अलंकृत और प्रकाशित होता है। (२) वह परमेश्वर सर्वव्यापक होने से 'हंस' है, वह विश्व की मित को अपने वश करता और वाणियों से प्रकट किया जाता है।

उमे सोमाव्चाक्षशन्मुगो न तुक्को अर्षसि । सीद्वेन्नतस्य यो<u>नि</u>मा ॥ ४ ॥

भा०—हे (सोम) विद्वन् ! ज्ञानेच्छुक ! तू (ऋतस्य योनिम् आ सीदन् ) ज्ञान के आश्रय आचार्य को प्राप्त होता हुआ, (मृगः न तक्तः) सिंह के समान तेजस्वी वा ग्रुद्ध चित्र होकर (उमे अव चाकशत्) धर्म, अधर्म, ।इह और पर, लोकों को देखता हुआ (अपीस) आगे बढ़ । (२) इसी प्रकार शासक धर्माध्यक्ष के पद पर विराज कर, सिंहवत् अभय होकर, सल्यानृत का विवेक करता हुआ न्याय करें। श्रुभि गावी श्रन्षत योषा जारमिव प्रियम् । श्रुगैन्नाजिं यथा हितम् ॥ ४॥

भा०—( योषा प्रियम् जारम् इव ) स्त्री जिस प्रकार प्रिय, जीवन के संगी की स्तुति करती है उसी प्रकार ( गावः ) वाणियां और प्रजाएं उस की ही (अभि अन्षत ) स्तुति करती हैं और वह (हितम् ) हितकारी पदार्थ को ( आजिम् यथा ) संग्रामवत् उत्साह से ( अगन् ) प्राप्त हो।

ग्रस्मे घेहि द्युमदारों मुघवद्भवश्च महां च। सुनि मेघामुत अवंः॥ ६॥ २२॥

भा०—हे विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! ( अस्मे ) हमें त् ( द्युमत् यशः) कान्तियुक्त अन्न ( मघवद्भयः ) रूऐधर्यवानों को और ( महां च ) मुझे ( सनिम् मेधाम् ) सेवन करने योग्य उत्तम बुद्धि ( श्रवः उत ) यश और ज्ञान ( धेहि ) प्रदान कर । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

### [ 33 ]

त्रित ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः—१ ककुम्मती गायत्री। २, ४, ५ गायत्री। ३, ६ निचृद् गायत्री॥ पडुचं स्क्रम्॥

प्र सोमासो विपश्चितोऽपां न येन्त्यूर्मयः। वनीनि महिषा ईव ॥ १ ॥

भा०—(महिषाः इव वनानि) अरने भैंसे जिस प्रकार वनों में प्रवेश करते और (अपां कर्मयः न) जलों के तरंग जिस प्रकार (अपां यिता) गम्भीर जलों के बीच गमन करते हैं। उसी प्रकार (विपश्चितः) विद्वान् (सोमासः) शासक जन (अपां) आप्त प्रजाओं के बीच (प्रयितः) आगे बढ़ते हैं। (२) अध्यादम मैं—(सोमासः) जीव गण प्राणों के बीच जीवन यापन करते हैं।

श्रुमि द्रोणानि वश्रवः शुका ऋतस्य धार्रया। वाजुं गोर्मन्तमचरन् ॥ २॥ भा०—जिस प्रकार ( वश्रवः ) पालक पोषक जन ( गोमन्तं वाजं ) दूध रस से मिले अन्न को ( ऋतस्य धारया ) अन्न रस की धारा से ( द्रोणानि अभि ) पात्रों में ( अक्षरन् ) डालते हैं उसी प्रकार ( वश्रवः ) वश्रु अर्थात् काषाय वर्ण के उत्तम ज्ञानी, संन्यासी और (वश्रवः) शिष्यों के पालक पोषक गुरु जन, ( ग्रुकाः ) ग्रुद्ध कान्ति से ग्रुक्त होकर ( ऋतस्य धारया ) सत्य ज्ञानमय वेद की वाणी से ( गोमन्तं वाजं ) वाणियों से युक्त ज्ञान को ( द्रोणानि अभि ) सत्पात्रों के प्रति ( अक्षरन् ) प्रवाहित करते हैं । इसी प्रकार तेजस्वी वीर जन वेद की व्यवस्था रूप धारा वा जल की धारा से भूमि के ऊपर उगे अन्न ऐश्वर्य को जैसे, वैसे ( द्रोणानि अभि ) क्षेत्रों को सेचते हैं ।

सुता इन्द्रीय <u>बायबे वर्षणाय म</u>रुद्धर्यः । सोमा स्रर्षन्ति विष्णवे ॥ ३॥

भा०—( सुताः ) अभिषिक्त, दीक्षित जन ( इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त पद् और आचार्य से ज्ञानोपार्जन के अर्थ और (वायवे) बलशाली पुरुष के योग्य एवं ( वरुणाय ) सब से वरण करने योग्य पद के लिये तथा ( मरुद्धयः ) शत्रुओं को मारने वाले वीर सैन्य बनने के लिये और ( विष्णवे ) व्यापक शासनकारी पद के लिये ( सोमाः ) उत्तम २ शासक, ज्ञानी, बलशाली व्यक्ति ( अर्षन्ति ) प्राप्त होते हैं । इन सब में विद्यादि गुणों में निष्णात व्यक्ति पदाभिषिक्त होने चाहियें।

तिस्रो वाच उदीरते गावी मिमन्ति धेनवः। हरिरेति कर्निकदत्॥ ४॥

भा०—(तिस्रः वाचः ) तीनों वाणियें (उत् ईरते ) उठती हैं, उचारण करते हैं और (गावः धेनवः इव मिमन्ति ) विद्वानों की वाणियें और वीरों की धनुष की डोरियां ध्वनि करती हैं और (हरिः ) मनोहर

ज्ञानी, दुःखहर वीर (कनिकदत् एति) शासन और अनुशासन करता हुआ आता है।

अभि व्रह्मीरनृषत यहीर्ऋतस्य सातरः।

मुर्मुज्यन्ते द्विः शिशुम्॥ ४॥

भां - ( मातरः शिशुम् मर्मृज्यन्ते ) माताएं जिस प्रकार छोटे बचे को स्वच्छ करती हैं उसी प्रकार (ऋतस्य मातरः) सत्य ज्ञान, वेद के जानने वाले विद्वान् जन ( दिवः शिद्यम् ) ज्ञान के भीतर शासन करने योग्य शिष्य का ( मर्मृज्यन्ते ) निरन्तर परिष्कार करें और वे ( यहः ) महान् ( ब्रह्मीः ) ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली वेद-वाणियों का भी (अभि अनुपत ) उसको उपदेश किया करें।

रायः समुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः। <mark>त्रा पंवस्व सह</mark>स्मिर्णः ॥ ६ ॥ २३ ॥

**मा**0—हे (सोम) ऐश्वर्य और सञ्जालन की महान शक्ति के खामिन् ! तू (विश्वतः ) सव प्रकार से (अस्मम्यम् ) हमारे लिये (सह-स्निणः ) संख्या में अपरिमित और हज़ारों सुखों के देने बाले (रायः ) धन के प्राप्त करने के लिये ( चतुरः समुद्रान् आ पवस्व ) चारों समुद्रों को प्राप्त हो । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

## [ 38 ]

त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४ निचृद गायत्री । ३, ५, ६ गायत्री ॥

य सुवानो धारया तनेन्दुहिन्वानो अर्षित । ठजदृळ्हा व्योजसा ॥ १ ॥

भा०—( इन्दुः ) तेजस्वी, शत्रु पर द्वृत वेग से आक्रमण करने वाला वीर जन (ओजसा) बल-पराक्रम से ( दृढ़ा ) दृढ़ दुर्गी को ( रुजत् )

तोड़ता फोड़ता हुआ, जिस प्रकार (धारया सुवानः) वाणी द्वारा सैन्य को सञ्चालित करता हुआ (तना प्र अर्षित) नाना धनों को प्राप्त होता है उसी प्रकार (धारया सुवानः) धारा, एक रस रूप ज्ञान-धारा से परिष्कृत होकर बल से देहवन्धनों को तोड़ता हुआ योगी (तना हिन्वानः) ब्यापक बलों को बढ़ाता हुआ उत्तम पद को प्राप्त होता है।

सुत इन्द्राय वायवे वर्षणाय मरुद्धर्यः। सोमो अर्षति विष्णवे॥ २॥

भा०—( सुतः ) अभिषिक्त ( सोमः ) शासकवत् उत्पन्न हुआ जीव ( इन्द्राय वाष्यवे वरुणाय विष्णवे ) परमैश्वर्यवान्, प्राणों के प्राण, सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक प्रभु को प्राप्त करने के लिये और ( मरुद्रयः ) प्राणों और विद्वानों को वश करने और सेवा करने के लिये (अर्पति ) आगे बढ़ता है।

वृषांगं वृषंभिर्धतं सुन्वन्ति सोममद्रिभिः। दुहन्ति शक्भेना पर्यः॥३॥

भा०—( वृपिभः यतम् ) बलवान् पुरुषों से सम्बद्ध, ( वृपाणम् सोमम्) बलवान्, ऐश्वर्यवान् शासक की ( अदिभिः ) नाना भोग साधनों से ( सुन्वन्ति ) सत्कार करते हैं और ( शक्मना ) शक्ति से उसके (पयः) बल वीर्य को ( दुहन्ति ) बढ़ाते और पूर्ण करते हैं।

भुवतित्रतस्य मज्यों भुवदिन्द्राय मत्स्रः। सं रूपैरज्यते हरिः॥ ४॥

भा०—(त्रितस्य) सब से ऊपर के शासक के (इन्द्राय) परमेश्वर पद के लिये (मत्सरः) आनन्दप्रद, सब को सुख देने वाला, सर्वपोषक पुरुष ही (मर्ज्यः भुवत्) अभिषेक योग्य होता है। वह (हरिः) सर्व दुःखहारी पुरुष (रूपैः समज्यते) नाना रुचिकर पदार्थों से सुशोभित किया जाता है।

श्रमीमृतस्य विष्टपं दुहते पृशिमातरः।

चारु प्रियतमं हुविः॥ ४॥

भा०—और ( पृक्षि-मातरः ) वर्षा को करने वाले मेघ जिस प्रकार ( ऋतस्य वि-तपं ) तेज के विशेष सन्तापयुक्त सूर्य से भी ( चारु प्रियतमं हविः दुहते ) मानो उत्तम पुष्टिप्रद अन प्राप्त करते हैं उसी प्रकार ( प्रिश्न-मातरः ) विद्वान् राजनिर्माता जन ( ऋतस्य वि-तपं जनं ) सत्य ज्ञान के लिये विशेष तपस्यावान इस से ( चारु प्रियतमं हविः ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करें।

समेन्ह्रता इमा गिरो अर्वन्ति सस्तुतः।

धेनुर्वाश्रो स्रवीवशत् ॥ ६ ॥ २४ ॥

भा०-( एनम् ) उस जिज्ञासु को ( इमाः गिरः ) ये वेद वाणियां ( सस्तुतः ) समान वेग से प्रवाहित होकर ( अहुताः ) अकुटिल, सरल रूप से (सम्-अर्पन्ति) प्राप्त होती हैं। वह (वाश्रः) उत्तम स्वरवान् होकर उन (धेनु: अवीवशत्) वाणियों को अपने वश करे, उनका अच्छी प्रकार अभ्यास करे । इति चतुर्विशो वर्गः ॥

# [ 34 ]

प्रभूवसुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४ — ६ गायत्री । ३ विराड् गायत्री ॥

त्रा नः पवस्<u>व</u> धार्र<u>या पर्वमान रियं पृथुम् ।</u> यया ज्योतिर्विदासि नः॥ १॥

भा०—हे ( पवमान ) ऐश्वर्षों के देने वाले ! त् ( यया धारया ) जिस वाणी से (नः ज्योतिः) हमें प्रकाश (विदासि) प्राप्त कराता है उसी ( धारया ) धारण शक्ति और वाणी से (नः पृथुम् रियम् आ पवस्व) हमें विशाल धन प्राप्त करा !

इन्दों समुद्रमीङ्खय पर्वस्व विश्वमेजय । रायो धर्ता न स्रोजसा ॥ २ ॥

भा०—हे (समुद्रम् ईङ्ख्य) समुद्रों के समान अपार सैन्यों के सञ्चालक स्वामिन् ! हे (विश्वम्-एजय) विश्व के सञ्चालक प्रवर्त्तक प्रभो ! तू (धर्त्ता) सव का धारक पोषक और हे (इन्द्रो) ऐश्वर्यवन् ! आर्द्र स्नेहिन् ! तू (नः ओजसा) हमें बल पराक्रम से (रायः पवस्व) नाना ऐश्वर्य प्रदान कर ।

त्वयां बीरेगं वीरबोऽभि ष्यांम पृतन्यतः। चर्रा गो ऋभि वार्यम् ॥ ३॥

भा०—( त्वया वीरेण ) तुझ वीर सहायक से हे (वीरवः ) वीरों के स्वामिन् ! हम (पृतन्यतः ) सेना से संग्राम करने वाले शत्रुओं को (अभि स्याम ) पराजित करें । तू (नः वार्यं अभि।क्षर ) हमें श्रेष्ठ धन प्राम्न करा ।

प्र वाजिमिन्दुंरिष्यंति सिषासन्वाजसा ऋषिः । वृता विद्वान त्रायुंधा ॥ ४ ॥

भा०—( इन्दुः ) दयाई, (ऋषिः ) द्रष्टा ( वाजसाः ) ज्ञान और धनादि का न्यायानुसार देने वाला, ( व्रता आयुधा ) व्रतों, कर्मों, अर्जों और शस्त्र-अस्त्रों अथवा दण्डों को ( विदानः ) जानता और प्राप्त कराता हुआ ( वाजं सिपासन् ) ऐश्वर्यं का विभाग करना चाहता हुआ ( प्र इष्यति ) सब को सन्मार्ग में चलावे।

तं ग्रीभिवीचमीङ्ख्यं पुनानं वासयामिस । सोमं जनस्य गोपितम् ॥ ४ ॥

भा०—हम (वाचम-ईह्लयम्) वाणी को देने वाले, आज्ञापक (जनस्य गोपतिम्) मनुष्यों के रक्षक भूमिपति, (पुनानं) सबको पवित्र करने वाले, राष्ट्र-शोधक दुष्ट नाशक (तं) उस (सोमं) शास्ता पुरुष को (गीभिः वासयामिस ) वाणियों से आच्छादित करें, उसकी खूब स्तुति करें। अथवा (गीर्भिः) वाणियों से पवित्र करने वाले विद्वान, को हम ( वासयामिस ) अपने में वसायें, उसकी रक्षा करें।

विश्वो यस्य वृते जनी द्राधार धर्मणस्पतेः।

पुनानस्य प्रभूवंसोः ॥ ६ ॥ २४ ॥

भा०—( यस धर्मणः पते ) जिस धर्मरक्षक, धनाध्यक्ष, (पुनानस्य) शासन के द्वारा पवित्रकारक, ( प्रभू-वसोः ) प्रचुर धनशाली और बहुतसी प्रजाओं के स्वामी के ( ब्रते ) नियमों में ( विश्वः जनः ) समस्त जन ( दाधार ) अपने को पालित सुक्षित रखते हैं हम (तं वासयामसि ) उस को सुरक्षित रक्षें। इति पञ्जविंशो वर्गः॥

### [ 38 ]

प्रभुवसुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १ पादानिचृद गायत्रा । २ ६ गायत्री । ३--५ निचृद गायत्री ।।

श्रसर्जि रथ्यो यथा प्रवित्रे चम्बोः सुतः । काष्मेन्बाजी न्यंक्रमीत्॥१॥

भा०—( रुयः ) रथ चलाने वाले अश्व के समान दृदांग ( सुतः ) राज्याभिषिक्त पुरुष (पवित्रे ) दुष्ट दमनकारी राष्ट्रशोधक पवित्र पद पर (चम्बोः) आज्-बाजू दोनों सेनाओं के ऊपर (असर्जि) नियत किया जाय । वह ( वाजी ) बलवान् पुरुष ( काइर्मन् ) संकर्षण, शत्रुपीड़न के कार्यं में ( नि अक्रमीत् ) प्रयाण करे।

स विद्धाः सोम जागृविः पर्वस्व देववीरित । श्रुभि कोशं मधुरचुतम्।। २॥

भा०—(सः) वह तु (विह्नः) कार्यं वहन करने में समर्थ, ( जागृविः ) सदा कार्यं में सावधान, ( देव-वीः ) सूर्यवत् कान्तिमान् सब विद्वानों का प्रिय होकर हे (सोम) शास्तः! (सः) वह तू (मञ्जश्चतम् कोशं) जलप्रद मेघ के समान, सब को अन्न देने वाले कोश, खज़ाने रूप इस राष्ट्र को (अति अभि पबस्व) सब से बढ़कर प्राप्त कर।

स नो ज्योतीं षि पूर्व्य पर्वमान वि रोचय।

ऋत्वे दत्ताय ने। हिनु ॥ ३॥

भा०—हे (पूर्व्यः) पूर्ण ! सव से प्रथम पूज्य! हे (पवमान) पवित्र-कारक ! (सः) वह तृ (नः) हमें (ज्योतींपि) नाना प्रकाश (वि रोचय) प्रकाशित कर और (नः) हमें (कत्वे दक्षाय) ज्ञान और वल सम्पादन के लिये (हिनु) प्रेरित कर।

शुम्भमान ऋतायुभिर्मृज्यमान्। गर्भस्त्योः।

पवते वारे ऋव्यये ॥ ४॥

भा०—( ऋतायुभिः ) सत्य और ऐश्वर्य की कामना करने वाले वीर पुरुषों द्वारा ( गभस्त्योः ) उनकी बाहुओं के ( अन्यये वारे ) अक्षीण और रक्षा करने वाले शत्रुवारक सैन्य के आश्रय पर ( मृज्यमानः ) अभिषिक्त हो और ( ग्रुम्भमानः ) सुशोभित होकर ( पवते ) विराजता है ।

स विश्वा दाशुषे वसु सोमी दिव्यानि पार्थिवा।

पर्वतामान्तरिद्या । ४॥

भा०—(सः) वह (दाशुषे) आत्मसमर्पक जन के लोभ के लिये (दिन्यानि पार्थिवा आन्तरिक्ष्या) आकाश, पृथिवी और अन्तरिक्ष तीनों लोकों में उत्पन्न (विश्वा वसु पवताम्) समस्त धनों और बसने योग्य साधनों को स्वच्छ करे, प्राप्त करे और सुखदायी बनावे।

त्रा दिवस्पृष्ठमेश्वयुगैव्ययुः सोम रोहसि।

बीर्युः श्रवसस्पते ॥ ६॥ २६॥

भा०—हे (सोम) शासक! हे (शवसः पते) वल के स्वामिन्! तु (अश्वयुः गव्ययुः वीरयुः) अश्वों, गौवों और वीरों का स्वामी होकर

(दिवः पृष्ठम् आ रोहिसि ) भूमि के पालक के पद पर आकाश में सूर्यवत् उद्य होता है। इति षड्विंशो वर्गः॥

#### 39

रह़गण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१--३ गायत्रा । ४--६ निचृद गायत्री ॥

स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे ऋषीत । विघन्नज्ञांसि देवयुः॥ १॥

भा०—(सः) वह (वृषा) समस्त सुखों का वर्षक (सोमः) सकल जगत् का उत्पादक प्रभु ( सुतः ) उपासित होकर ( पवित्रे ) पवित्र हृदय में (अर्धित ) प्रकट होता है। वह (देवयुः) उपासकों का स्वामी (रक्षांसि) सब विव्नों और दुष्टों का (विव्नन्) विनाश करने हारा होता है।

स प्वित्रे विभवणो हरिर्षति धर्णसिः। श्रुभि योर्नि कर्निकद्त् ॥ २॥

भा०—(सः) वह (विचक्षणः) विशेष रूप से देखने वाला, ( हरिः ) सर्वंदुः खहारी, ( योनिम् अभि कनिकदत् ) विश्वरूप गृह को च्यापता हुआ ( धर्णसिः ) धारण करने वाला ( पवित्रे अर्धति ) पवित्र हृद्य में भी प्रकाशित होता है।

स वाजी रोचना दिवः पर्वमाने वि घावति । रचोहा वारमव्ययम् ॥ ३॥

भा०—(सः) वह (वाजी) सब ऐश्वर्षों और ज्ञानों का स्वामी, (दिवः रोचना) समस्त तेजोयुक्त सूर्यों को प्रकाशित करने वाला ( पवमानः ) सर्वेद्यापक होकर ( रक्षोहा ) सब विच्नों का नाश करने हारा ( अन्ययम् वारम् वि धावति ) अकान्तिमान् , वा वरण करने योग्य जीव को भी विशेष रूप से पवित्र करता है।

स चितस्याधि सार्निच पर्वमानो अरोचयत्। जामिभिः स्यै सह ॥ ४॥

भा०—( सः पवमानः ) वह सर्वव्यापक (जामिभिः सह ) उत्पन्न होने वाले बन्धुवत् जीवों के सिहत, ( त्रितस्य सानिव सूर्यम् अधि ) तीनों लोकों के भी ऊपर के देश में स्थित सूर्य को भी अतिक्रमण करके स्वयं ( अधि अरोचयत् ) उससे भी अधिक प्रकाशमान है।

स वृत्रहा वृषा सुता वरिको विदद्याभ्यः। सोमो वार्जिमवासरत्॥ ४॥

भा०—(सः वृत्रहा) वह सब विन्नों का नाशक, (वृषा) सब सुखों की वृष्टि करने वाला, सब से अधिक बलवान, स्वयं (सुतः) सब से उपासित होकर (अदाभ्यः) अविनाशी, (विरवोविद्) सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाला, (सोमः) सर्वोत्पादक, सर्वसञ्चालक प्रभु (वाजम् इव असरत्) ज्ञान के समान बल, वेग का सञ्चार करता है।

स <u>देवः कविनेषितोः</u> भिद्रोणानि <mark>घावति ।</mark> इन्दुरिन्द्राय मुंहना ॥ ६॥ २७॥

भाव—(सः) वह (देवः) सब को देने वाला, (कविना इपितः) स्थूल आवरणों को भेद कर गहराई में ज्ञान के द्वारा देखने वाले भक्त से चाहा जाकर (द्रोगानि अभि) पात्रों के समान सत्पात्रों को ही (अभि धावित) प्राप्त होता है। वह (इन्दुः) रस-सागर (इन्द्राय) इस जीवः के लिये (मंहना) महान् है। इति सप्तिंवंशो वर्गः॥

## [ 3]

रहूगण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, ६ निचृद्
गायत्री । ३ गायत्री । १ ककुम्मती गायत्री ॥ षडुचं स्क्रम् ॥

एष उस्य वृषा रथोऽञ्यो वारेभिर्पति ।

गच्छन्वाजं सहस्रिणंम् ॥ १॥

भा०—(एपः उ स्यः वृषाः) यह भी बलवान् , सुल-रसवर्षा मेघवत् धर्ममेघ होकर ( रथः ) रमणीय एवं रसस्वरूप होकर ( अव्यः ) अव्यय रूप से ( वारेभिः ) वरण करने योग्य रूपों से ( अर्पति = वर्पति ) परमानन्दों की वर्षा करता है और (सहित्रणं वाजं गच्छन् ) सहस्रों ज्ञानों, बलों, ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है ।

पतं त्रितस्य योपेणो हर<mark>िं हिन्दन्त्यद्विभिः। इन्दुभिन्द्राय पीतये॥ २॥</mark>

भा०—( त्रितस्य योपणः ) तीनों तापों से पार गये हुए इस साधक की (योपणः ) योगज, स्नेहमयी भावनाएं (एतं हरिम्) उस भवभय-दुःखहारी (इन्दुम्) परमैश्वर्यंयुक्त, स्नेह रस से भरे प्रभु को (इन्द्राय पीतये) इस तत्वदर्शी आत्मा के रक्षणार्थ पान अर्थात् पिपासा की नृष्ठि के लिये (अदिभिः) मेघवत् ज्ञान-सुखप्रद उपायों से (हिन्चन्ति) प्राप्त होते हैं।

पतं∶त्यं हृरि<u>तो दश</u>ं मर्मृज्यन्ते अपुस्युर्वः । याभिर्मदीय शुम्भेते ॥ ३॥

भा०—( एतं त्यं ) उस प्रसिद्ध परमेश्वर को ( दश हरितः ) आत्मा को दश प्राणों के समान और राजा को दश पारिपद्यों के समान ये दशों दिशाएं ( अपस्युवः ) कर्म प्ररेणा चाहती हुई (मर्मुज्यन्ते) अलंकृत करती हैं। ( याभिः ) जिन्हों से वह ( मदाय ग्रुम्भते ) आनन्द-प्राप्ति के लिये वाणियों द्वारा शोभित किया जाता है।

एष स्य मार्जुषीष्या श्येनो न वित्तु सीद्ति । गच्छुञ्जारो न योषितम् ॥ ४॥

भा०—( योषितं गच्छन् जारः न ) स्त्री के पास जाते हुए उसके यौवन व्यतीत करने वाळे प्रिय पुरुष के समान और (विश्व मानुषीषु)
मनुष्य प्रजाओं में ( इयेनः न ) उत्तम आचारवान् पुरुष के समान ( एषः

स्यः ) वह प्रभु भी ( श्येनः ) ग्रुद्ध, उत्तम ज्ञानी, (योषितं गच्छन् जारः) प्रकृति में व्यापक उसकी समावस्था को जीर्ण करने वाला प्रभु ( विश्व ) प्रवेश योग्य समस्त विकृत लोकों में ( सीदिति ) विराजता है।

एष स्य मद्यो रसोऽवं चष्टे द्विवः शिर्युः । य इन्दुर्वारमाविंशत् ॥ ४ ॥

भा०—( यः ) जो ( इन्दुः ) इस समस्त संसार में रसवत् ज्यापक होकर ( वारम् ) आवरण करने वाले प्राकृत जगत् के भीतर ( आविशत् ) प्रवेश किये है । ( एषः स्यः ) वह यह प्रभु ( मद्यः ) आनन्दमय, (रसः) रस स्वरूप होकर ( दिवः शिद्यः ) सब सूर्यादि में व्यापक होकर ( अव चष्टे ) सब को देखता है ।

प्रष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसः। कन्दन्योनिम्रभि प्रियम्॥ ६॥ २८॥

भा०—( एषः स्थः ) वह प्रमु (पीतये सुतः ) पालन या रक्षा के निमित्त उपासित (हरिः ) पापहारी (धर्णसिः ) जगत् का धारक (प्रियम् योनिम् अभि) प्रिय स्थान, विश्व में (कन्द्रन् अर्षति) ब्याप्त होकर प्राप्त है। इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

### [ 38 ]

श्रहन्मतिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ झन्दः—१, ४,६ निचृद् गायत्री । १,३,५ गायत्री ॥ षड्टचं स्क्रम् ॥

श्राशुर्रषं वृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रे देवा इति व्रवन् ॥ १ ॥

भा०—हे (बृहन्मते) महान् ज्ञान वाले! महामते! (प्रियेण धाम्ना) अति प्रिय मनोहर तेज से त् (आग्रुः) शीघ्रगामी होकर (यत्र देवाः ) जहां विद्वान् ज्ञानी जन (इति व्रवन् ) इस प्रकार सत्य २ उपदेशः करते हैं वहां ही ( परि अर्प ) तू भी जा पहुंच।

परिष्कृरवज्ञनिष्कृतं जनाय यातयञ्जिषः।

वृष्टिं द्विवः परि स्त्रव ॥ २ ॥

मा०—हे विद्वन् ! तू ( अनिष्कृतं ) अस्वच्छ अन्तःकरण को ( परि ब्कुण्वन् ) खूब परिष्कृत, ग्रुद्ध और गुणों से अलंकृत करके, ( जनाय ) जीव या जन्म छेने वाळे प्राणि वर्ग के हितार्थ ( इपः ) उत्तम इच्छाओं और आज्ञाओं को ( यातयन् ) दूसरे के प्रति प्रेरित करता हुआ, ( दिवः वृष्टिम् ) आकाश से शीतल वृष्टि के समान ( परि स्रवः ) सुख, प्रोम की वर्षा कर।

सुत पति पवित्र आ त्विष्टिं द्धांन ओर्जसा। विचन्नाणो विरोचयन् ॥ ३॥

भा०—(ओजसा) बल पराक्रम से ( त्विषि आ द्धानः ) कान्ति को धारण करता हुआ, (विचक्षाणः) विविध ज्ञानों का साक्षात् करता हुआ, ( सुतः ) स्वच्छ, परिष्कृत होकर ( विरोचयन् ) विशेष दीप्ति से चमकता हुआ, ( पवित्रे ) परम पवित्र धाम को ( एति ) प्राप्त होता है ।

श्र<mark>ुयं स यो द्विवस्परि रघुयामा</mark> प्रवित्र ग्रा। सिन्धोक्रमी व्यक्तरत्॥ है॥

भा०—( अयं सः ) यह वह परम तत्व है ( यः ) जो ( दिवः परि) सूर्यं से ऊपर वा समस्त कामनाओं से ऊपर (रघुयामा ) लघु, प्रशस्त यम-नियमों का विधाता (सिन्धोः ऊर्मा) समुद्र की तरंग के समान (पवित्रे) परम पावन प्रभु में ( वि अक्षरत् ) विश रूप से बह रहा है और निरन्तर उसी में मझ होता जा रहा है।

<mark>श्चाविव सन्परावतो अथी अर्</mark>चावतः सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु॥ ४॥

भा०—यह (सुतः) उपासित होकर (परावतः अथो अर्वावतः) दूर और पास सब स्थानों से (आविवासन्) प्रकट होता हुआ (इन्द्राय) जीव के लिये (मधु सिच्यते) मधु के समान उसके हृदय में सिक्त हो।

स्मीचीना अन्षत हरि हिन्वन्त्यद्विभिः।

योनं वृतस्यं सीदत ॥ ६ ॥ २६ ॥

भा०—( समीचीनाः ) सम भाव को प्राप्त, सर्वत्र समबुद्धि, सम-दशीं पुरुप ही (हरिः ) उस चित्तहारी भवभय-नाशन प्रभु की (अन्-पत ) स्तुति करते हैं और वे ही (अदिभिः हिर्दि हिन्वन्ति ) शिला खण्डों से ओपिंच रस के सूक्ष्म गुण के समान (अदिभिः ) विद्वानों द्वारा (हिन्वन्ति) उसको बढ़ाते हैं। आप लोग ही (ऋतस्य योनिम् आ सीदत) सत्य, न्याय के भवन में विचारार्थ बैठें। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

### [ 80 ]

ब्हन्मितिऋष्टिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ व्हन्दः—१, २ गायत्री । ३—६

पुनानो अकमीटाम विश्वा मधो विचर्षाणः।

शुम्भन<u>्ति विष्</u>रं <u>घ</u>ीतिभिः ॥ १ ॥

भा०—(विचर्षाणः) ज्ञानों, लोकों का द्रष्टा (पुनानः) पवित्र करता हुआ वह (विश्वाः मृधः) सब हिंसाकारी, वाधक वृत्तियों का (अभि अक्रमीत्) आगे बढ़कर मुकाबला, साम्मुख्य करता है उसी (विद्रं) कर्मानिष्ठ विद्वान् ज्ञानी पुरुष को (धीतिभिः ग्रुम्भन्ति) उत्तम स्तुतियों और कर्मों द्वारा सुशोभित करते हैं।

त्रा योनिम<u>र</u>ुणो रु<u>हि</u>द् गमदिन्द्रं वृषा सुतः। ध्रुवे सदेसि सीदति॥२॥

भा०—( अरुणः ) तेजोमय, अप्रतिहृत सामर्थ्यं वाला ( वृषा ) बल-वान्, सुखवर्षी, ( सुतः ) अति पवित्र, अभिषिक्तवत् स्वच्छ जीव ( योनिम् आश्रय रूप ( इन्द्रम् आ रुहत् ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु को प्राप्त हो, उस तक चढ़ जावे और ( सदिस ) राजसभा में सभापित के समान उस ( धुवे ) धुव, निष्प्रकम्प, ( सदसि ) शरण योग्य परमेश्वर में ( सीदित ) स्थिति प्राप्त करे।

नू नी र्यिं महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः। या पवस्व सह सिर्णम् ॥ ३॥

भा०-हे (सोम) रसस्वरूप! (इन्दो) ऐश्वर्यवन्! (न्) शीघ्र ही तू (विश्वतः ) सब ओर से ( महान् ) बड़े भारी ( सहिसणं ) हज़ारों के स्वामी (रियम् ) सुखप्रद, दानशील, ऐश्वर्यवान् को (नः आ पवस्व ) ऐश्वर्यवत् हमें प्राप्त करा ।

विश्वं सोम पवमान द्युम्नानीन्द्वा भर।

<u>विदाः संहु स्त्रिणी</u>रिष<mark>ः ॥</mark> ४ ॥

भा०-हे (पवमान सोम) ज्यापक सर्वशक्तिमन् ! तू (विश्वा <mark>द्युन्नानि ) समस्त ऐश्वर्यं, बल ( नः आ भर ) हमें प्राप्त करा और ( सह-</mark> स्<mark>त्रिणीः इषः विदाः ) सहस्रों संख्या से</mark> युक्त इच्छाओं को वा अन्नों को प्राप्त करा।

स नः पुनान या भर राधि स्तोत्रे सुवीर्धम्। जिर्देविया गिर्ः॥ ४॥

भा०—( सः ) वह तू ( पुनानः ) हमें प्राप्त होता हुआ ( नः रियं आ भर ) हमें ऐश्वर्य प्राप्त करा और ( स्तोत्रे सुवीर्यम् आ भर ) विद्वान् स्तुतिकर्त्ता को उत्तम बल दे। (जिरतुः गिरः वर्धय) स्तुति कर्त्ता की वाणियों को बढ़ा और अधिक बलवान् कर ।

पुनान ईन्द्वा भेर सोम द्विवह सं र्यिम्। वृषिन्नन्दो न उक्थ्यम् ॥ ६॥ ३०॥ भा०-हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! हे (सोम ) जगत्-सञ्चालक ! वा स्नेहवन् ! त् (नः ) हमें (हि-बर्हसम् ) दोनों लोकों में बढ़ने वाला (रियम् ) ऐश्वर्य प्रदान कर । हे (वृषन् ) वलवन् ! सुखवर्षिन् ! तू (नः) हमारे (उक्थ्यम् ) उत्तम वचन योग्य ऐश्वर्य को (आ भर ) प्राप्त करा । इति त्रिंशो वर्गः ॥

## [ 88 ]

मेध्यातिथिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमी देवता ॥ झन्दः—१, ३, ४, ४ गायत्री । १ कजुम्मती गायत्री । ६ निचृद् गायत्री ॥ पड्चं सूक्तम् ॥

प्र ये गावो न भूरीयस्त्वेषा श्रयासो स्रक्षमः।

घन्तः कृष्णाम<u>ण</u> त्वचम् ॥ १ ॥

भा०—(ये) जो (गावः) देह में इन्द्रिय, सूर्य में किरणों के समान (भूण्यः) क्षिप्रगामी, जनों को पालने वाले, (त्वेपाः) कान्तिमान्, तीक्ष्ण और (कृष्णाम् त्वचम् अप घनन्तः) काली त्वचा के समान आवरण रूप घोर अज्ञान-अन्धकार को दूर करते हुए (अयासः) गमनशील, परिवाजक वा (अयासः) अनथक होकर (प्र अक्रमुः) आगे बढ़ें वा कार्य प्रारम्भ करें।

सुवितस्य मनामहेऽति सेतुं दुराव्यम् । साह्रांस्रो दस्युमवतम् ॥ २॥

भा०—हम (अवतम् दस्युम्) कर्म, दीक्षा, नियमादि से रहित दुष्ट जन को (साह्वांसः) पराजित करते हुए (सुवितस्य) उत्तम सुखजनक कार्य के (सेतुम्) सेतुवत् पार उतारने वाले (दुराव्यम्) दुष्प्राप्य, उस रक्षक की (अति मनामहे) हम अति पूजा करते हैं। अथवा—(सुवितस्य सेतुम्) ग्रुभ फल के प्रतिबन्धक, (दुराव्यम्) दुःखदायी, (अवतम् दस्युम् साह्वांसः) कर्महीन दुष्ट जन को पराजित करते हुए हम (अति मनामहे) उस को खूब स्तम्भन करें, या उस भगवान् की पूजा करें।

शृएव वृष्टेरिव स्वनः पर्वमानस्य शुब्मिर्णः।

चरन्ति बिद्यती दिवि॥३॥

भा०—(दिवि विद्युतः चरन्ति) आकाश में विज्ञिलयां चलती हैं और उस समय (दृष्टेः इदाः स्वनः) दृष्टि के शब्द के समान (पवमानस्य ग्रुष्मिणः) बलवान् पापशोधक उसका (स्वनः) शब्द (श्रुण्वे) सुन पड़ता है। साधक के (दिवि) मूर्घा स्थल में विद्युत की सी कान्तियां व्यापती हैं, अनाहत पटह के समान गर्जन अनायास सुनता है। वह स्वच्छ पवित्र आत्मा का ही शब्द होता है।

या प्वस्व महीमिषं गोमिदिन्दो हिर्ग्यवंत्।

अश्वांबद्वाजवत्सुतः ॥ ४ ॥

भा० है (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! दयाशील ! तू (सुतः ) उपासित और अभिषिक होकर, (गोमत् अश्ववत् हिरण्यवत् महीम् इषं ) गौ, अश्व, सुवर्णं से युक्त बड़े भारी अन्न और भूमि (आ पवस्व ) प्रदान कर ।

स पंवस्व विचर्षण आ मही रोदंसी पृण।

उषाः सूर्यो न रशिमिनः ॥ ४॥

भा०—(उपाः रिमिभिः सूर्यः न) दिन को रिमियों से सूर्य के समान तू (मही रोदसी) बड़े आकाश और भूमि दोनों को (आ पृण) पूर्ण कर, पालन कर। और हे (विचर्षणे) विश्व के द्रष्टः! तू (सः आ पवस्व) वह हमें प्राप्त हो।

परि गाः शर्मयन्त्या घारया सोम विश्वतः। सर्ग रुसेव विष्टपम् ॥ ६॥ ३१॥

भा०—( रसा इव विष्टपम् ) मेघ जिस प्रकार इस लोक को जल से ब्यापता है उसी प्रकार हे ( सोम ) ग्रुभ ऐश्वर्यदातः ! त् ( नः ) हमें ( शर्मयन्त्या धारया ) सुख देने वाली वाणी और पोषण सम्पदा से ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( सर ) प्राप्त हो । इत्येकतिंशो वर्गः ॥

### [ 88 ]

भेध्यातिथिऋंषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्टः —१, २ निचृद् गायत्री । ३, ४, ६ गायत्रो । ५ ककुम्मती गायत्री ॥ पड्चं स्कम् ॥

जनयंत्रोचना दिवो जनयंत्रप्तु सूर्यम्। वसानो गा अपो हरिः॥१॥

भा०-(हरिः) सर्वसञ्चालक प्रभु (दिवः रोचना जनयन्) आकाश के समान तेजोयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करता है। वह (सूर्यम्) सूर्यं को ( अप्सु ) अन्तरिक्ष में ( जनयन् ) उत्पन्न करता है । वह (हरिः) सर्वदुःखहारी प्रभु । (गाः अपः वसानः ) सब भूमियों को जल से आच्छा-दित करता है। वहीं सर्वत्र सब सुख प्रदान करता है।

एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि। धारया पवते सुतः॥ २॥

भा०—( एपः सुतः ) वह समस्त जगत् को उत्पन्न करने वाला प्रभु ( देवः ) सब सुखों का दाता ( प्रत्नेन ) अनादि सिद्ध (मन्मना) ज्ञानमय वेद से ( देवेभ्यः ) सब ज्ञान के इच्छुक मनुष्यों के लिये ( धारया परि पवते ) वेदवाणी वा धारण-पोपणकारिणी शक्ति से ज्ञान प्रदान और पोषण करता है।

बावृधानाय तूर्वेये पर्वन्ते वाजसातये। स्रोमाः सहस्रपाजसः॥ ३॥

भा०—( सहस-पाजसः ) सहस्रों बलों वाले ( सोमाः ) ऐश्वर्यवान् राजा गण ( वाज-सातये ) ऐश्वर्यं, संग्राम करने के लिये और ( वाबृधानाय तूर्वये) बढ़ते और हिंसाकारी वेगवान् संग्राम के लिये ( पवन्ते ) जाते हैं।

दुहानः प्रत्निमत्पर्यः प्रवित्रे परि षिच्यते । क्रन्द्न्द्वाँ अजीजनत्॥ ४॥

भा०—(प्रत्नम् पयः) सर्वश्रेष्ठ, पूर्व का वल वीर्य (दुहानः) पूर्ण करता हुआ (पिनत्रे परि पिच्यते) राष्ट्र शोधन के कार्य में अभिषिक्त होता है। उसी प्रकार यह साधक भी 'प्रत्न' सनातन परम रस को पिनत्र परब्रह्म में प्राप्त करता हुआ, वा अन्यों को प्रदान करता हुआ परिष्कृत होता है। वह (क्रन्दन्) स्तुति वा उपदेश करता हुआ (देवान् अजीजनत्) ग्रुभ गुणों वा शिष्यों को उत्पन्न करता है।

श्रुमि विश्वा<u>नि</u> वार्शामि देवाँ ऋ<u>ता</u>वृधीः । सोमीः पुनानो श्रुपति ॥ ४ ॥

भा०—( ऋतावृधः ) सत्य ज्ञान से बढ़ने वाले (देवान् ) ज्ञाना-भिलाषी जनों के प्रति और (विश्वानि वार्या अभि ) समस्त वरण करने योग्य पदों के प्रति (पुनानः सोमः ) आदरपूर्वक पदाभिषिक्त होता हुआ विद्वान् पुरुष (अभि अपंति ) प्राप्त होता है।

गोर्मन्नः सोम <u>वीरवद्श्यविद्वा</u>जवत्सुतः। पर्वस्य वृ<u>ह</u>तीरिषः॥६॥३२॥

भा०—हे (सोम) शासक ! तू (नः वृहतीः इषः) बहुत अज, और सुख, वृष्टियां, उत्तम २ अभिलाषाएं (पवस्व) हमें प्रदान कर और (नः) हमें (गोमत् वीरवत् अश्ववत् वाजवत्) गौओं, वीरों, अश्वों, बलों, ऐश्वर्यों से युक्त राष्ट्र (सुतः) स्वयं अभिषिक्त होकर प्राप्त करा। इति द्वातिंशो वर्गः॥

# [ 88 ]

मध्यातिथिक्रीषः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ अन्दः — १, २, ४, ४ गायत्री ॥ ३, ६ निचृद् गायत्री ॥

यो अत्यं इव मृज्यते गोभिर्मद्यंय हर्यतः। तं गीभिनीसयामसि ॥१॥ भा०—( अत्यः इव गोभिः ) जिस प्रकार अश्व उत्तम २ गतियों से सुशोभित होता है उसी प्रकार ( यः ) जो प्रभु ( मदाय ) अति आनन्द सुख के लिये ( हर्यतः ) कान्तिमान् होकर ( गोभिः ) वाणियों द्वारा ( मृज्यते ) परिष्कृत होता है ( तं ) उस को हम (गीभिः ) वाणियों द्वारा ( वासयामिस ) अलंकृत करें, उसे अपने हृद्य में वसावें ।

तं नो विश्वा अवस्युवो गिराः शुम्भन्ति पूर्वथा।

इन्दुमिन्द्रीय पीतये॥ २॥

भा० (इन्द्राय पीतये) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र एवं आत्मा के पालन के लिये वा बड़े ऐश्वर्य के उपभोग के लिये (नः) हमारी (अवस्थुवः) रक्षार्थी वा प्रीतियुक्त (गिरः) स्तुतियें (तं) उस (इन्दुम्) ऐश्वर्ययुक्त, स्नेहार्द्र को (पूर्वथा) पूर्ववत् ( शुम्भन्ति ) सुशोभित करती हैं!

पु<u>ना</u>नो याति ह<u>र्यतः सोमो गीर्भिः परि<sup>ष्</sup>कृतः ।</u>

विप्रस्य मेध्यातिथेः ॥ ३ ॥

भा०—( मेध्यातिथेः ) यज्ञ में अतिथिवत् पूज्य ( विप्रस्य ) विद्वान् पुरुष की ( गीर्भिः ) वाणियों द्वारा ( परिष्कृतः ) सुशोभित ( हर्यतः ) कान्तियुक्त ( सोमः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( पुनानः याति ) हमें पवित्र करता हुआ प्राप्त हो।

पर्वमान विदा रियमस्मभ्यं सोम सुश्रियम्। इन्दो सहस्रवर्चसम्॥ ४॥

भा०—हे (पवमान) पावन!(इन्दो) ऐश्वर्यवन्! तू (असम-भ्यम्) हमें (सुश्रियं रियम् विद्) उत्तम कान्तियुक्त ऐश्वर्य प्राप्त करा। हे (सोम) सर्वप्रेरक! तू (सहस्र-वर्चसम् रियम् विद्) सहस्रों तेजों वाले ऐश्वर्य हमें दे।

इन्दुरत्यो न वजिमृत्किनिक्रन्ति <u>प</u>वित्र श्रा । यदनुराति देवयुः ॥ ४ ॥ भा०—( वाजसत् अत्यः ) संग्राम में जाने वाले अश्व के समान त् ( देवयुः ) विद्वानों को चाहने वाला, ( यत् ) जब तू ( पवित्रे ) पवित्र पद पर ( इन्दुः ) अति आह्वादजनक होकर ( कनिक्रन्ति ) शासन करता है तब ( अति अक्षाः ) सब से बढ़ जाता है।

पर्वस्<u>व</u> वार्जसातय विर्यस्य गृगातो वृधे । सोम रास्वं सुवीर्थम् ॥ ६ ॥ ३३ ॥ ८ ॥ ६ ॥

भा०—हे सोम ऐश्वर्यवन् ! तू ( गृणतः विप्रस्य ) स्तुति करने वाले विद्वान् जन को ( वाज-सातये ) ऐश्वर्य देने और उसकी ( वृधे ) वृद्धि के लिये ( पवस्व ) प्राप्त हो उस पर सुखों की वर्ण कर और (सु-वीर्यम् रास्व) उत्तम वल दे। इति त्रयिद्धशो वर्णः। इत्यष्टमोऽध्यायः॥

इति षष्ठोऽष्टकः समाप्तः।

इति मीमांसातीर्थं-विद्यालङ्कारपदवीविभूषित-श्रीमत्पण्डितजयदेव-शर्मणा कृते ऋग्वेदालोकभाष्ये पष्टोऽष्टकः समाप्तः॥

# सप्तमोऽष्टकः

e. ( ) / ( ) / ( ) / ( )

#### प्रथमोऽध्यायः

( नवमे मगडले द्वितीये अनुवाके )

### [ 88 ]

अयास्य ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः—१ निचृद् गायत्री। २—६ गायत्री॥ षड्चं स्कम्॥

प्र ए इन्दो महे तन ऊर्मिं न विश्वदर्षसि । श्रमि देवाँ श्रयास्यः ॥ १ ॥

भा०—हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! तू (अयास्यः ) मुख्य प्राण रूप होकर (महे तने ) बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( अमिं न ) तरंग के समान उत्साह को धारण करता हुआ, (नः देवान् अभि अर्षीस) तुझे चाहने वाळे हमें तू प्राप्त हो ।

मती जुष्टो धिया हितः सोमी हिन्वे परावति ।

विप्रस्य धारया कविः॥ २॥

भा०—वह (मती जुष्टः) उत्तम बुद्धि और वाणी द्वारा प्रेम से सेवित और (धिया हितः) कर्म से धारित, (किवः सोमः) कान्तदर्शी ऐश्वर्यवान, सब का उत्पादक और शासक (परावित ) दूर रह कर भी (विप्रस्य धारया) विद्वान, बुद्धिमान पुरुष की वाणी द्वारा (हिन्वे) स्तुति किया जाता है।

श्चयं देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र श्रा । सोमी याति विचर्षिशः ॥ ३ ॥ भा०—( अयं ) यह ( देवेषु ) विद्वानों में ( जागृविः ) सदा जाग-रणशील, मुख्य इन्द्रियों में मुख्य प्राण के समान ( जागृविः ) कभी भी आलस्ययुक्त न होकर ( पवित्रे आ एति ) पवित्र हृदय में प्रकट होता है, वह ( विचर्षणिः ) विशेष दृष्टा ( सोमः ) शास्ता होकर ( याति ) सर्वत्र जाता है।

स नः पवस्व वाजुयुर्श्वकाणश्चार्रमध्वरम् । वर्हिष्माँ त्रा विवासति ॥ ४ ॥

भा०—जो तू (वाजयुः) ऐश्वर्य और वल की कामना करता हुआ वा वल-ऐश्वर्य का स्वामी होकर (चारुम् अध्वरं चक्राणः) उत्तम यज्ञ को करता हुआ (वर्हिष्मान्) इस लोक का स्वामी होकर (आ विवासित) सर्वत्र रहता और कार्य कर रहा है (सः) वह तू (नः पवस्व) हमें प्राप्त हो, हमें सुख दें।

स <u>नो भगाय बायबे विप्रवि</u>रः सुदावृधः । सोमो <u>देवेष्वा यमन् ॥ ४ ॥</u>

भा०—(सः) वह (विप्र-वीरः) विद्वान् मेधावी जनों के बीच वीर्यवान्, उनको भी उत्तम मार्ग में चलाने हारा (सोमः) शासक जन (देवेषु) प्राणों या इन्द्रियों में मुख्य प्राण वा आत्मा के तुल्य (सदावृधः) सदा बढ़ाने वाला होकर (नः) हमें (वायवे) वायुवत् बल और (भगाय) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (आ यमत्) नियम ब्यवस्था में बांधे।

स नो ख़द्य वसुत्तये क्रतुविद् गातुवित्तमः। वार्ज जेष्टि श्रवी वृहत्॥ ६॥१॥

भा०—(सः) वह तू (क्रतुवित्) कर्म और ज्ञान को प्राप्त करने वाला और स्वयं (गातुवित्-तमः) वाणी, ज्ञान का सब से उत्तम ज्ञाता और मार्ग का उत्तम उपदेष्टा (नः अद्य) हमें आज (बृहत् श्रवः वाजं) बड़ा भारी श्रवणीय ज्ञान, प्रसिद्धि, भोग्य धन (जेपि) जीत कर प्रदान कर । इति प्रथमो वर्गः ॥

## [ 88 ]

त्रयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ वन्दः—१, ३—५ गायत्री । १ विराड् गायत्री । ६ निचृद् गायत्री ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

स पंवस्य मदाय कं नृचक्त देववीतये। इन्द्विन्द्राय पीतये॥१॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! (सः) वह तू (नृचक्षाः) सब मनुष्यों का दृष्टा है। तू (देव-वीतये) 'देव' दानशील, विद्वान् पुरुषों को प्राप्त करने के लिये और (इन्द्राय पीतये) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये और (मदाय) हर्ष-आनन्द प्राप्त करने के लिये, (कं पवस्व) प्रजा पर सुख की वृष्टि कर।

स नी अर्षाभि दूत्यं त्विभन्द्राय तोशसे। देवान्त्सिक्षिभ्य आ वर्रम् ॥ २॥

भा०—(सः) वह तू (नः) हमारे (दूखं) दूत भाव अर्थात् ज्ञान-संदेश लाने वाले के कार्य को (अभि अर्ष) कर। (त्वम् नः) तू हम (सिक्यः) मित्रों के लाभार्थ और (इन्द्राय तोशसे) दुःख-नाशक ऐश्वर्य के प्राप्त कराने के लिये हमें (देवान्) विद्वान् दानशील पुरुषों तक (वरं तोशसे) उत्तम रीति से पहुंचा।

उत त्वामेरुगं व्यं गोभिरञ्ज्मो मद्य कम्। वि नी राये दुरी वृधि ॥ ३ ॥ भा०—( उत ) और ( वयं ) हम ( त्वाम् अरुणं ) तुझ तेजस्वी को (कम् मदाय) हर्ष के लिये (गोभिः अञ्ज्ञमः) वाणियों द्वारा प्रकाशित करते हैं। तू (नः) हमारे (राये) ऐश्वर्य प्राप्त करने के (दुरः) नाना द्वार (वि वृधि) खोल।

अत्यू पवित्रमक्रमीद्वाजी धु<u>रं</u> न यामीने । इन्दुंद्वेषेषु पत्यते ॥ ४ ॥

भा०—(इन्दुः) वह ऐश्वर्यवान् (देवेषु) इन्द्रियों में आत्मा के समान समस्त विद्वानों में स्वामीवत् रहता है। वह (वाजी) वलवान्, (यामिन) मार्ग चलने में (धुरम्) धुरा में अश्व के समान (पवित्रम्) पवित्र परमात्मा की ओर (अति अक्रमीत्) सब संकटों को लांघ कर पहुंच जाता है।

समी सखाया अस्वरन्वने कीळन्तमत्यविम् । इन्दुं नावा अनुषत ॥ ४॥

भा०—(वने क्रीडन्तम्) सेवने योग्य प्राकृत जगत् में (क्रीडन्तं) अनायास जगत् का सञ्चालन करते हुए (इन्दुम्) उस ऐश्वर्यवान् को (सलायः) मित्र जन (नावा) वाणी द्वारा (सम् अस्वरन्) मिलकर स्तुति गावें और उस (अति अविम्) परम रक्षक, सूर्यं और पृथिवी से भी ऊपर, उनसे भी अधिक सर्व-रक्षक को वाणी द्वारा (अन्पत) स्तुति करें।

तया पवस्य धार्रया यया पीतो विचर्त्तसे। इन्दो स्तोत्रे सुवीर्थम् ॥ ६ ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्दो) दयालो ! (यया पीतः) तू जिससे प्रसन्न होकर (विचक्षते स्तोत्रे) ज्ञानवान् स्तुतिकर्त्तां को (सुवीर्यं) उत्तम बल प्रदान करता है तू (तया धारया) उस धारा, वाणी से (पवस्व) इमें भी उत्तम ज्ञान-बल प्रदान कर। इति द्वितीयो वर्गः॥

# [ 88 ]

श्रयास्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्दः—१ ककुम्मती गायत्री । २, ४ गायत्री ॥ षड्टचं स्कम् ॥

अर्थु अन्देववीतये अत्यासः कत्व्या इव । चर्रन्तः पर्व<u>ता</u>वृधीः ॥१॥

भा०—वे (कृत्व्याः इव अत्यासः ) कर्म कुशल, सधे सधाये अश्वों के समान (क्षरन्तः पर्वताः ) झरते हुए बरसते हुए मेघों, वा झरते हुए, सोतों से जल प्रदान करते हुए, भूमियों को संचते, पोषते हुए पर्वतों के समान (वृधः ) प्रजाओं की वृद्धि करने वाले जन (देव-वीतये ) विद्वान् प्रजा जनों की रक्षार्थ (अस्प्रन् ) तैयार किये जावें।

परिष्कृतास इन्द्ं<u>चे। योषेव पित्र्यावर्ता । वायुं सोमा असृचत ॥२॥</u>

भा०—( पिज्यावती योषा इव ) पालक पिता वाली कन्या जिस प्रकार (सोमा) ब्रह्मचारिणी वीर्यंवता होकर (वायुम् ) बलवान् वर को (परिष्कृता असक्षत ) अलंकृत होकर जाती है उसी प्रकार (इन्द्वः ) निष्णात ग्रुद्ध (सोमाः ) ब्रह्मचारी गण (परिष्कृतासः ) अलंकृत, नव वस्त्र, क्षोर आदि से पवित्र होकर (वायुम् असक्षत) ज्ञानी गुरु वा बलवान् सेनापित को प्राप्त होते हैं। (२) इसी प्रकार ज्ञानादिसभ्पन्न जीव गण (वायुम् ) जीवनों के जीवन, उस प्रभु को प्राप्त होते हैं।

एते सोमास इन्देंबः प्रयस्वन्तश्चमू सुताः । इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः॥ ३॥

भा०—( एते ) ये ( सोमासः ) बल वीर्यं से युक्त, ( इन्दवः ) तेजस्वी, निष्णात ( सुताः ) अभिषिक्त, ( प्रयस्वन्तः ) विशेष यत्नशील जन, ( चमू ) सेना में नियुक्त होकर ( कर्मीभिः ) अपने २ कर्मी से (इन्द्रं वर्धन्ति ) शत्रुहन्ता सेनापित को बढ़ाते हैं।

द्या घवता सुहस्त्यः शुका गृंभ्गीत मन्थिनी। गोभिः श्रीगीत मत्सरम् ॥ ४॥

भा०—हे (सुहस्त्यः) उत्तम हस्तवान्, सिद्धहस्त, कुशल पण्डित जनो ! हे उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न वीरो ! आप लोग (आ धावत) आगे बढ़ो । अपने को पवित्र करो और (मन्धिना) शत्रुओं वा विच्नों का मधन कर देने वाले गुरु वा सेनापित के साथ मिल कर ( ग्रुका गृभ्णीत ) बलों, वीर्यों और ग्रुह्मचारों, ज्ञानों तथा ऐश्वर्यों को ग्रहण करो । और (गोभिः मत्सरम् श्रीणीत) गोरस, दुग्ध से तृप्तिकारक अन्न मिला कर सेवन करो, वाणियों द्वारा आनन्दकंद भगवान् की स्तुति करो । (गोभिः) भूमियों द्वारा ( मत्सरं ) तृप्तिकारक अन्न प्राप्त करो ।

स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता रार्धसो महः।

श्चरमभ्यं सोम गातुवित् ॥ ४ ॥

भा०—हे (धनञ्जय) ऐश्वर्य का विजय करने वाले ! हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! (सः) वह तू (अस्मभ्यम्) हमें (महः राधसः प्रयन्ता) बढ़े भारी धन का दाता और (गातुवित्) भूमि, ज्ञानोपदेश और मार्ग का बतलाने वाला होकर (पवस्व) हम पर कृपा कर।

एतं मृजन्ति मर्ज्यं पर्वमानं दश जिपः। इन्द्राय मत्सुरं मर्दम् ॥ ६॥ ३॥

भा०—(दश क्षिपः) दशों शत्रुओं को उखाड़ देने वाली सेनाएं विवेक-शील अज्ञान-निवर्त्तक दश अमाल्य-प्रकृतिएं (एतं) इस (मर्ज्यं) अभिषेक योग्य (पवमानं) राज्य के कण्टकों के शोधन करने वाले (मदं) आनन्द-कारक, (मत्सरं) प्रजा को प्रसन्न करने वाले, (एतं) इस पुरुष को (इन्द्राय) ऐश्वर्य युक्त पद के लिये (मृजन्ति) परिष्कृत वा अभिषिक्त करती हैं। इति तृतीयो वर्गः॥

### [80]

कविर्भार्गव ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ गायत्री । १ विराङ् गायत्री ॥ पञ्चर्च स्कम् ॥

श्रुया सोमः सुकृत्यया महश्चिद्भयवर्धत। मृन्दान उद्घृषायते ॥१॥
भा०—(अया सुकृत्यया) इस श्रुभ कर्मः प्रणाली वा प्रजा से
(सोमः) वह विद्वान् प्रशास्ता पुरुष, (महः चित्) बहुत अधिक (अभि
अवर्धत) बढ़ जाता है। और (मन्दानः) अति हर्षयुक्त, अन्यों को भी
प्रसन्न करता हुआ (उत् वृषायते) उत्तम पद पर होकर अधिक बलशाली
हो जाता है। (२) उसी प्रकार (सु-कृत्यया सोमः) उत्तम कर्मकुशल
गृहणी के साथ मिल कर नवयुक्त भी बहुत उत्तम प्रजा से बढ़ता है और

कृतानीदस्य करवी चेतनते दस्युतहींगा। ऋगा च धृष्णुश्चयते॥२॥

भा०—( अस्य ) इसके ( दस्यु-तर्हणा ) दुष्टों के नाश करने वाले, ( कर्त्वा ) करने योग्य कर्त्तव्य और ( कृतानि इत् ) किये कार्य भी ( चेतन्ते ) सब को विदित हो जाते हैं और वह ( धृष्णुः ) शत्रुधर्षक वीर पुरुष ( ऋणा च चयते ) धनों का भी संग्रह कर लेता है।

त्रात्सोम इन्द्रियो रसो वर्ज्ः सहस्रसा भ्रवत्।

उक्यं यद्स्य जायते ॥ ३ ॥

भा०—( यत् अस्य ) जब उसका ( उन्थं जायते ) वचन होता है ( आत् ) अनन्तर ही ( अस्य ) उसका ( सोमः ) सर्वशासक (इन्द्रियः) इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्य पद के योग्य ( रसः ) बल और ( बद्रः ) वीर्य ( सहस्रसाः ) सहस्रों का देने वा प्राप्त करने वाला ( भुवत् ) प्रकट होता है।

स्वयं कविर्विधर्तिः विप्राय रत्नीमच्छाति । यदी मर्मृज्यते धियः ॥ ४ ॥ भा०—(यदी) जब वह (धियः) उत्तम बुद्धियों और कर्मों द्वारा (मर्मुज्यते) निरन्तर शुद्ध, अलंकृत, परिष्कृत स्वच्छ हो जाता है, तब वह (स्वयं) अपने आप (किवः) क्रान्तदर्शी, विद्वान, बुद्धिमान होकर (वि-धर्न्तरे) विशेष धारण करने वाले पद पर विराजकर (विप्राय) विद्वान गुरु जन के लिये (रत्नम् इच्छति) उत्तम धन देना चाहता है। सिष्णासत् र्योगां वाजेष्वर्वतामिव। भरेष जिग्युष्ममसि ॥४॥४॥

भा०—(भरेषु) भरण पोपण करने योग्य, अधीन भृत्यों में से (जिग्युपाम्) विजयशील (वाजेषु) संप्रामों में (अर्वताम् इव) घोड़ों के लिये घास के समान जान लड़ा देने वालों के निमित्त तु (र्याणाम् सिपासतुः असि) ऐश्वयों, धनों, वेतनों का देने वाला है। इति चतुर्थों वर्गः ॥

### [ 8= ]

कविर्भार्गव ऋषिः ॥ प्रवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १, ५ गायत्री । २ — ४ः निचृद् गायत्री ॥ पञ्चर्च सूक्तम् ॥

तं त्वा नुम्णानि विभ्रतं स्थर्थेषु महो दिवः। चार्यं सुकृत्ययेमहे ॥ १॥

भा०—(तं) उस (त्वा) तुझ को (महः दिवः सधस्थेषु) बड़े भारी नाना स्थानों में सूर्य के समान विशाल (दिवः) तेजस्वी, मूर्धन्य राजसभा के (सधस्थेषु) एकत्र स्थिति योग्य अधिवेशनों में (नृम्णानि) धनों वा नेता जनों से मनन करने योग्य कार्यों को (विभ्रतं) धारण करने वाले (चारम त्वा) कल्याणकारी तुझ को हम (सुकृत्यया) उत्तम कृत्यों द्वारा (नृम्णानि ईमहे) नाना धनों का याचना, प्रार्थना करते हैं। संवृक्षभृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्वतं मद्म । शृतं पुरो रुक्विणिम् ॥२॥

भा०—( संवृक्त-प्रणुम् ) धर्षण करने वाले शतुओं के मूलोच्छेदक, ( उक्थ्यं ) स्तुतियोग्य, ( महामहिन्नतं ) बड़े २ कर्म करने वाले, ( मदम् ) आनन्दप्रद, ( शतं पुरः ) सैकड़ों गिढ़ियों पर ( रुरुक्षिणं ) चढ़ने वाले तुझ से हम नाना ऐश्वर्य प्राप्त करें। ( २ ) अध्यात्म—यह आत्मा क्रोधादि का नाशक, बड़ा व्रतपालक, सौ हृदय नाड़ियों में आरुड, उनका वशियता है, उसकी उपासना करें।

अर्तस्त्वा रायमाभ राजानं सुकता दिवः। सुपर्णो अव्याथभीरत्॥ ३॥

भा०—( अतः ) इसलिये हे ( सुक्रतो ) उत्तम प्रज्ञावन् ! (रियम्) ऐश्वर्य रूप, ( राजानम् ) कान्तिमय ( व्वा ) तुझ को प्राप्त कर (सुपर्णः ) उत्तम ज्ञानवान् पुरुष ( अव्यथिः ) विना पीड़ा के, आनन्द मग्न होकर ( व्वा दिवः भरत् ) तुझ से नाना ज्ञान, उत्तम कामनाएं प्राप्त करता है ।

विश्वेस्मा इत्स्वेर्द्दशे साधारणं रजस्तुरम् । ग्रोपामृतस्य विभैरत् ॥ ४ ॥

भा०—(विश्वसमें इत् स्वर्दशे) सब प्रकार के सुखप्रद ज्ञानों का दर्शन करने के लिये, (साधारणं) सब के प्रति समान, (रजस्तुरम्) रजोभाव के नाशक, वा समस्त लोकों के सञ्चालक, (ऋतस्य गोपाम्) सत्य ज्ञान के रक्षक रूप तुझ को प्राप्त होकर (विः) ज्ञानी पुरुष (ऋतस्य भरत्) सत्य ज्ञान को धारण करता है। वा तुझ को ही अपने में धारण करता है।

अर्घा हिन्दान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे। अभिष्टिकद्विचेषीगः॥ ४॥ ४॥

भा०—(अध) और वह (विचर्षणिः) विश्व का द्रष्टा, (अभिष्टि-कृद्) सब का अभीष्ट करने वाला, (इन्द्रियं हिन्वानः) ऐश्वर्यं की बृद्धि करता हुआ, (ज्यायः महत्वम्) बड़े भारी महान् सामर्थ्यं को (आनशे) प्राप्त है। इति पञ्चमो वर्गः॥

#### [ 38 ]

कविर्मार्गव ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छण्दः — १,४,५ निचृद् गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ पश्चर्चं सूक्तम् ॥

पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मि दिवस्परि ।

श्रयदमा बृह्ति।रिषः ॥ १ ॥

भा०—हे परमेश्वर ! तृ ( नः ) हमारे लिये ( ( दिवः ) आकाश से (अपाम् ऊर्मिम् ) जलों की तरङ्ग के समान ( वृष्टिं सु आ परि पवस्व ) सुखों की वृष्टि अच्छी प्रकार प्रदान कर । और हमें ( वृहतीः ) बहुत (अयक्ष्माः ) रोगरहित ( इपः ) अन्न सम्पदाएं और ( अयक्ष्माः इषः ) कप्ट पीड़ा आदि से रहित कामनाएं ( आ पवस्व ) प्रदान कर ।

तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन् ।

जिन्यासि उप नो गृहम् ॥ २ ॥

भा० - हे प्रभो ! स्वामिन् ! ( यया ) जिस ( धारया ) धारा से ( जन्यासः गावः ) सब मनुष्यों की हितकारिणी गौओं के समान सुखप्रद वाणियां ( इह ) इस लोक में (नः गृहम् उप अगमन्) हमारे घर में आती हैं ( तया धारया नः पवस्व ) हमें उसी धारा या वाणी से पवित्र कर, वा हमें सुख प्रदान कर।

घृतं पवस्व धारया यन्नेषु देववीतमः।

ग्रुस्मभ्यं वृष्टिमा पंव ॥ ३ ॥

भा०-हे प्रभो ! तू (देव-वीतमः) किरणों से प्रकाशित सूर्य के समान अति कान्तियुक्त होकर (यज्ञेषु) यज्ञों में (धारया) धारा से ( वृतं पवस्व ) वृत प्रदान कर और ( अस्मभ्यं वृष्टिम् आ पव ) हमारे लिये उत्तम वृष्टि करा। इसी प्रकार तू (यज्ञेषु ) सत्संगों में (धारया) वाणी से ( घृतं पवस्व ) तेजीवत् ज्ञान प्रकाश दे । और हम पर सुखों की बृष्टि कर।

स ने ऊर्जे व्यर्थ पवित्रं घाव धार्रया । देवासः शुणवन्हि कम् ॥ ४॥

भा०—(सः) वह तू (धारया ऊर्जे) धन्न की वृद्धि के लिये जल धारावत (धारया) वाणी से (नः ऊर्जे) हमारे बल की वृद्धि के लिये (अन्ययं पवित्रं विधाव) अक्षय, पवित्र ज्ञान प्राप्त करा। जिसे (देवासः श्रणवन् हि) श्रवण किया करें।

पर्वमानो असिष्यदुद्रचौस्य<u>प</u>जङ्घनत्। <u>प्रत्</u>ववद् <u>रोचय</u>त्रुचः॥ ४॥ ६॥

भा०—तू (प्रत्नवत्) पुरातन प्रभु के समान (रुचः रोचयन्) कान्तियों को प्रकाशित करता हुआ (पवमानः) पवित्र होता हुआ, (असिष्यदत्) वेग से गमन करे, और (रक्षांसि अप जंघनत्) दुष्ट पुरुषों का नाश करे। इति षष्टो वर्षः ॥

## [ 40 ]

उचर्थ्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ झन्दः — १, २, ४, ५ गायत्री । इन्दः स्क्रम् ॥

उत्ते शुष्मांस ईरते सिन्धीर्फ्रमेरिव स्वनः। वाणस्य चोदया पविम् ॥ १॥

भा०—हे प्रभो ! हे राजन् ! (ते शुक्मासः ) तेरे नाना बल, सैन्य यण (उत् इरते ) उठते हैं और (सिन्धोः ऊर्मेः इब स्वनः ) सागर की तरङ्ग के समान तेरा शब्द ऊपर उठे। तू (वाणस्य पविम् चोदय) वेद वाणी के पवित्र ज्ञान का उपदेश कर। तू (वाणस्य पविम् चोदय) वाण के प्रेरक डोरी को चला। वा (वाणस्य) शत्रुहिंसक दल के (पविम्) बल को (चोदय) प्रेरित कर। प्रसुवे त उद्गीरते तिस्रो वाची मखस्युवः। यदव्य एषि सानीवि ॥ २॥

भा०—हे प्रभो ! (यत् ) जो त् (अब्ये ) परम अब्यय, अविनाशी (सानवि ) स्वरूप में वा प्रकृतिमय जगत् में (एषि ) प्राप्त होता है तब (प्रसवे ) इस जगत् के उत्पन्न हो जाने पर (मखस्युवः तिस्नः वाचः ) यज्ञ प्रतिपादक तीनों वाणियां साम, ऋक्, यज्ञ रूप (उत् ईरते ) प्रकट होती हैं। (२) इसी प्रकार 'अब्य सानु' अर्थात् एथ्वी के रक्षा के उच्च पद पर राजा आवे तो (प्रसवे ) उसके उत्तमाभिषेक काल में यज्ञार्थं तीनों वेद वाणियों का उच्चारण हो।

ग्रब्यो बारे परि प्रियं हरि हिन्बन्त्यद्विभिः। पर्वमानं मधुश्चुतम् ॥ ३ ॥

भा०—( अब्यः वारे ) पालक शक्ति के वरण करने योग्य सर्वोच्च पद पर विद्वान् जन ( प्रियं हिरें ) सर्वप्रिय, प्रजा के दुःखहारी ( मथु-श्रुतम् ) मधुर वचन के पालने वाले, ( पवमानं ) राज्य को पावन करने वाले पुरुष को ( अदिभिः हिन्वन्ति ) मेघवत् कलशों से सेंचते, स्नान कराते हैं।

त्रा पवस्व मदिन्तम पुवित्रं धारया कवे। द्युर्कस्य योनिमासदम् ॥ ४॥

भीं 0—हे ( मदिन्तम ) अति हर्पजनक ! हे ( कवे ) क्रान्तदर्शिन् ! ( अर्कस्य ) सूर्यवत्, तेजस्वी और अर्चनायोग्य, पूज्य ( योनिम् आसदम् ) पद को प्राप्त करने के लिये ( धारया ) वेदवाणी के द्वारा ( पवित्रं आ पवस्व ) अपना पवित्र करने वाला तेज, ज्ञान प्रकट कर, सब ओर वहा ।

स पवस्व मदिन्तम् गोभिरञ्जानो श्रुक्कुभिः। इन्द्रविन्द्राय प्रीतये॥ ४॥ ७॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! तू (इन्द्राय पीतच्ये) ऐश्वर्य के उपभाग के लिये, हे (मदिन्तम) हर्षयुक्त ! तू (अक्तुभिः) गुणों वा ज्ञान

के प्रकाशक (गोभिः) वाणियों से (अञ्चानः) अभिप्राय को प्रकाशित करता हुआ वा रिश्मयों से चमकता हुआ, (सः) वह तू (पवस्व) राष्ट्र को स्वच्छ पवित्र कर। इति सप्तमो वर्गः॥

#### [ 48 ]

उचथ्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ गायत्री । ३—५ निचृदं गायत्री ॥

अध्वर्यों अद्विभिः सुतं सोमं प्रवित्र आ सृज । पुनिहीन्द्राय पातेवे ॥ १ ॥

भा०—हे (अध्वयों) प्रजा के नाश को न चाहने वाले विद्वन् ! तू (अदिभिः) शस्त्र बलों वा मेघ के समान कलशों से (सुतं) अभिषिक्त (सोमं) बलवान् शासक को (पिवित्रे आ सुज) पिवित्र पद पर नियुक्त कर और उसे (इन्द्राय पातवे) ऐश्वर्य पद के उपभोग के लिये (पुनीहि) अभिषिक्त एवं पिवित्र कर।

द्वियः प्रीयूषेमुत्तमं सोम्।मिन्द्र्यय वाजिरों। सुनोता मधुमत्तमम् ॥ २ ॥

मा०—( वज्रिणे इन्द्राय ) समस्त शक्ति, बल, शस्त्र सैन्यादि के स्वामी, ऐश्वर्य के मालिक, सब को अन्नादि चृत्ति देने वाले, राज्य पद के लिये ( दिवः पीयूषम् ) आकाश की शोभा को बढ़ाने वाले अमृत तुल्य सूर्य वा चन्द्र के तुल्य अति तेजस्वी, क्रान्तिमान् पृथ्वी निवासी प्रजा जन की वृद्धि करने वाले ( सोमम् ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, ( मधुमत्तमम् ) अति मधुर स्वभाव से युक्त पुरुष को ( सुनोत ) अभिषिक्त करो।

तव तय ईन्दो अन्धसी देवा मधीवर्षश्चते । पर्वमानस्य मुरुतः ॥ ३॥ भा०-हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! सुखों के वर्षक ! (पवमानस्य ) दानशील ( मरुतः ) जलवर्षी वायु के समान सुखों के वर्षणकारी, बलवान् (तव ) तेरे (अन्धसः ) अन्न और (मधोः ) जल को (देवाः ) सब मनुष्य ( वि अश्नुते ) विशेष रूप से प्राप्त करते और उपभोग करते हैं।

त्वं हि सोम वर्धयन्तसुतो मदाय भूरीये। वृषंन्त्स्<u>तोतारंमूतये ॥</u> ४॥

भा०-हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे ( वृषन् ) उत्तम बलशालिन् ! उत्तम प्रबन्धक ! (त्वं हि ) तू (सुतः ) अभिषिक्त एवं ऐश्वर्यं का स्वामी होकर ( स्तोतारम् ) तेरे गुणों की स्तुति करने वाले, तुझे अपना पूज्य स्वीकार करने वाले के (मदाय) सुख और (भूणीय) पालन और ( ऊतये ) रक्षा के लिये उसे ( वर्धयन् ) बढ़ाता रह । और-

श्रुभ्यंर्षं विचन्नण प्वित्रं धार्रया सुतः। <mark>ऋभि वार्जमुत अर्वः ॥ ४ ॥ ८ ॥</mark>

भा०-हे (विचक्षण) विशेष विवेक से सत्यासत्य को देखने हारे ! त ( सुतः ) अभिषिक्त होकर ( धारया ) अपनी वाणी और शक्ति द्वारा ( पवित्रं ) न्यायासन के पवित्र पद को ( उत वाजं श्रवः ) ऐश्वर्य बल और प्रसिद्ध को भी ( अभि अर्घ ) प्राप्त हो।

### [ 45]

उचथ्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः-१ भुरिग्गायत्री। २ गायत्री। २ गायती । ३, ५ निचृद गायती । ४ विराड गायती ॥

परि द्युद्धाः सुनद्रयिभेरद्वार्तं नो अन्धंसा। सुवानो ऋषं प्रविच ऋ।।। १।।

भा०—( द्युक्षः ) तेजस्वी, (सनद्-रियः) ऐश्वर्यं का दान देने वाला, उदार पुरुष ही (नः) हमें (अन्धसा) अन्न के साथ २ (वाजं परि भरत्) ऐश्वर्य और वल प्रदान करे। हे शासक ! तू (पिवत्रे ) पिवत्र पद पर (सुवानः ) शासन करता हुआ, वा वहां अभिषिक्त होकर (आ अर्ष) आदरपूर्वक आ।

तर्व प्रत्नेभिरध्वंभिरव्यो वारे परि प्रियः। सहस्रंधारो यात्तर्ना ॥ २॥

भा०—हे (शास्तः) राष्ट्रजन! (तव) तेरा (प्रियः) प्यारा, (अव्यः) रक्षा कुशल जम (प्रत्नेभिः अध्वभिः) सदातन से चले आये मार्गों से (वारे) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पद पर (सहस्र-धारः) सहस्रों धाराओं से वर्षने वाले मेघ के समान, वा सहस्रों वाणियों का देने वाला वा सहस्र खड्ग-धाराओं का स्वामी होकर (तना) नाना ऐश्वर्य (यात्) प्राप्त करे।

चर्रुन यस्तमी ह्वियेन्द्रे न दानमी ह्वय । व्येष्वेधस्नवी ह्वय ॥ ३॥ मा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! हे जलों से आई, अभेषेचनीय, जन ! (यः चरुः न) जो उपभोग्य अन्न के समान सुखदायक है तू (तम ईह्वय) उसे हमें दे और तू (दानं न) दानशील को भी (ईह्वय) प्रेरित कर और हे (वधस्नो) शत्रुवध के अनन्तर स्नान करने वाले ! तू (वधैः) नाना शिखों वा दण्डों के बल पर (ईख्य) राष्ट्र को सञ्चालित कर।

नि शुष्मीमन्दवेषां पुरुहृत जनानाम् । यो श्रुस्माँ श्रादिदेशित ॥ ४॥

भा०—(यः) जो (अस्मान् आदिदेशति) हम पर अपना अधिकार चलाता है, हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! वह तू है (पुरुहूत) बहुतों से स्वीकृत ! तू (एपां जनानाम् शुष्मम्) इन मनुष्यों के बल को (नि ईखय) अपने अधीन रूख।

शतं ने इन्द ऊतिभिः सहस्रं वा सुचीनाम्। पर्वस्व मंहुयद्रीयः॥ ४॥ ६॥ भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन्! दयाई! जलों से अभिपिक्त! त (मंहयद्-रियः) ऐश्वर्यों को देने वाला होकर (ऊतिभिः) अपनी रक्षाओं से ( ग्रुचीनां शतं सहस्रं वा नः पवस्व) सौ वा सहस्र अपरिमित ग्रुड ब्यवहारों को प्रवृत्त करा। उनको सदा ज्ञुद्ध बनाये रख। इति नवमो वर्गः॥

## [ 44 ]

त्रवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृद् गायत्री । २, ४ गायत्री ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

उत्ते ग्रुष्मांसी ग्रस्थू रत्ती भिन्दन्ती ग्राद्रिवः।

नुदस्य याः परिस्पृधः ॥ १ ॥

में (०—हे (अदिवः) शस्त्रों के वर्षा करने वाले मेघवत् पराक्रमी सैन्यों के स्वामिन्! (ते शुक्तासः) तेरे वल (रक्षः भिन्दन्तः) दुष्टों को छिन्न-भिन्न करते हुए (उत् अस्थुः) उत्तम पद पर स्थित होवें। और (याः) जो (परि-स्पृधः) स्पर्धा करने वाले शत्रुसैन्य हों उनको (नुदस्व) दूर कर।

श्रुया निज्ञिघरोजेसा रथसङ्के धर्ने हिते । स्त<u>बा</u> श्रविभ्युषा हृदा॥ २॥

भा०—हे स्वामिन् ! (रथ-सङ्गे) रथों वा रमणीय पदार्थों को प्राप्त करने और (हिते धने) हितकारी धन के निमित्त, मैं (अया ओजसा) इस वल पराक्रम से (निजिध्नः) शत्रुओं का नाश करने और आगे बढ़ने वाला होकर (अविभ्युपा हृदा) भयरहित चित्त से (स्तवै) तेरी स्तुति करता हूं और करूं।

ग्रस्य वृतानि नाधृषे पर्वमानस्य दूढ्या । रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ ३ ॥ भा०—( अस्य ) इस ( पवमानस्य ) शत्रुओं को उच्छेद करके राज्य को निष्कण्टक करके अभिपिक्त होने वाले शासक के (व्रतानि) कार्य (दृड्या) दुष्ट चित्त वाले जन से कभी (न दाध्ये) तिरस्कृत नहीं हो सकते। (यः त्वा पृतन्यित) जो तेरे प्रति सेना लेकर युद्ध करता है तू उस को पीड़ित कर।

तं हिन्वन्ति म<u>बच्युतं</u> होरी <u>न</u>दीषु <u>वा</u>जिनम् । इन्दुमिन्द्रीय मत्स्रसम् ॥ ४॥ १०॥

भाव—(इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त राज्य के लिये (मन्त्सरम्) हर्षयुक्त (इन्दुम्) अभिषेक योग्य, (हिरं) दुःखहारी (वाजिनं) वलवान्, (मद्च्युतं) हर्षप्रद (तं) उस पुरुष को (नदीपु) समृद्ध प्रजाओं में नदियों पर स्थित महावृक्ष के समान (हिन्वन्ति) बढ़ावें। इति दशमो वर्गः॥

### [ 88 ]

अवस्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४ गायत्री ॥ इ. तिचृद् गायत्री ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

ग्रस्य प्रत्नामनु द्युतं शुक्रं दुंदुहे श्रह्वयः । पर्यः सहस्रुसामृषिम् ॥ १ ॥

भा०—( अस्य ) इस परम शास्ता की (प्रत्नाम् द्युतम् अनु ) सनातन से चली आई कान्ति, ज्ञान-दीप्ति वा तेजस्विता को अनुकरण करके ( अह्यः ) विद्वान् विवेचक लोग ( सहास्रसाम् ऋषिम् ) सहस्रों अपरि-मित मन्त्रों का ज्ञान देने वाले ( ऋषिम् ) मन्त्रद्रष्टा विद्वान् से (शुक्रं पयः दुदु हे ) शुद्ध कान्तियुक्त दुग्धवत् ज्ञान को प्राप्त करें।

श्रुर्यं स्र्यं इवोपटग्यं सरांसि घावति । सप्त प्रवतः श्रा दिवम् ॥ २ ॥

भा०—( सूर्यः इव ) सूर्यं के समान तेजस्वी होकर ( अयं ) यह (उपहण्) प्रजा के व्यवहारों को समीपस्थ के समान सूक्ष्मता से देखने वाला

हो। (सरांसि) जल जिस प्रकार तालों में स्थिति पाता है और जिस प्रकार चन्द्र या सोम ओपधि अपर पक्ष के दिन रात्रियों में छप्त हो जाता है उसी प्रकार (अयं) वह (सरांसि) उत्तम ज्ञानों और बलों को ( धावति ) प्राप्त हो और उनको स्वच्छ करे और ( दिवम् आ ) तेज को प्राप्त होकर सूर्यवत् ही तू (सप्त प्रवतः ) सातों प्रकृतियों को भी प्राप्त हो । सात प्रकृति, सात अमात्य ।

श्चयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । सोमों देवा न सूर्यः॥ ३॥

भा०—( देवः सूर्यः न ) तेजस्वी सूर्यं के समान, ( अयं सोमः ) यह ईश्वर, सर्व जगत् का पालक, (विश्वानि भुवना पुनानः) समस्त लोकों को पवित्र करता हुआ, चलाता हुआ, सब के ( उपरि तिष्ठति ) जपर विराजता है। (२) इसी प्रकार तेजस्वी शासक भी सूर्यवत् सव के ऊपर विराजे ।

परि गो देववीतये वाजा ऋषीस गोमतः। पुनान इन्द्विन्द्युः॥ ४॥ ११ ॥

भा०-हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! तू (इन्द्रयुः) ऐश्वर्य पद की आकांक्षा करता हुआ, उसका स्वामी होकर ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर (देव-बीतये) उत्तम मनुष्यों की रक्षा के लिये (गोमतः वाजान् नः षरि अर्षसि ) गो, भूमि आदि से युक्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा वा हमारे ऐश्वर्यों को तू प्राप्त कर। (२) इसी प्रकार (इन्द्रयुः) प्रभु आत्माओं का स्वामी है, वह ग्रुम गुणों की प्राप्ति के लिये हमें समस्त ऐश्वर्य दे। इत्येकादशो वर्गः ॥

#### [ 44 ]

त्रवत्सार ऋषि: ॥ पवमान: सोमो देवता ॥ छन्द:--१, २ गायत्री । ३, ४ निचृद गायत्री ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

यवंयवं <u>नो अन्धंसा पुष्टम्पुष्टं</u> परि स्नव । सोम विश्वां च सौर्भगा ॥ १ ॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! त् (नः) हमें (अन्धसा) अज रूप से (पुष्टम्-पुष्टम्) खूव पुष्टि और (यवं-यवं) यव आदि अज और (विश्वा च सौभगा) सब प्रकार के उत्तम ऐश्वर्य (पिरिस्वव) प्रदान कर।

इन्डो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन्धेसः।

नि बहिंषि प्रिये संदः॥ २॥

भा०—हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! (अन्धसः ) तेरे प्राणधारक (तव) तेरी यथा (स्तवः ) स्तुति है और (यथा ते जातम् ) जैसा तेरा स्वभाव है, वैसा ही ब् (प्रिये बर्हिषि ) प्रिय आसन (प्रतिष्ठा ) पर (नि सदः ) विराज ।

उत नो गोविद्दश्ववित्पर्वस्व स्रोमान्धंसा । मुनुतमिभिरहंभिः॥ ३॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन्! (मक्षूतमेभिः अहभिः) अति शीघ दिनों में ही तू (नः गोवित् अश्ववित्) गोओं और अश्वों का देने हारा हो, तू (अन्धसा पवस्व) अन्न से हम पर कृपा कर। अर्थात् अन्न दे।

यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य ।

स पर्वस्व सहस्रजित् ॥ ४ ॥ १२ ॥

भा०—(यः जिनाति) जो शतुओं का नाश करता है और (शतुम् अभीत्य) शतु पर आक्रमण करके (न जीयते) स्वयं नाश नहीं होता (सः) वह तु (सहस्रजित्) अपरिमित धनों का जेता होकर (पवस्व) हमें भी ऐश्वर्य प्रदान कर। इति द्वादशों वर्गः॥

# [ मृद्

अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१—३ गायत्री ॥ ४ यवमध्या गायत्री ॥ प<u>रि</u> सोमं ऋतं बृहदायुः प्वित्रं त्रर्षति । विघन्नत्तीसि देवयुः ॥ १ ॥

भा०—( रक्षांसि विष्तन् ) दुष्टों को नाश करता हुआ ( देवयुः ) विद्वानों को चाहता हुआ ( सोमः ) शासक पुरुष ( आञ्चः ) कार्य कुशल होकर ( पवित्रे ) पवित्र पद पर स्थित होकर ( ऋतं बृहत् ) बहुत अज्ञ, धन, ज्ञान ( परि अपीति ) प्राप्त करता और कराता है।

यत्सोमो वाजुमर्षेति शतं धारा ग्रप्टस्युर्वः।

इन्द्रस्य सुख्यमाविशन् ॥ २ ॥

भा०—(यत्) जब (शतं) सो, अनेक (अपस्युवः) कर्मकुशल (धाराः) वाणियां वा धारक जन (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के (सख्यम् आविशन्) भित्र भाव को प्राप्त होते हैं तब भी (सोमः वाजम् अर्षति) वह शासक बल और अन्न प्राप्त करता है।

श्रुभि त्वा योषणो दर्श जारं न कन्यान्वत । मृज्यसे सोम सातये ॥ ३॥

भा०—हे (सोम) अभिषेक योग्य! ऐश्वर्यवन् ! शक्तिमन् ! (जारं न) स्तुति योग्य वा जीवन निभा देने वाळे पुरुष को जिस प्रकार (कन्या) कन्या स्तुति करती है उसी प्रकार (दश योषणः) दश प्रीतियुक्त प्रजाएं (जारं) शत्रु नाशक तुझ को लक्ष्य कर (अन्षत) स्तुति करती हैं। तू (सातये) धन लाभ और न्याय-वितरण के लिये (मृज्यसे) पद पर अभिषिक्त किया जाता है।

त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि स्रव।

नृन्त्स्तोतृन्पाह्यह्यस्यः ॥ ४ ॥ १३ ॥

भा॰—हें (इन्दों ) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम् ) तृ (इन्दायं ) ऐश्वर्यवान् और (विष्णवें ) व्यापक, शक्तिशाली पदं के लिये (स्वादुः) उत्तम भोक्ता के तुल्य (परिस्नव ) प्राप्त हो और (स्तोतॄन् नृन् ) स्तुति करने वाळे मनुष्यों-को (अंहसः पाहि ) पाप से बचा । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

### [ 29]

अवत्सार ऋषः ॥ पवमानः सोमो देवता॥ अन्दः—१,३ गायत्री ।। २ निचृद गायत्री । ४ ककुम्मती गायत्री ।।।

प्रते धारा असुश्चती दिवा न यन्ति वृष्ट्यः। अच्छा वाजे सहस्मिणीम् ॥१॥

भा०—हे शासक ! स्वामिन् ! (दिवः ष्टृष्टयः न ) आकाश से पड़ने वाली वृष्टियां जिस प्रकार (वाजं प्र यन्ति) अन्न को प्राप्त होती और प्रदान करती हैं उसी प्रकार (असश्रतः ते) संगरहित तेरी (धाराः) वाणियां और पाळक शक्तियां (सहित्रणं वाजं अच्छ प्र यन्ति) सहस्रों ऐश्वर्य और वल प्राप्त करती या प्रदान करती हैं।

श्रमि प्रियाणि काव्या विश्वा चर्चाणी अर्षति । हरिस्तुब्जान आर्युधा ॥ २ ॥

भा०—(हरिः) प्रजा के चित्तों और दुःखों का हरने वाला (आयुधा) नाना शस्त्रों को (तुझानः ) शत्रुओं पर चलाता हुआ, (विश्वा काव्या ) सब प्रकार के विद्वानों के कार्यों को (चक्षाणः ) देखता हुआ, वा विद्वानों के उपदिष्ट ज्ञानों को प्रकाशित करता हुआ (प्रियाणि अभि अर्षति ) सब प्रिय पदार्थों को प्राप्त करता, कराता है।

स मर्मृजान श्रायुभिरिभे। राजेव सुब्रतः। श्येने। न वंसुं षीदति ॥ ३॥

भा०—( इमः राजा इव ) राजा के समान निर्भय होकर (सु-व्रतः) उत्तम कर्म करने वाला, ( आयुभिः ) मनुख्यों द्वारा (मर्मृजानः ) अभिषिक्त और अलंकृत होता हुआ, ( इयेनः न ) सूर्यवत् उत्तम आचरणवान्

होकर ( वंसु सीदित ) ऐश्वर्यों के बीच वा अभिषेक योग्य जलों के बीच विराजता है।

स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्द्वा भर ॥ ४ ॥ १४ ॥

भा०—हे ( इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! दयालो ! ( दिवः उतो पृथिव्याः अघि ) अन्तरिक्ष और पृथिवा के (विश्वा वसु ) सब ऐश्वर्यों को (नः ) हमें (सः) यह, तू ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ वा स्वयं अभिषिक्त होकर (आ भर) प्रदान कर वा उन ऐश्वर्यों को हमें देता हुआ (आ भर) पोषण कर । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

#### [ Az ]

'श्रवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ निचृद् गायत्री । २ विराड् गायत्रो । ४ गायत्री ॥ चतुर्ऋचं सूक्तम् ॥

त<u>रत्स मन्दी घार्वात</u> धारा सुतस्यान्धसः। तरत्स मन्दी धार्विति ॥ १ ॥

भा०—( सुतस्य ) जल धाराओं से अभिषिक्त वा वाणी से स्तुति किये हुए, (अन्धसः ) अन्नवत् परिपोषक स्वामी की (धारा ) वाणी से ( मन्दी ) स्तुति करने वाला पुरुष भी ( तरत् ) सब पाप तर जाता है, और (सः) वह (धावति) उत्तम गति को प्राप्त होता है। (सः मन्दी) वह हर्ष आनन्द्युक्त होकर (तरत् ) दुःखों से पार हो जाता है, (धावति ) अपने को पापों से ग्रुद्ध कर छेता है।

उस्रा वेदु वस्नां मतीस्य देव्यवसः। तरस मन्दी धावति ॥ २॥

भा०—उस ( अवसः ) रक्षाकारी पुरुष की ( उस्रा ) ऊपर छे जाने वाली ( देवा ) सुख देने वाली वाणी ( मर्जस्य ) मनुष्य को (वसूनां वेद ) नाना धन प्राप्त कराती है। (मन्दी ) स्तुतिशील (सः) वह (तरत्) सब दुःखों को पार कर जाता और (धावति ) अपने को मल रहित कर लेता है।

ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दबहे । तरुत्स मुन्दी धावति ॥ ३ ॥

भा०—( ध्वस्रयोः ) दुःखों के नाश करने वाले और ( पुरुषन्त्योः ) बहुत ऐश्वर्य के देने वाले, आत्मा परमात्मा के हम ( सहस्राणि ) सहस्रों, अनेक ऐश्वर्य ( आ दब्रहे ) प्राप्त करें। ( सः मन्दी तरत् धावति ) वह स्तुतिकर्त्ता आनन्द मझ होकर सब पापों, दुःखों से तर जाता है, वह गुद्ध पवित्र हो जाता है।

त्रा ययोस्ट्रिशतं तनी सहस्राणि च दबहै। तर्त्स मन्दी धावति ॥ ४॥ १४॥

भा०—( ययोः ) जिन उक्त दोनों के ( त्रिंशतं सहस्राणि तना आ दबहे ) ३० सहस्र, ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं वे ही स्तुति योग्य हैं। ( सः मन्दी तरत्) वह स्तुति कर्त्ता भी पापों से मुक्त हों जाता है और (धावति) उस प्रभु को प्राप्त हो जाता है। इति पञ्चदशो वर्गः॥

### [ 48 ]

अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १ गायत्री । २ आर्ची स्वराड् गायत्री । ३, ४ निचृद गायत्री ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

पर्वस्व गोजिदेश्वजिद्धिश्वजित्सोम रग्यजित्। प्रजावद्वत्नमा भर्॥ १॥

भा०—हे (सोम) शासक! तू (गोजित् अश्वजित् विश्वजित्) गौ, अश्वों और विश्व का विजेता और (रण्य-जित्) रमणीय या रण से प्राप्त ऐश्वर्य का विजेता होकर हमें (प्रजावत् रत्नम् आभर) प्रजा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करा। पर्वस्वाद्धये। अद्यंभ्यः पवस्वीषंधीभ्यः।

पर्वस्व धिषण्।भ्यः ॥ २ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! शासनकर्ता ! तू (अदाभ्यः ) किसी से पीड़ित न होकर (अद्भयः ) जलों से, (ओषधीभ्यः ) औषधियों से और (धिपणाभ्यः ) बुद्धियों से हमें (पवस्व ) पवित्र कर ।

त्वं सोम पर्वमानो विश्वानि दुरिता तर।

क्विः सीद् नि बर्हिषि ॥ ३ ॥

भा०—हे (सोम) शास्तः ! (त्वं पवमानः) स्वयं पवित्र वा दान-शील होकर (विश्वानि दुरिता) समस्त बुरे कार्यों को (तर) पार कर । तू (कविः) कान्तदर्शी, मेधावी, बुद्धिमान् होकर (बहिंषि) प्रजा पर उत्तमासन पर (नि सीद्) विराज।

पर्वमान स्वेविद्रो जार्यमानोऽभवो महान् । इन्द्रो विश्वा श्रुभीदेसि ॥ ४॥ १६॥

भा०—हे (इन्दो) अभिषिक ! तू (जायमानः महान् अभवः) प्रकट होकर ही बड़ा हो जाता है। हे (पवमान) अभिषेक योग्य ! तू (विश्वान् अभि इत् असि) सब को अपने वश करने हारा हो। इति षोडशो वर्गः॥

### [ 60 ]

अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्टः—१, २, ४ गायत्री ॥ ३ निचृदुष्णिक् ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

प्र गायुत्रेण गायत पर्वमान विचर्षिणम् । इन्दुं सहस्रचत्तसम् ॥ १ ॥

भा०—( पवमानं ) सब को पवित्र करने हारे ( सहस्र-चश्चसम् ) सहस्रों आंखों वाछे, ( वि-चर्षणिम् ) विशेष द्रष्टा (इन्दुं) ऐश्वर्यवान् प्रभु को ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द से ( प्र गायत ) खूब स्तुति करो । तं त्वां सहस्रचन्नसम्यो सहस्रमर्णसम् । अति वारमपाविषुः ॥ २ ॥

भा०—(तं) उस (सहस्र-चक्षसम्) हज़ारों चक्कुओं वाले और (सहस्रभर्णसम्) सहस्रों के पालक पोषक (वारम् अति) आवरण के पार विराजमान तुझ को (अपाविषुः) परिष्कृत करते हैं।

त्रिति वारान्पर्वमानो त्रिसिष्यदृत्कुलशाँ त्रुभि धावति । इन्द्रंस्य हाद्यीविशन् ॥ ३॥

भा०—( वारान् ) आवरण रूप बाधक कारणों को पार करके ( पवमानः ) राष्ट्र को पित्रत्र, स्वच्छ करता हुआ स्वयं भी ( कलशान् अभि धावित ) अभिषेच्य जल से पूर्ण कलशों को प्राप्त करता है । वह ( इन्द्रस्य हािंदें ) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के हृदय-भाग में ( आविशन् ) प्रवेश करता है । अध्यात्म में सोम जीव पित्रत्र होता हुआ कोशों में प्रवेश कर आनन्दमय परमेश्वर में प्रवेश करता है

इन्द्रंस्य सोम रार्घसे शं पर्वस्व विचर्षेगे । प्रजाबद्देत या भर ॥ ४ ॥ १७ ॥ २ ॥

भा०—हे (सोम) शास्तः ! हे (विचर्षणे) विश्व के दृष्टा ! अध्यक्ष ! (इन्द्रस्य राधसे) अन्न दाता, भूमि को जोतने वाले प्रजा जन के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (शं पवस्व) शान्ति की स्थापना कर और (प्रजावत् रेतः) प्रजायुक्त वीर्य के समान प्रजा की वृद्धि करने वाले वल को (आ भर) धारण कर । तेरा तेजस्वी बल भी प्रजा का नाश न करके उसकी वृद्धि करे । इति सप्तदशो वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

## [ 88 ]

अमहीयुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ४,४,८,१०,१२,१४,१४,१८,२२—२४,२६,३० निचृद् गायत्री । २,३,६,७,६,१३,१४,१६,१७,२०,२१,२६—२= गायत्री । ११,१६ विराड् गायत्री । २४ ककुम्मती गायत्री ॥ त्रिंशदृचं स्क्रम् ॥

श्रया वीती परि स्रव यस्त इन्द्रो मदेष्वा । श्रवाहन्नवतीर्नव ॥१॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! तू (अया वीती) इस नीति से, (पिर सव) आगे बढ़, कार्य कर कि (ते यः) तेरा जो कोई भी (मदेषु) संग्रामों में (नवतीः नव अवाहन्) ९० × ९ अथवा ९० + ६ = ८१० वा ९९ शत्रु-नगरों को नाश कर सके। (२) अध्यात्म रस ऐसा बहे कि उसके आनन्द में जीव के ९९ वा ८१० नाडिगत वासना-बन्धन छिन्न हो जायं।

पुरेः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम् । अधु त्यं तुर्वशुं यदुम् ॥ २ ॥

भा०—(इत्था-धिये) इस प्रकार की सत्य निश्चित बुद्धि और सत्य कर्म वाले (दिवः दासाय) ज्ञानवान तेजस्वी पुरुष की सेवा करने वाले प्रजा जन के हितार्थ (सद्यः) शीघ्र ही (शम्बरम्) उसकी शान्ति के बाशक (अध्) और (त्यं तुर्वशं षदुम्) अहिंसाशील एवं यत्नवान मनुष्य को (सद्यः) शीघ्र ही वश में ला। और (सद्यः) शीघ्र ही (पुरः) उसकी नगरियों को लिख्न भिन्न कर। (२) इसी प्रकार वह प्रभु सत्य कर्म, सत्य बुद्धि के शान्तिनाशक विघ्न को दूर करके उसके बन्धनों को तोड़े।

परि <u>गो</u> अर्थ्वमश्<u>व</u>विद्गोमदिन्द्रो हिर्रायवत् । चर्रा सहस्मिर्णारिषः॥ ३॥

भा०—हे (अश्वविद्) अश्वों के विज्ञान को जानने वाले और हे (इन्दों) वेग से जाने में कुशल विद्वन् ! तू (नः) हमें (अश्वम् पिर क्षर्) अश्व, वल दे । और तू (गोमत् हिरण्यवत्) पश्च सुवर्णाद से युक्त धन प्राप्त करा । तू (सहस्रणीः इपः नः पिर क्षर) सहस्रों अन्नसम्पदों सत्-इच्छाओं और सेनाओं को दे और सञ्चालित कर । पर्यमानस्य ते व्यं प्रवित्रमम्युन्दुतः । खुख्तित्वमा वृंग्रीमहे ॥४॥

भा०—( पवमानस्व ) अभिषेक को प्राप्त होते हुए और ( पवित्रम् अभि ) परम पवित्र पद को लक्ष्य करके ( उन्द्रतः ) जल किन्न होते हुए वा (पवित्रम् अभि) राष्ट्र के कण्टक शोधन के प्रति (अभि उन्द्रतः) प्रजा के प्रति दया भाव से आई हुए ( ते सिखत्वम् आ वृणीमहे ) तेरे सख्य भाव को हम चाहते हैं।

ये ते प्रवित्रमूर्मयोऽभिचरिन्त धारया। तेभिनेः सोम मृळय ॥ ४ ॥ १८ ॥

भा०—हे (सोम) शास्तः !(ये) जो (ते दर्मयः) तेरे उत्साह-सम्पन्न युना जन (ते) तेरी (धारणा) उत्तम राष्ट्रधारक-पोषक वाणी से प्रोरित होकर (अभि क्षरन्ति) सब ओर जाते हैं (तेभिः) उनसे (नः मृडय) हमें सुखी कर। (२) परम प्रभु की आनन्द रस-धारा से आनन्द तरङ्गें हमें सदा सुखी करें। इत्यष्टादशो वर्गः॥

स नेः पुनान आ भेर र्विं वीरवेतीमिषम्। ईशानः सोम विश्वतः॥ ६॥

भा०—हे (सोम) शासक! सब को नियम में चलाने हारे! तू (विश्वतः ईशानः) सब प्रकार से सब जगत् का स्वामी, शासक है। (सः) वह तू (प्रनानः) सुलों की वर्षा करता हुआ, (नः) हमें भी (वीरवतीम् इषम्) वीरों से युक्त अन्न, वृष्टि एवं (रियम्) ऐश्वर्य भा (आ भर) प्राप्त करा।

एतमु त्यं दश चिपों मृजन्ति सिन्धुमातरम् । सर्मादित्येभिरख्यत ॥ ७॥

भा०—( एतम् उ त्यं ) उस (सिन्धु-मातरम् ) निदयों के उत्पादक माता महापर्वत या मेघ के समान अति उदार पुरुष को (दश क्षिपः ) दसों प्रजाएं (मृजन्ति) अभिषेक करती हैं। वह उस समय (आदित्येभिः) १२ मासों से सूर्य के समान, १२ प्रकृतियों सहित (सम् अस्यत) दिखाई देता और शासन करता है।

समिन्द्रेणोत बायुनां सुत एति प्रवित्र आ। सं स्थैस्य रुश्मिभिः॥ =॥

भा०—( पिवत्रे सुतः ) पिवत्र राज्यपद पर अभिषिक्त हुआ, युव-राज, ( इन्द्रेण, वायुना, सूर्यंस्य रिमिभिः सम् सम् आ एति ) अग्नि या सूर्यंवत् तेजस्वी, वायु के समान बलवान् और सूर्यं की किरणों के समान जगत् के प्रकाश विद्वानों से संगत हो जाता है। इसी प्रकार (२) पिवत्र परब्रह्म के स्वरूप में निमग्न होकर आत्मा भी विद्युत वायु, किरणों से संयुक्तवत् तेजस्वी बलवान्, ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है।

स <u>नो भगाय वायवे पूष्</u>णे पर्वस्व मधुमान्। चार्रिभेत्रे वर्रणे च ॥ १॥

भा०—(सः) वह तू (नः) हमारे (भगाय) सुखकारक ऐश्वर्यं के लिये (वायवे) वायुवत् बलवान्, प्रागदाता और (पूष्णे) पोषणकारक, अन्नदाता, भूमि के समान पूज्य पद प्राप्त करने के लिये (मधुमान्) अन्न, बल और हर्षयुक्त होकर (पवस्व) अभिषिक्त हो। और तू ही (मिन्ने वरुणे च) स्नेही, रक्षकवत् और वरणाय श्रेष्ठ जनवत् सुखप्रद पद पर भी वरुणे च) उत्तम रूप से प्राप्त हो।

उचा ते जातमन्ध्रसा दिवि पद्भस्या देदे। उम्रं शर्म महि अवैः ॥ १०॥ १६॥

भा०—जिस प्रकार (दिवि सत् अन्यसः जातम्) आकाश में विद्यमान अन्न के जलमय स्क्ष्म रूप को (भूमिः) पृथिवी, (उग्रं शर्म) प्रवल शान्तिदायक (मिह श्रवः) बड़े भारी अन्न सम्पदा के रूप में (आ देरें) प्राप्त करती है उसी प्रकार हे (सोम) वार्यवन् ! हे ऐश्वर्यवन् ! हे सख्चालक ! (अन्धसः ते दिवि उच्चा जातम्) प्राणधारक तेरे राजसभा

आदि वा तेजो रूप में विद्यमान सर्वोपिर प्रकट हुए रूप को (भूमिः) यह भूमि (उद्यं शर्म) प्रवल शरण और (श्रवः) यश के स्वरूप में (आ ददे) प्राप्त करती है। यह राजा का प्रताप है कि भूमि पर शान्ति सुख और अन्न भोग सब को मिलता है। नहीं तो बलवान निर्वलों को खा जायं और त्राहि र हो जाय। इत्येकोनिविशों वर्गः॥

एना विश्वान्यर्य ग्रा द्युम्नानि मानुषाणाम् । सिषासन्तो बनामहे ॥ ११ ॥

आठ—( अर्थः ) अपने स्वामी के ही हम (एना विश्वानि मानुपाणां चुझानि ) इन समस्त मनुष्यों के धनों को (सिपासन्तः ) विभक्त करते हुए (वनामहे) भोग करें। अर्थात् सब राष्ट्रवासी ऐश्वर्य भोगने में समान रूप से रहें।

स न इन्द्राय यज्येवे वर्षणाय मुरुद्धेयः। वृश्वोवित्परि स्रव॥१२॥

भा०—(सः) वह तू (नः) हमारे (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त राज पद के लिये (यज्यवे) हमें एक संगति में मिलाने वाला और (वहगाय) हम में से सर्वश्रेष्ठ, सर्व दुःखों के वारण करने वाला होने के लिये (महद्वयः) और वीर व्यवहारवान् पुरुषों के लिये (विरवः वित्) समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला होकर (पिर स्वव) हमें प्राप्त हो और हमें सुख प्रदान कर।

उ<u>षे। षु जातम</u>प्तुरं गोभिर्भुङ्गं परिष्कृतम्।

इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १३ ॥

भा०—( जातम्) उत्तम गुणों से अलंकृत, (अप्तुरम् ) प्रजाओं के सञ्चालक, (भगं ) शत्रुओं के नाशक, (गोभिः परिष्कृतम् ) वाणियों, उत्तम गुण-वचनों से अलंकृत वा सुशिक्षित, (इन्दुं) अभिषिक्त वा दयालु, ऐश्वर्यवान् स्नेही पुरुष को (देवाः) उत्तम सुख-ऐश्वर्यादि के अभिलाषी और

वार्त्तादि व्यवहारों में कुशल जन ( उपो सु अयासियुः ) सुखपूर्वक उसकी शरणार्थ प्राप्त होते हैं।

तमिद्वर्धन्तु <u>नो</u> गिरो वृत्सं संशिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य हुदंसनिः ॥ १४ ॥

भा०—(यः) जो (इन्द्रस्य) इन्द्र या राज्य पद के (हदंसिनः) हृद्य अर्थात् मर्मस्थल में व्यापकर उसको भोगने या प्राप्त करने वाला है (तम् इत्) उस को ही (नः गिरः) हमारी वाणियां (संशिक्षरीः इव वल्सं) दुधार गौवें जैसे बच्छे को बढ़ाती हैं उस प्रकार (वर्धन्तु) बढ़ावें । (२) उसी प्रकार जो प्रभु (इन्द्रस्य हदंसिनः) इन्द्र जीव के हदय पर वज्ञः करता है हमारी वाणियां उस प्रभु की स्तुतियां करती हैं।

अर्षी सः सोम् शं गवे धुक्तस्व पिप्युषीमिषम्।

वर्धा समुद्रमुक्थ्यम् ॥ १४ ॥ २० ॥

भा०—हें (सोम) शासक ! तू (नः गवे शम् अर्ष) हमारी गौ, वाणी, इन्द्रिय, पशु जन एवं भूमि के लिये शान्ति प्रदान कर । तू (नः) हमें (पिप्युपीम इषम्) सदा बढ़ाने वाली अन्न-सम्पद् (धुक्षस्व) प्रदान कर, (उक्थ्यम् समुद्रम्) उत्तम प्रशंसा योग्य समुद्रवत् ज्ञान, दया, बल् और गुण रत्नों के सागरवत् पुरुष को (वर्ष) बढ़ा। इति विंशो वर्गः ॥

पर्वमानो अजीजनि<u>द्</u>देवश्चित्रं न तेन्यतुम् । ज्योतिर्वैश्वा<u>न</u>रं वृहत् ॥ १६॥

भा०—(पवमानः) व्यापक रूप से विद्यमान परमेश्वरीय जगद्-उत्पादक कारण तत्व जिस प्रकार (दिवः) आकाश में विद्यमान (वैश्वानरं तन्यतुम् बृहत् ज्योतिः अजीजनत्) सब के सञ्चालक यह विस्तृत ज्योति सूर्य अभि को उत्पन्न करता है उसी प्रकार राष्ट्र में यह (पवमानः) प्रजा के प्रति ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला वा पदाभिषिक्त जन (दिवः) इस भूमि पर (चित्रं) आश्चर्यजनक, (न) और (तन्यतुम्) विस्तृत और ( बृहत् ) महान् ( वैश्वानरं ) समस्त मनुष्यों का आश्रय छेने योग्य ( ज्योतिः ) परम तेज को ( अजीजनत् ) प्रकट करता है ।

पर्वमानस्य ते रसो मदो राजन्नदुच्छुनः। वि वारमर्व्यमर्षति॥ १७॥

भा०—( पवमानस्य ) प्रजा के प्रति दया, स्नेह आदि से दान करते हुए (ते रसः) तेरा बल और हर्ष, (अदुच्छुनः) प्रजा को दुःखी न करने वाला तेरा ( मदः ) सर्वानन्दकारी हर्ष, (अव्यं ) अक्षय वा परम रक्षक के योग्य तेरे ( वारम् ) शत्रुनिवारक रूप को ( वि अर्पति ) विविध प्रकार से प्राप्त करता है।

पर्वमान रसुस्तव दच्चो वि राजित द्युमान्। ज्योतिर्विश्वं स्वर्द्धशे ॥ १८ ॥

भा०—हे (पवमान) जगत वा राष्ट्र को पवित्र करने हारे! (तब युमान दक्षः) तेरा यह तेजोमय (दक्षः) ज्ञान है (तव रसः) तेरा यह बल ही (वि राजित) विशेष रूप से चमकता है, और तेरी ही यह (विश्वं ज्योतिः) समस्त ज्योति है जो (स्वः-दृशे) सल्य सुख को दर्शन कराने के लिये है।

यस्ते मद्रो वरेरायस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीर्घशंसहा ॥१६॥

भा० — हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! सबके सञ्चालक ! तू (देवा-वीः) उत्तम करप्रद प्रजा की रक्षा करने वाला (अध-शंसहा) दूसरे के ऊपर पाप, हत्यादि करने की धमकी देने वाले को दण्ड देने हारा है। (यः ते) जो तेरा (मदः) सब को तृप्त, सन्तृष्ट और हिंपत करने वाला (वरेण्यः) सर्वश्रेष्ठ और सब को शुभ, उत्तम मार्ग में ले जाने हारा सामर्थ्य है तू (तेन) उस (अन्धसा) अन्न के समान पृष्टिकारक बल से (पवस्व) हमें प्राप्त हो।

जिन्न के अरवसा असि ॥ २०॥ २१॥

भा०—हे उत्तम शासक राजन् ! त् ( अमित्रियं ) शतु के ( वृत्रं ) बढ़ते वल को ( जिन्नः ) नाश करने वाला, ( वाजं ) ऐश्वर्यं को ( दिवे दिवे सिक्तः ) दिन प्रतिदिन शुद्ध करने वाला और ( गो-साः उ ) भूमि गौ आदि के देने वाला और ( अश्व-साः असि ) अश्वों का देने वाला स्वामी है । इत्येकविंशों वर्गः ॥

सम्मिश्लो अष्ट्वो भव स्पृस्थाभिन धेनुभिः। सीद्ब्छोनो न योनिमा ॥ २१॥

भा०—हे उत्तम शासक ! विद्वन् ! त् ( इयेनः न ) इयेन के समान वा उत्तम आचारवान् पुरुष के तुल्य ( योनिम् आ सीदन् ) अपने स्थान को प्राप्त कर ( सु-उपस्थाभिः धेनुभिः ) सुख से उपस्थित होने वाली गो तुल्य भूमियों, प्रजाओं और वाणियों से ( संभिक्षः ) सब से मिलने हारा और ( अरुषः ) रोषरहित, दीविमान् ( अव ) हो।

स पवस्य य त्राविथेन्द्रं वृत्राय हन्तेवे। विविवासं महीरुपः॥२२॥

भा०—(यः) जो तू (अपः विवासं) जलों को रोक घरने वाले मेव को सूर्य के समान (वृत्राय हन्तवे) शत्रु को नाश करने के लिये (इन्द्रम्) बड़े ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र और शत्रुहन्ता तेजस्वी सैन्य को (आविथ) रखता है (सः) वह तू (पवस्व) अभिषिक्त हो और प्रजा पर सुख की वर्षा कर।

सुवीर सो वृयं घना जयेम सोम मीड्वः। पुनानो वर्ध नो गिर्रः॥ २३॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक! अभिषिक ! हे (मीढ्वः) बल-बीर्यशालिन ! (वयं सु-वीरासः) उत्तम बलवान, विद्यावान, पुत्रवान, आणवान् होकर (धना जयेम)धनों का विजय करें। तू (नः गिरः वर्ध) हम स्तुतिकर्त्ताओं को वा हमारी वाणियों को बढ़ा। त्वोत्तर्स्यस्तवार्वस्य स्यामे बन्वन्ते ग्रासुरः। सोमे ब्रतेषु जागृहि ॥ २४॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! शासक ! (व्वा-उतासः) तुझ से सुरक्षित रह कर (तव अवसा) तेरे ही रक्षा-बल से हम (आसुरः) अति मोह करने वाले भावों को वा चारों और से मार करने वाले शतुओं को (वन्वन्तः) विनाश करते हुए (स्थाम) रहें। (व्रतेषु) हमारे उत्तम कामों में तू (जागृहि) जाग, सचेत हो कर रह।

श्रायद्वानपवते सृथोऽप सोमो अराव्णः।

गच्छिन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥ २५॥ २२॥

भा०—( सोमः ) शासन करने के सामर्थ्य वाला पुरुष ( इन्द्रस्य निष्कृतम् गच्छन् ) दुष्टों के वध करने के अधिकार पद को प्राप्त करता हुआ (अराङ्गः ) अन्यों का अधिकार वा राजकर न देने वाले और ( मृधः ) प्रजा हिंसकों को ( अप धनन् ) विनाश करता हुआ ( पवते ) राष्ट्र को दुष्टों से रहित कर स्वच्छ करता है।

सहो नी राय त्रा भेर पर्वमान जहीं मुर्धः। रास्वेन्दो बीरबद्यर्शः॥ २६॥

भा०—हे (इन्दों) शत्रु के प्रति द्वृत गति से जाने वाले! अभिवेक से आई! तू(नः) हमें (महः रायः आ भर) बहुत से ऐश्वर्य प्राप्त करा। हे (पवमान) राष्ट्र के कण्टकशोधन करने हारे! तू (मृधः जिहि) हिंसकों का विनाश कर। तू (वीरवत् यशः रास्व) वीरों से युक्त यश, पुत्रों से युक्त अन्न और प्राणों से युक्त बल वीर्य हमें प्रदान कर।

न त्वा शतं चन हुतो राधो दित्सन्तमा भिनन्। यत्पुंनानो मेखस्यसे॥ २७॥ भा०—(यत्) जब (पुनानः) देहवत् राष्ट्र को खच्छ करता हुआ त् मानो (मखस्यसे) यज्ञ सम्पादन करता है (शतं चन हुतः) सैकड़ों भी कुटिल पुरुष (राधः दित्सन्तं चन त्वा) धन प्रदान करना चाहते हुए तुझे (मा मिनन्) न नाश करें।

पर्वस्वेन्द्रो वृषा सुतः कृधी नी यशसो जने।

विश्वा अप द्विषी जहि ॥ २८ ॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यंवन् ! (सुतः) अभिषिक्त होकर तू. (पवस्व) पवित्र हो। तू (जने नः यशसः कृषि) मनुष्यों के बीच हमें। यशस्वी बना और (विश्वाः द्विषः अप जिहें) सब शत्रुओं को मार भगा।

अस्य ते सुख्ये वयं तवेन्द्रो द्युम्न उत्तमे।

सासह्यामं पृतन्यतः ॥ २६ ॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! दया से आई ! (अस्य तव ) इस तेरे (सख्ये ) मित्र भाव में रहकर (ते वयम् ) वे हम छोग (उत्तमे चुन्ने ) उत्तम यश, बळ और धन, अन्नादि प्राप्त करने के निमित्त (पृतन्यतः सास-द्याम ) संग्रामकारियों को वश करें।

या ते भीमान्यायुंघा तिग्मानि सन्ति धूर्वेणे । रज्ञा समस्य नो निदः ॥ ३० ॥ २३ ॥

भाव—(या) जो (ते) तेरे (भीमानि) भयजनक (तिग्मानि आयुधानि) तीक्षण शस्त्रास्त्र (धुर्वणे सन्ति) शत्रु को नाश करने के लिये हैं, उनसे (नः समस्य) हमारे सर्वस्त्र की (निदः रक्ष) निन्दक जन से रक्षा कर। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

[ ६२ ]

जमद्शिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—-१,६,७,६,१०,२३, २४,२८,२६ निचृद् गायत्री । २,५,११—१६,२१--२४,२७, ३० गायत्री । ३ ककुम्मती गायत्री । पिपीलिकामध्या गायत्री । =,२०,२६

विराड् गायत्रो ॥ त्रिंशदृचं स्कम् ॥

प्रते त्र्रमृग्रमिन्द्वस्तिरः प्रवित्रमाशवः। विश्वन्यभि सौभगा ॥ १ ॥

भा०—( एते ) ये ( आशवः ) शीघ्रगामी, ( इन्द्वः ) बीर पुरुष ( विश्वानि सौभगा अभि ) समस्त प्रकार के उत्तम र ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये ( पवित्रं तिरः ) राष्ट्र को स्वच्छ करने के उत्तम पद पर ( अभि अस्प्रम् ) प्राप्त कराये जावें।

विघ्नन्ती दुधिता पुरु सुगा तोकार्य वाजिनः। तनी कृरवन्तो अवैते॥ २॥

भा०—वे (दुरिता विष्ननः) दुष्टाचरणों का नाश करते हुए: (वाजिनः) ज्ञान और वल से सम्पन्न, (अर्वते) अश्व के सदश बलवान नायक और (तोकाय) शत्रु हिंसक पुरुष के लिये (पुरु) बहुत से (सुगा) सुखजनक (तना) धनों को (कृष्वन्तः) उपार्जन करते हुए—

कृगवन्तो वरिवे। गवे ऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम् । इळामस्मभ्यं संयतम् ॥ ३॥

भा०—( गवे ) भूमि के लिये ( वरिवः कृण्वन्तः ) उत्तम धन वा सेवा करते हुए ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( इलाम् ) भूमि वा अन्नादि को ( सं-यतम् कृण्वन्तः ) उत्तम सुप्रबन्ध करते हुए (सु-स्तुतिम् अभि अर्धन्ति) उत्तम सुप्रबन्ध करते हुए (सु-स्तुतिम् अभि अर्धन्ति) उत्तम स्तुति प्राप्त करते हैं।

अस्विश्व भ्रमद्याप्तु दत्ती गिरिष्ठाः। श्येनो न योन्मिस्दत्॥ ४॥

भा०—( अंग्रुः गिरिष्टाः अप्सु असावि ) जिस प्रकार पर्वत में स्थित सोम लता जलों के आश्रय पर उत्पन्न होती है। वा जलों से सेचन किया जाकर सोम ( मदाय ) आनन्दपद होता है उसी प्रकार ( अंग्रुः ) तेजस्वी व्यापक वल वाला ( दक्षः ) बलवान् शत्रु को दग्ध करने हारा (गिरिष्टाः) वाणी, आज्ञा देने के अधिकार पर स्थित पुरुष भी ( मदाय ) प्रजा के हर्ष के लिये (असावि) शासक पद पर अभिपिक्त किया जाता है। वह (अप्सु) प्रजाओं के बीच में (अप्सु श्येनः न) अन्तरिक्ष में बाज़ के समान, (श्येनः) प्रशंसा योग्य आचरण बाला होकर (योनिम् आसदत्) अधिकार पद पर विराजे।

शुभ्रमन्धी देववातमुख्य धूता नृभिः सुतः। स्वदंन्ति गावः पयोभिः॥ ४॥ २४॥

सा०—( ग्रुप्रम् अन्धः ) ग्रुद्ध अन्न ( देववातम् ) सूर्य की किरगों से स्वच्छ होता है, जिस प्रकार (गावः) गौएं ( पयोभिः ) अपने दुग्धों से (ग्रुप्रम् ) ग्रुप्र, श्वेत हुए (देववातम्) विद्वानों से प्राप्त अन्न को (स्वदन्ति) अधिक स्वाद्युक्त कर देती हैं उसी प्रकार ( अप्सु धृतः ) जलों में परिष्कृत और (नृभिः सुतः) नायक पुरुपों से अभिविक्त पुरुप भी सब को रुचिकर हो ( गावः ) ये भूमियां और वाणियें अपने ( पयोभिः ) अभिवेक जलों से उसे अधिक रुचिकर बनावें।

त्राद्वीमश्वं न हेतारोऽश्र्यग्रुभन्नमृताय । मध्वो रसं सधमादं ॥ ६॥

भा०—( आत् ) और (हेतारः अश्वं न ) जिस प्रकार सारथी लोग अश्व को (अग्र्युभन् ) शोभित करते हैं उसी प्रकार (अमृताय ) मृत्यु के भय को दूर करने के लिये और (सध-मादे) एक साथ मिल कर आनन्द-हर्ष लाभ करने के लिये ( मध्यः रसं ) ज्ञान के रस के समान ज्ञान के इस उपदेशा पुरुष को वा ( मध्यः रसम् ) शत्रु को पीड़न करने वाले वलवान् सैन्य वा सेनापित को भी (अग्र्युभन् ) अलंकार, मान आदर से सुशोभित करते हैं। प्रजा गण परस्पर के हत्या, भय और परस्पर संग के सुखों को प्राप्त करने के लिये रक्षक राजा को नियत अवश्य करें।

यास्ते धारा मधुश्चतोऽसृत्रमिन्द ऊतये । ताभिः पुवित्रमासेदः॥ ७॥ भा०—हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! ( उतये ) प्रजा की रक्षा के लिये ( याः ) जो ( ते ) तेरी वाणियां ( मधुश्रुतः ) मधुर, सुल देने वाली ( अस्प्रम् ) होती हैं ( ताभिः ) उनसे तू ( पवित्रम् ) पवित्र पद पर ( आ असदः ) विराज ।

सो अर्षेन्द्राय धीतये तिरो रोमाएयव्यया।

सीद्वन्योना वनेष्या ॥ = ॥

भा०—तू (वनेषु) ऐश्वर्यों सेन्यादि दलों में (योना सीदन्) आसन या सभाभवन में विराज कर (अव्यया रोमाणि) रोमों के समान उच्छेच शातुओं को भी (तिरः) तिरस्कार करके (इन्द्राय पीतये) ऐश्वर्य पद की रक्षा के लिये (सः त्वं) वह तू (अर्ष) आ, आगे वढ़।

त्वर्मिन्दे। परि स्त्रव स्वादिष्टे। अङ्गिरोभ्यः।

<u>विश्वोविद् घृतं पर्यः ॥ ६ ॥</u>

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम्) तू (अंगिरोभ्यः) विद्वानों के लिये (स्वादिष्टः) अति सुखदायक, उत्तम अन्न देने वाला, (विरवोवित्) उत्तम धन प्राप्त कराने वाला होकर उनको ( वृतं पयः ) वी दुग्ध आदि ( परि सव ) प्रदान कर ।

श्रयं विचर्षिणिहिंतः पर्वमानः स चेतित ।

हिन्दान आप्यं वृहत्॥ १०॥ २४॥

भा०—( अयं ) यह ( विचर्षणिः ) विशेष द्रष्टा, ( हितः ) स्थापित होकर ( पवमानः ) अभिषेकवान होकर ( बृहत् आप्यं हिन्वानः ) बहुत बड़े भारी 'आप्य' अर्थात् बन्धुभाव को बढ़ाता हुआ, ( स चेतित ) वह सबों से जाना जाय।

एष वृषा वृषेत्रतः पर्वमानो अशस्तिहा । कर्द्रसूनि दाशुषे ॥ ११ ॥ भा०—( एषः ) वह ( वृषा ) वलवान् ( वृष-व्रतः ) प्रबन्ध के योग्य कर्म में नियुक्त पुरुष (पवमानः) राष्ट्र-पद को सुशोभित करता हुआ ( अशस्तिहा ) राज्य शासन के विपरीत शत्रुओं का नाश करने वाला ( दाशुषे ) करप्रद प्रजा जन के लिये ( वसूनि करत् ) नाना ऐश्वर्य प्रदान करे।

त्रा प्वस्व सहस्रिणं र्यायं गोर्मन्तम्थ्विनम् । पुरुश्चन्द्रं पुरुस्पृहम् ॥ १२ ॥

भा०—हे उत्तम शासक ! तू (सहस्तिणं) अपरिमित, (गोमन्तं अधिनम्) गौ, अधों से युक्त (पुरु-चन्द्रम् पुरु-स्पृहम्) बहुतों को आह्वाद देने वाले, बहुतों के चाहने योग्य (रियम्) ऐश्वर्य को (आपवस्त्र) प्रदान कर।

एष स्य परि षिच्यते मर्मृज्यमान ऋायुभिः।

उरुगायः कविक्रतुः॥ १३॥

भा०—( उरुगायः ) विशाल वाणी वाले, स्तुत्य, (कवि-क्रतुः) सर्वा-धिक प्रज्ञा और कर्म करने में कुशल, (एपः स्यः ) वह यह ( आयुभिः ) मनुष्यों द्वारा (मर्मृज्यमानः) सुभूषित होकर (परि षिच्यते) अभिषिक्त हो।

सुहस्रोतिः शुतामधो विमानो रर्जसः कृविः।

इन्द्राय पवते मदः ॥ १४ ॥

भा०—( सहस्रोतिः ) सहस्रों रक्षा-साधनों से युक्त, ( शत-मधः ) सैकड़ों ऐश्वर्यों वाला, (रजसः वि-मानः ) लोकों का बनाने वा जानने वाला ( कविः ) क्रान्तदर्शी विद्वान् ( मदः ) आनन्दजनक प्रभु (इन्द्राय पवते ) इस जीव के लिये समस्त आनन्द की धाराएं वर्षाता है । उसी प्रकार राजा भी प्रजा जन के लिये सदा सुखैश्वर्य प्रदान करे ।

<u>गिरा जात इ</u>ह स्तु<mark>त इ</mark>न्दुरिन्द्राय घीयते । विर्योना वसुताविव ॥ १४ ॥ २६ ॥ भा०—(वसतौ इव विः) पक्षी जिस प्रकार अपने घोंसले में स्वभाव से ही आ जाता है उसी प्रकार (गिरा जातः स्तुतः) वाणी द्वारा 'प्रस्तुत' (इह जातः इन्दुः) यहां अधिकारी रूप से प्रकट हुआ वा (जातः) गुण किया अभिजनादि में भेष्ठ (इन्दुः) ऐश्वर्यवान् अभियुक्त पुरुष (इन्द्राय योनौ धीषते) ऐश्वर्ययुक्त राज्य के पद पर स्थापित किया जाता है। इति षड्विंशो वर्गः॥

पर्वमानः सुतो नृभिः सो<u>मो</u> वार्जमिवासरत् । चुमूषु शक्म<u>न</u>ासर्दम् ॥ १६ ॥

भा०—( नृभिः सुतः ) नायक पुरुषों द्वारा अभिषिक्त ( पवमानः ) राष्ट्र को स्वच्छ करता हुआ ( सोमः ) तेजस्वी अधिपति, (चमूषु) सेनाओं पर ( शक्मना ) अपनी शक्ति से (आ-सदम् ) स्थिर रहने के लिये ( वाजं इव ) स्वयं वल की मूर्ति के समान ( असरत् ) विचरे अथवा ( वाजमिव असरत् ) जब निकले तब ऐसे द्वार से जैसे मानो युद्ध को जा रहा हो।

तं त्रिपृष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातेवे । ऋषीणां सप्तधीतिभिः॥ १७॥

भा०—( ऋषीणां सप्त ) मन्त्र देखने वाले सात विद्वान् जन ( धीतिभिः ) उत्तम स्तुतियों और कर्मों से ( तं ) उस शासक को (रथे) रथ में ( यातवे ) जाने के लिये अश्व के समान ( यातवे ) प्रजापीड़क के दमन के लिये ( तं ) उसको (त्रिप्टच्डे ) तीन पीठों वाले और (त्रि-वन्धरे) तीन वन्धनों से युक्त ( रथे ) रमणीय, सुदृढ़ राज्य पद पर ( युझन्ति ) नियुक्त करते हैं । राज्य के 'तीनपृष्ठ' अर्थात् पालक पोषक ज्यवरापरिषत् तीन सदस्य, 'त्रि-वन्धर'—धनबल, नीति वा प्रमु शक्ति, दण्डशक्ति और मन्त्रशक्ति । अध्यात्म में—'ऋषीणां सप्त' सात ऋषि सात प्राण, उसमें तीन पृष्ठ, तीन धातु-वात, पिक्त, कफ, तीन बन्धन-शिर, कण्ठ वा नाभि । विराट् देह में तीन प्रष्ट, तीन लोक, तीन वन्धन, तीन गुण, रथ विश्वा उसे योग द्वारा उपलब्ध करते हैं ।

तं सीतारो धन्रस्पृतमाशुं वाजाय यातवे।

हरिं हिनोत बाजिनम् ॥ १८॥

भा०—हे (सोतारः) अभिषेक करने वाले जनो ! आप लोग (वाजिनं) वलवान्, ज्ञानवान्, (धन-स्पृतम्) धन से पूर्णं, (आशुं) वेगवान्, कर्मकुशल, (हिरं) पुरुष को (आशुं हिरं वाजिनं) वेगवान्, रथ ढोने में समर्थं, वलवान् अश्व के समान (वाजाय यातवे) संग्राम में जाने के लिये वा संग्राम या वलेश्वर्यं की वृद्धि के लिये और (यातवे) प्रजापीड़क को दिख्त करने के लिये (हिनोत) वढ़ाओ।

ग्राविशन्कलरा सुतो विश्वा अधैव्यीम श्रियीः।

शरों न गोषु तिष्ठति ॥ १६॥

भा०—(कल्डां आ विशन्) कल्डश अर्थात् स्नान-जलों से पूर्ण घट के जुल्य प्रजाओं से पूर्ण राष्ट्र में (आ विशन्) प्रवेश करता हुआ (सुतः) अभिषिक्त राजा, (विश्वाः श्रियः अभि अर्पन्) समस्त राज्य-लिक्ष्मयों को प्राप्त होता हुआ, (श्रूरः न) श्रूरवीर पुरुष के समान (गोषु) स्तुति वाणियों के वीच, वा मूमियों के ऊपर (तिष्ठति) विराजता है।

त्रा त इन्द्रो सदाय कं पयो दुहन्त्यायवः।

देवा देवेभ्यो मधुं ॥ २०॥ २७॥

भा०—हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! (मदाष) आनन्द और तृप्ति था स्तुत्य कार्य के लिये (आ शवः देवाः) शीघ्र कर्मकुशल विद्वान् जन, (ते पयः) तेरे पोषक वल को (दुहन्ति) पूर्ण करते हैं, वह तुझे प्रदान करते हैं और वे (देवेभ्यः) वीरों और विद्वानों से (मधु दुहन्ति) तेरे लिये वल और ज्ञान का दोहन करें।

त्रा नः सोमं पवित्र त्रा सृजता मर्थमत्तमम् । देवेभ्यो देवश्चत्तमम् ॥ २१ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! (देवेभ्यः) देव, ज्ञानदाता, तत्व ज्ञान के प्रकाशक विद्वानों से जिसने (देवश्रुत्तमम्) देव, प्रभु की वेदवाणी का खूब श्रवग किया हुआ हो, और (मधुमत्तमम्) जो अति मधुर वचन वाला हो ऐसे को (सोमं) उत्तम शासक रूप से (पवित्रे आ सजत) निष्कण्टक राज्य के पवित्र पद पर नियुक्त करो।

पते सोमा असृचत गृणानाः अवसे महे। मदिन्तमस्य धारेया॥ २२॥

भा०—( मदिन्तमस्य धारया ) अति अधिक स्तुत्य, सर्वोपिर शासक राजा की (धारया ) वाणी या आज्ञा से (महे श्रवसे ) बड़े भारी यश प्राप्त करने के लिये (एते गृणानाः) ये स्तुति किये जाने योग्य प्रस्तुत, (सोमाः) अन्य गौण शासक भी (अस्क्षित) बनाये जावें। प्रधान पद के अधीन मुख्य कर्मचारियों का भी चुनाव प्रधान की आज्ञानुसार हो।

श्राभि गव्यानि बीतये नृम्णा पुनानी श्रर्षसि । सुनद्वानः परि स्रव ॥ २३ ॥

भा०—हे शासक ! तू (पुनानः ) अभिषिक्त होकर (बीतये) अपने तेज की बृद्धि और उपभोग के लिये (गृह्यानि नृम्णा ) समस्त भूमि से उत्पन्न धनैश्वर्यों को (अभि अर्षसि ) प्राप्त कर । तू (सनद्-वाजः ) ऐश्वर्य प्राप्त करके (परि स्वव ) आगे बढ़ या प्रजा जनों पर ऐश्वर्य की वर्षा कर ।

डत नो गोर्मतीरिषो विश्वा श्रर्ष परिष्टुभः। गृणानो जमदेशिना॥ २४॥

भा०—तू (जमदिश्चना गृणानः) 'जमदिश्व' (जमत् = अग्नि) प्रज्वित अग्नि रूप से स्तुति किया जाकर वा (जमद्-अग्निना) जो व्यक्ति अग्नियों को जलावे, अग्रणी नेताओं को प्रदीप्त करें उन्हें ज्ञान शौर्यादि गुणों

से अलंकृत करे वा अग्नि को अधिक वेगवान करने में समर्थ ऐसे शिल्पज्ञ, विद्वान्, नीतिमान्, तेजस्वी पुरुप से (गृणानः) उपदेश प्राप्त करके हे शासक राजन्! तू (नः) हमारी (गोमतीः हपः) भूमियों वाली अन्न-सम्पदाएं अथवा (गोमतीः इपः) वाणियों से युक्त इच्छाएं, अथवा 'गो' अश्वों से युक्त सेनाएं और (विश्वाः परिष्टुभः) समस्त स्तुतियों और समस्त शत्रुहिंसक शक्तियों को (अर्ष) प्राप्त कर।

पर्वस्व वाचो अग्रियः सोमं चित्राभिकृतिभिः।

श्रामि विश्वानि काव्या ॥ २४ ॥ २८ ॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्य के स्वामिन्! राजन्! त् (अग्रियः) अग्रासन के योग्य होकर (चित्राभिः ऊतिभिः) आश्वर्यकारक ज्ञानों और विचारों से अपनी (वाचः पवस्व) वाणियों को स्वच्छ कर और (विश्वानि) समस्त प्रकार के विद्वानों के ज्ञानों और उनके उत्तम २ उपदेशों को (पवस्व) प्राप्त कर । इत्यष्टाविंशों व : ॥

त्वं संमुद्<mark>धियां ऋषीऽधियो वार्च ई्रयंन् ।</mark> पर्वस्व विश्वमेजय ॥ २६ ॥

भा०—हे (विश्वम्-एजय) समस्त संसार को कंपाने या सन्मार्ग में चलाने वाले प्रभो! राजन्! मेघ वा सूर्य जिस प्रकार (समुद्रियाः अपः) अन्तरिक्ष वा समुद्र के जलों को वायु द्वारा आकाश में उठाता और लोकों के प्रति बरसाता है उसी प्रकार मेघस्थ जलधाराओं के तुल्य त् (वाचः ईरयन्) लोकहितार्थ वाणियों को देता हुआ (पवस्व) प्रजा पर सुखों की वर्षा कर, राज्य को पवित्र कर।

तुभ्येमा भुवना कवे मिहुम्ने सीम तस्थिरे। तुभ्यमर्षन्ति सिन्धवः॥ २७॥

भा०—हे ( कवे ) मेधाविन् ! विद्वन् ! दूरदर्शिन् ! सब को अति-क्रमण करने हारे ! ( तुभ्य महिम्ने ) तेरे ही महान् सामर्थ्य को दर्शाने और वड़ाने के लिये हे (सोम) सर्वज्ञासक! परमैश्वर्यवन्! (इमा सुवना तिस्थरे) ये समस्त लोक स्थिर हैं और (तुभ्यम्) तेरे ही लिये (सिन्थवः) ये नद नदीवत् तीच वेग से जाने वाले सूर्यादि गण (अर्षन्ति) नियम से चल रहे हैं। इसी प्रकार राजा की महिमा को बड़ाने के लिये सब अधीनस्थ हों और अश्व आदि उसी के लिये, उसी की आज्ञा में जावें आवें।

प्रते दिवो न वृष्टशे धारां यन्त्यसुश्चतः।

श्राभि शुकामुं पस्तिरम् ॥ २८॥

भा०—( दिवः वृष्टयः न ) आकाश सं जल-वृष्टियं जिस प्रकार ( ग्रुकाम् उप-ित्तरम्) जलमयी विस्तृत नदी को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार (ते दिवः) तुझ तेजस्वी और (असश्रतः) असंग निःस्वार्थं पुरुप की (धाराः) वाणियां ( ग्रुकाम् ) तेजोयुक्त, बलशालिनी, ( उप-ित्तरम् ) समीप में विस्तृत वा विद्यमान बसी प्रजा वा खड़ी सेना को प्राप्त हों।

इन्द्रायेन्दुं पुनीत<u>नो</u>ग्नं दत्तां<u>य</u> सार्धनम् । ईशानं वीतिराधसम् ॥ २६॥

भा०—हे विद्वान् जनो ! आप लोग (इन्दुम्) ऐश्वर्ययुक्त (उम्रं) बलवान्, प्रचण्ड, वेगवान् (वीति-राधसम्) कान्ति, तेज एवं रक्षण सामर्थ्यं, शक्ति के धनी, शक्ति से कार्य सिद्ध करने में समर्थ (साधनम्) शतु के वशकारी, (इन्दुं) ऐश्वर्यवान् पुरुष को (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त 'इन्द्र' पद के लिये (पुनीतन) अभिविक्त करो।

पर्वमान ऋतः कृविः सोर्मः प्रवित्रमासंदत्। दर्धत्स्तोत्रे सुवीर्थम् ॥ ३० ॥ २६ ॥

भा०—( पवमानः ) अभिषिक्त होता हुआ (ऋतः) तेजस्वी (कविः) ज्ञानवान् , सर्वोत्तम ( सोमः ) शासक ( स्तोत्रे ) स्तुतिकर्त्ता वा उपदेष्टा

विद्वान् प्रजाजन के लिये, उनके लाभार्थ, अपने (सु-वीर्यम् ) उत्तम बल या अधिकार को (दधत्) धारण करता हुआ (पवित्रम् आ असदत्) राज्य के पवित्र पद पर विराजे । इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

### [६३]

निधविः काश्यप ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, १२, १७, २०, २२, २३, २५, २७, २८, ३० निचृद् गायत्री । ३, ७—११,. १६, १८, १६, २१, २४, २६ गायत्री । १, १३, १५ विराड् गायत्री । ६, १४, २६ ककुम्मती गायत्री ॥ त्रिंशहचं स्क्रम् ॥

<mark>या प्वस्व सहस्मिर्गं रा</mark>यें सोम सुवीर्यम् ।

श्रुस्मे श्रवासि धार्य ॥ १ ॥

भा०-हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे सर्वशासक ! त् ( अस्मे ) हमें ( सहिंसणं ) अपरिभित संख्या वाळे ( सु-वीर्यंम् ) उत्तम वीर्यंयुक्त (रियं) ऐक्षर्य को ( आ पवस्व ) प्रदान कर और ( अस्मे श्रवांसि ) हम में ज्ञान, यश और धन ( धारय ) धारण करा।

इष्टमूर्जं च पिन्वस इन्द्र्य मत्स्रिन्तमः। चमुष्वा नि षीदसि ॥ २॥

भा०—तु (मन्सरिन्तमः ) समस्त प्रजा को अन्न, वल, धनादि से पूर्ण, तृप्त एवं सुप्रसन्न करने हारा होकर ( इन्द्राय ) शत्रुहन्ता सैन्य और समृद्ध वा भूमिकर्वक प्रजा जन के हितार्थ ( इपम् ऊर्जं च ) अन्न, बल और सैन्य को ( पिन्यसे ) वड़ा, उसका पाछन कर । तू (चमूषु) सेनाओं पर ( आ निषीदसि ) अध्यक्षवत् विराज ।

सुत इन्द्राय विष्णुं सोमः कलशे स्रचरत्। मधुमाँ ग्रस्तु बायवे ॥ ३॥

भा०—(इन्द्राय विष्मवे वायवे) ऐश्वर्ययुक्त और व्यापक सामर्थ्य और (वायवे) वायुवत बलवान संघ के नेता और सेनापित-पद के लिये ( सुतः सोमः ) अभिषिक्त होकर ही शासक ( कलशे अक्षरत् ) राष्ट्र में विचरे वा ( अक्षरत् ) अक्षर, अविनाशी स्थिर हो।

एते श्रेष्ट्रयमाशवोऽति हर्गासि वस्रवः। सोमा ऋतस्य धार्यमः॥ ४॥

भा०—( एते बश्रवः ) ये बश्रु वर्ण के, कापाय वस्त्र धारण करने वाले वा रक्त वर्ण के वा प्रजा को भरण पोषण करने में समर्थ, ( सोमाः ) वीर्यवान, ऐश्वर्यवान ( ऋतस्य धारया ) ज्ञान-ऐश्वर्य और जल की धारा से ( ह्वरांसि ) सब कुटिल भावों और कुटिल जनों को ( अति ) पार करके ( आश्रवः ) वेग से आगे बढ़ने वाले सजे अश्वों के समान ( अस्प्रम् ) एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हैं।

इन्द्रं वधीनतो ख्राप्तुर्रः कृएवन्त्रो विश्वमार्थम् ।

<u> ग्रुपञ्चन्तो ग्रुराव्सः ॥ ४ ॥ ३० ॥</u>

भा०—वे (अप्तुरः) आप्त प्रजा जनों को सन्मार्ग में प्रेरित करते हुए वा कर्म में शीघ्रकारी कुशल जन (इन्द्रम्) ऐश्वर्य और ऐश्वर्यवान् राज्य पद की (वर्धन्तः) वृद्धि करते हुए (विश्वम् आर्थम् कृण्वन्तः) समस्त विश्व को आर्थ, श्रेष्ठ बनाते हुए और (अराज्णः) अदानशील, कर न देने वाले शत्रु जनों को (अप-प्रन्तः) मार कर, दण्डित करके दूर भगाते हुए (अभि अर्थन्ति) आगे बढ़ते हैं। इति त्रिंशो वर्गः॥

सुता अनु स्वमा रजोऽभ्यर्षन्ति वस्रवः।

इन्द्रं गच्छन्त इन्द्वः ॥ ६॥

भा०—वे (इन्दवः) स्वतः ऐश्वर्ययुक्त, (बभ्रवः) बभ्रु वर्ण वा प्रजा के भरण पोषण करने में समर्थ (सुताः) अभिषिक्त, विद्या-व्रतादि में निष्णात होकर (इन्द्रम् गच्छन्तः) ऐश्वर्य वा राज्यादि पद को प्राप्त होते हुए, (स्वम् रजः अनु) अपने धन, तेज और स्थान के अनुसार (अभि अपनित्र) आगे बहें। श्रया पंवस्य धार्या यया सूर्यमरोचयः । हिन्दानो मार्नुषी<u>र</u>पः ॥ ७ ॥

भा०—( यया ) जिस वाणी या प्रजापोषक नीति से तू ( मानुषीः अपः ) मननशील आप्त प्रजाओं को ( हिन्वानः ) बढ़ाता और सन्मार्ग में चलाता हुआ, ( सूर्यम् अरोचयः ) सूर्यं के तुत्प तेजस्वी पद को प्रकाशित करता है तू ( अया धारया ) इसी धारा, वाणी या नीति से ( पवस्व ) राष्ट्र को स्वच्छ कर ।

त्रयुक्त सूर् एतर्थं पर्वमानो मनावधि। युन्तरित्तेण यातवे॥ = ॥

भा०—वह (स्रः) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष (पवमानः) पिनत्र पद पर अभिषिक्त होकर (मनौ अधि) मनुष्य वर्ग के ऊपर (अन्तरिक्षण यातवे) अन्तरिक्ष मार्ग अर्थात् सर्वोपिर मार्ग से जाने के लिये (एतशं) वेगयुक्त अध यान आदि को (अयुक्त) जोड़े। अथवा—(यातवे एतशं अयुक्त) 'यातु' प्रजापीड़क के नाश करने के लिये वह अध, रथ आदि के सैन्य को अन्तरिक्ष मार्ग से भी नियुक्त करे।

<mark>उत त्या हरितो दश स्</mark>रो त्रयुक्त यातेचे । इन्दुरिन्ड इति बुवन् ॥ ६॥

भा०—वह (स्रः) स्यं के समान तेजस्वी पुरुष (इन्दुः) स्वयं द्या भाव से युक्त और (इन्द्रः) ऐश्वर्ययुक्त प्रजा को ऐश्वर्य देने और शतु का नाश करने वाला होकर (इति) इस प्रकार से (ब्रुवन्) आदेश, उपदेश आदि करता हुआ, (यातवे) प्रयाण करने वा प्रजापीड़क का नाश करने के लिये, (त्या दश हरितः) उन दशों दिशावासिनी प्रजाओं को (अयुक्त) सन्मार्ग में चलावे, वा (दश हरितः एतशं अयुक्त) दशों दिशाओं में अश्व, रथ आदि भेजे।

परीतो <u>वायवे सुतं गिर</u> इन्द्रीय मत्सरम्। श्रव्यो वारेषु सिञ्चत ॥ १०॥ ३१॥

भा०—हे (गिरः) स्तोता, उपदेष्टा जनो ! आप लोग (इतः) इस आश्रम से आगे (वायवे) वायुवत् सर्वप्रिय, बलवान् पद और (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त होने के लिये, (सुतं मत्सरं) अभिषिक्त, स्नात, सब को हर्ष देने वाले इस व्यक्ति को, (अव्यः वारेषु) भूमि के शतुओं के वारण करने वाले वीरों के ऊपर, उनके बीच में वा भूमि के वरणीय पदार्थों या वरण करने वाले जनों के बीच में (पिर सिञ्चत) सब ओर से वा सर्वोपिर अभिषिक्त करो। (२) इसी प्रकार (अव्यः वारेषु) भेड़ के बने कम्बलों में वत-पालक विद्यार्थीं को स्नातक बनाओ। इत्येकिंत्रशो वर्णः॥

पर्वमान बिदा र्थिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम् ।

यो दूणाशो वनुष्यता ॥ ११ ॥

भा० है (पवमान) पवित्र करते हारे प्रभो ! राजन् ! तू (अस्मभ्यं) हमें (दुस्तरम्) दुस्तर, अपार (रिवम्) ऐश्वर्यं, (विदाः) प्राप्त करा। (यः) जो (वनुष्यता) हिंसक शत्रु द्वारा (दूणाशः) नाश न हो सके। और—

श्रुभ्यं रे सहस्रिणं र्यिं गोमन्तम् श्विनम्।

श्रुभि वार्जमुत श्रवः ॥ १२॥

भा०—तू (सहित्रणं अश्विनं ) सहस्रों सुखों से युक्त, अश्वों और (गोमन्तं ) गौओं से युक्त (रियम् अभि अर्ष ) ऐश्वर्यं प्राप्त कर । (उत ) और ऐसा ही (वाजम् श्रवः अभि ) ज्ञान, बल, कीर्त्तिं भी प्राप्त करा ।

सोमी देवो न सूर्योऽद्विभिः पवते सुतः।

द्धानः कुलशे रसम् ॥ १३॥

भा०—( देवः सूर्यः न ) प्रकाशमान सूर्यं जिस प्रकार ( अदिभिः ) मेघों से ( कलशे रसम् दधानः पवते ) अन्तरिक्ष में जल को धारण करता हुआ क्षरित होता है, बरसता है, उसी प्रकार (कलशे रसम् दधानः) कलश में जल रखकर (सुतः) अभिषिक्त (देवः) दानशील, तेजस्वी (सोमः) ऐश्वर्यवान् पदाभिषिक्त जन भी (अदिभिः पवते) शस्त्र-आदि बलों वा आदरणीय कार्यों से राष्ट्र को स्वच्छ करता है।

पते धामान्यायी शुका ऋतस्य धारया । वाजुं गोर्मन्तमचरन् ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार तेजस्वी सूर्य की किरणें तेज वा जल की घारा से उत्तम तेजों और भूमि के अन को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार (एते) ये (शुकाः) शुद्ध कान्तियुक्त, तेजस्वी, शीव्र कार्यकारी पुरुष (ऋतस्य धारया) सत्य ज्ञानयुक्त वेद वाणी द्वारा (आर्या धामानि) श्रेष्ठ धारण करने योग्य गुणों को (अक्षरन्) प्रवाहित करते और (गोमन्तं चाजं अक्षरन्) उसी वाणी द्वारा वाणी से युक्त ज्ञान और भूमि से युक्त अन्न- ऐश्वर्य को भी प्रवाहित करते हैं।

सुता इन्द्रीय वृज्जिणे सोमसो दध्याशिरः । प्रवित्रमत्येत्तरन् ॥ १४ ॥ ३२ ॥

भा०—वे (सोमासाः) सौम्य स्वभावयुक्त, बलवान्, अभिषेक योग्य जन, (विज्ञणे इन्द्राय) बलशाली, ऐश्वर्यवान् राजा के लिये (सुताः) नाना पदों पर अभिषिक्त होकर (दिध-आशिरः) धारण करने योग्य पद पर आश्रित होकर (पिवत्रं) अन्यों को पिवत्र स्वच्छ करने वाले पद को (अति अक्षरन्) खूब प्राप्त हों। इसी प्रकार ज्ञानवान् आचार्यं के शिष्य स्नातक होकर पिवत्र वेद-ज्ञान को प्रवाहित करें। इति द्वात्रिंशो व :॥

प्र सीम मधुमत्तमी गाये ऋषं पवित्र ह्या । मद्रो यो देववीर्तमः ॥ १६॥

भा०—(यः) जो तू (देव-वीतमः) कान्तिमान् सूर्यं के समान सबसे अधिक तेजस्वी, (मदः) हृष्ट पुष्ट है, वह तू हे (सोम) अभिषिक्त !

( मधुमत्तमः ) मधुर अन्न, जल से तृप्त होने वाला, स्वयं मधुर ज्ञान से युक्त होकर (राये) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (पवित्रे आ अर्प) पवित्र पद को प्राप्त हो।

तमी मुजन्त्यायवो हरिं नदीषु वाजिनम्। इन्दुमिनद्रीय मत्सरम्॥ १७॥

भा०—( नदीपु वाजिनम् हरिं आयवः मृजन्ति ) नदियों में वेगवान् अन्यों को भी बहा ले जाने वाले जल को जिस प्रकार वस्नादि से स्वच्छ करते हैं वा जिस प्रकार नदीतटों पर उगे बलदायक ओपिंध वर्ग को स्वच्छ करते हैं उसी प्रकार (आयवः ) उसको सब प्रकार से चाहने और प्राप्त होने वाले मनुष्य (नदीपु) प्रशंसा वचन कहने वाली और समृद्ध प्रजाओं के बीच (वाजिनं ) बलवान् (हिरम्) प्रजा के दुःखहारी एवं मनोहर (इन्दुम्) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी, द्यार्द्ध (मल्सरम्) हर्षदायक पुरुष को (इन्द्राय) परम-ऐश्वर्य साम्राज्य पद के लिये (मृजन्ति ) शुद्ध, अभिषिक्त करते हैं।

श्र्या पवस्व हिर्रएयवद्श्वीवत्सोम वीरवेत् । वाजुं गोर्मन्तमा भेर ॥ १८ ॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! तू (हिरण्यवत्, अश्ववत्, वीरवत् ) सुवर्णादि धन, अश्वों और वीरों से युक्त (गोमन्तं वाजं ) गवादि पशु-सम्पदा वाले ऐश्वर्यं को (आ पवस्व ) सब ओर से प्राप्त कर और (आ भर ) हमें भी प्राप्त करा।

पि वाजे न वाज्युमच्यो वारेषु सिश्चत । इन्द्राय मधुमत्तमम् ॥ १६॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! (इन्द्राय ) परमेश्वर्य पद के लिये (अब्यः वारेषु ) प्रजा के रक्षकवत् या भूमि के वरण करने योग्य उत्तम पदों या ऐश्वर्यों के जपर (वाजे न वाजयुम् ) संग्राम के निमित्त जैसे संग्राम-कुशल को अभिषिक्त किया जाता है उसी प्रकार ( मधुमत्-तमम् परि सिद्धत ) सर्वोत्तम बल, अन्न, ज्ञान से युक्त पुरुष को ही अभिषिक्त करो।

कुविं मृजन्ति मर्ज्यं ध्रीभिविंपा अबस्यवः। वृषा कर्निकद्षीति॥ २०॥ ३३॥

भा०—( अवस्पवः विप्राः ) रक्षा, ज्ञान, स्नेह, समृद्धि आदि के चाहने वाले, विद्वान् इित्रमान् पुरुष, ( धीभिः ) कर्मी, वचनों और बुद्धियों द्वारा ( मज्यें ) अभिषेक करने योग्य ( किंवं ) विद्वान् , क्रान्तदर्शी पुरुष को ( मुजित ) मार्जित या पदपर अभिषिक्त करते हैं । वह (वृषा) बलशाली, प्रज्ञा पर सुखों की वर्षा करने वाला पुरुष ( किनकदत् ) गर्जित मेघ के समान प्रज्ञा जनों पर ( किनकदत् ) घोषणाएं और आज्ञाएं देता हुआऔर विद्वान् परिवाजक उपदेश देता हुआ (अपित) आता है और ऐश्वर्यं, ज्ञानादि की वर्षा करता है । अध्यादम में—सोम आत्मा को विद्वान् शोधते हैं वह धर्मतेच रूप होकर आनन्द प्रदान करता है । इति त्रयिखिशो वर्षाः ॥

वृषंगं धीभिर्ष्तुरं सोममृतस्य धारया।

मृती विष्टाः सम स्वरन् ॥ २१ ॥

भा०—(विप्राः) विद्वान् जन (वृषणं) बलवान्, सब सुखों के वर्षाने वाले, (सोमम्) सब के प्रेरक, सब के उत्पादक (अन्तरम्) प्रजाओं, जीवों, प्राणों और प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के भी प्रेरक को (ऋतस्य धारया) सत्य ज्ञानमय वेद की वाणी से और (मती) स्तृति से (सम् अस्वान्) एक ही साथ स्वरपूर्वक स्तृति करते, उसी के गुणों का वर्णन करते हैं।

पर्वस्व देवायुषगिन्द्रं गच्छतु ते मर्दः । <u>बायुमा रोह</u> धर्मणा ॥ २२ ॥

भा०—हे ( देव ) सुखों के देने वाले, तेजोमय ! (आयुषक् पवस्व) सब के प्राणों के प्राप्त कराने वाला, सब मनुष्यों को प्रेम से बांधने वाला होकर तू प्राप्त हो (ते मदः इन्द्रम् गच्छतु) तेरा हर्ष और दमन-बल इन्द्र ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता को प्राप्त हो। तू (धर्मणा) अपने धारक बल से (वायुम् आ रोह) वायुवत् सर्वप्राणप्रद, बलशाली पद को आरूढ़ हो।

पर्वमान नि तौशसे र्यं सौम श्रवार्यम्।

प्रियः संमुद्रमा विश ॥ २३ ॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन्, विद्वन् ! हे (पवमान) अन्यों को पवित्र करने वाले ! तू (अवाय्यं) अवग करने योग्य (रियम्) धन को (नि तोषसे) निरन्तर बढ़ाता, कई गुणा करता है, तू (प्रियः) सर्व- प्रिय होकर (समुद्रम्) समुद्र के समान अपार ज्ञानसागर में प्रवेश कर।

<u>त्र्रपुद्मन्पेवसे मृधः क्रतुवित् सोम मत्सुरः।</u>

नुदस्वादेवयुं जनम् ॥ २४॥

भा०—हे (सोम) विद्वन् ! ऐश्वर्यवन् , सन्मार्ग में प्रेरक ! (मल्सरः) सब को हिंवत करने वाला (क्रतुवित् ) सब को उत्तम ज्ञान देने वाला, एवं सत्कर्मों को जानने और ज्ञान कराने वाला होकर (मृधः अपन्नन् ) हिंसाकारिणी दुष्ट प्रवृत्तियों को नाश करता हुआ (पवसे) पवित्र करता है। त् (अदेवयुं जनं ) देव, विद्वान्, प्रभु और सद् गुणों को न चाहने वाले जन को (नुदस्व ) सन्मार्ग में प्रेरित कर।

पर्वमाना अमृत्तत सोमाः शुकास इन्देवः।

श्रुभि विश्वा<u>चि काव्या ॥ २५ ॥ ३४ ॥</u>

भा०—( पवमानाः ) अपने अन्तःकरण को पवित्र करते हुए, ( ग्रुकासः ) ग्रुद्ध कान्तियुक्त, जलवत् स्वच्छ ( इन्दवः ) दयाई हृदय, ( सोमाः ) विद्वान् पुरुष ( विश्वानि ) समस्त (कान्या) विद्वानों के उचितः ज्ञानों और कार्यों को (अभि असक्षत) सब प्रकार से प्रकट करें और उनका अनुष्टान करें।

पर्वमानास आशर्वः शुभ्रा असृग्रमिन्देवः ।

ब्रन्तो विश्वा अप द्विषः ॥ २६ ॥

भा०—(पवमानांसः) वेग से गात करते हुए, वा राष्ट्र का शोधन करते हुए, (आशवः) वेगवान्, (शुभ्राः) शुभ्र, तेजस्वी, शुद्धा आचारवान्, आभरण आदि और गुणों से अलंकृत (इन्द्वः) परम पृथ्वर्ययुक्त जन (विश्वाः द्विषः) समस्त द्वेष करने वाले, अप्रीति के योग्य जनों को (अप व्नन्तः) दण्डित कर दूर करते हुए (अस्प्रम्) प्रकट होते हैं।

पर्वमाना द्विचस्पर्यन्तरिज्ञादसृज्ञत । पृथिव्या ऋषि सानीवि ॥ २७ ॥

भा०—( दिवः परि पवमानः ) सूर्य या दूर आकाश से किरगों के तुल्य, ( अन्तरिक्षात् ) अन्तरिक्ष से वायुओं वा जलधाराओं के तुल्य, ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ऊपर उत्तम ओपधि के समान, ( सानिव अधि ) उच्च उपभोग्य पद पर (परि अस्क्षत) विद्वानों से उत्पन्न हों। वे (पवमानाः) सब को पवित्र दोपरहित करें।

पु<u>नानः सोम घारयेन्दो</u> विश्<u>वा श्रप्</u>र स्निघः । जुहि रत्त्तांसि सुक्रतो ॥ २८ ॥

भा०—हे ( सुकतो सोम ) उत्तम काम करने वाले, ग्रुभ, ज्ञानवान विद्वन् ! ( इन्दो ) उस प्रभु के उपासक ! तू ( धारया ) वाणी द्वारा (स्त्रिधः अप जिहे) द्वेषकारी हिंसा का नाश कर और ( रक्षांसि अप जिहे ) विद्यानकारी दुष्ट पुरुषों को भी दूर कर ।

श्रुप्झन्त्सीम रुत्तसोऽभ्यर्षे कनिकदत्। सुमन्तं शुष्ममुत्तमम् ॥ २६ ॥ भा०—हे (सोम) विद्वान् पुरुष ! हे शासक जन ! तू (रक्षसः अप व्नन्) दुष्ट पुरुषों का नाश करता हुआ (किनिकदत् ) निरन्तर वीरवत् गर्जता या घोषणा करता हुआ ( द्युमन्तं ) तेजोयुक्त ( उत्तमं शुष्मम् ) उत्तम बल ( अभि अर्ष ) स्वयं प्राप्त कर और हमें प्राप्त करा।

श्रुस्मे वस्ति धारय सोमं दिव्यानि पार्थिवा। इन्द्रो विश्वानि वार्या॥ ३०॥ ३४॥

भा०—हे (इन्दो) दयालो ! ऐश्वर्यवन् ! शत्रुसंतापक ! (सोम) हे शासक ! विद्वन् ! तू (अस्मे ) हमारे लिये (दिन्यानि पार्थिवा) दिन्य और पार्थिव (विश्वानि वार्या) समस्त वरण करने योग्य उत्तम २ (वसूनि धारय) नाना ऐश्वर्यों को धारण कर और हमें धारण करा । इति पञ्चित्रंशो व :॥

## [ 88 ]

काश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१,३,४,७,१२,१३, १५,१७,१६,२२,२४,२६ गायत्री । २,५,६,८—११,१४,१६, २०,२३,२४,२६ निचुर् गायत्री । १८,२१,२७,२८ विराड् गायत्री । ३० यवमध्या गायत्री ॥ त्रिंशहचं स्क्रम् ॥

वृषा सोम द्युमाँ श्रीस वृषा देव वृष्वतः। वृषा धर्मीणि दधिषे॥१॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन्! शास्तः! प्रभो! तू (वृषा) बलवान्, उत्तम प्रबन्धक, मेघवत् सुखों, ऐश्वर्यों का वर्षक, क्षेत्रों का उत्तम सेचक, (द्युमान् असि) कान्तिमान्, तेजस्वी है। हे (देव) देव! तू (वृषा) इस प्रकार वर्षणशील होकर (वृष-व्रतः) जल-वर्षक मेघ के समान नियम-पूर्वक कार्य करने में समर्थ हो। तू (वृषा) बलवान् होकर (धर्माणि दिधिपे) सब धर्मों, राजनिषम, व्यवस्थाओं को धारण करने में समर्थ है।

वृष्णस्ते वृष्णयं रावो वृषा वनं वृषा मदीः। सत्यं वृष्टन्वृषेद्सि ॥ २ ॥

भा०—( ते वृष्ण्यः ) समस्त सुखों की वर्षा करने वाले तेरा (शवः · वृष्ण्यं ) ज्ञान और वल भी सुखों की वर्षा करने वाला है। (वनं वृषा) तेरा तेज और दान, ऐश्वर्य विभाग भी बलवान् सुखप्रद है। (मदः वृपा) तृप्तिदायक आनन्द भी प्रबल और सुखवर्षक है। हे (वृषन्) बलशालिन् ( सत्यं दृया इत् असि ) त् सचपुच मेघवत् सुखों को वर्षाने वाला तथा बलवान् होने से 'वृषा' ही है।

अश्वो न चकदो वृषा सं गा इन्द्रो समर्वतः। वि नो राये दुरी वृधि ॥ ३॥

भा०-हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! (अश्वः न चक्रदः) अश्व जिस मकार चक्र को धारण करता और राष्ट्र चक्र की रक्षा करता है उसी प्रकार तू भी ( चकदः ) हमें उत्तम उपदेश कर । तू ( वृषा ) बलवान्, वीर्य धनैश्वर्य द्वारा सेचन में समर्थ होकर (गाः सं चक्रदः ) गौओं को भूमियों और वाणियों का उपदेश प्रदान कर। (अर्वतः सं चक्रदः) अर्थों, शत्रुहिंसकों और विद्वानों पर भली प्रकार शासन कर । (नः राये ्दुरः वि वृधि ) हमारे लिये धन प्राप्ति के द्वार खोल ।

असूचत प्र वाजिनी गुव्या सोमासो अश्वया। शुक्रासी वीर्याशवः ॥ ४॥

= भा०—(वाजिनः) वलवान्, बुद्धिमान्,ज्ञानवान् पुरुषों को (गन्या) गौ, वाणी को प्राप्त करने और अन्यों को देने के लिये (प्र असक्षत) प्रमुख बनाया जावे। (सोमासः अश्वया) बलवान् और धनवान् पुरुषों को (अश्वया ) अश्व, सैन्य, राष्ट्र के प्राप्त करने के लिये (प्र असक्षत) अमुख बनाया जाने और (वीरया) वीर पुत्र उत्पन्न करने के लिये ( गुक्रासः ) वीर्यवान् पुरुषों को तैयार किया जावे।

शुक्समाना ऋतायुभिर्मृज्यमाना गर्भस्त्योः। पर्वन्ते वारे श्रुव्यये॥ ४॥ ३६॥

भा०—(ऋतायुभिः ग्रुम्भमानाः) सत्य ज्ञान, वेद, तेज और न्याय, अधिकार आदि की प्राप्तियों या उनको चाहने वाले वा विद्वान पुरुषों द्वारा सुशोभित होकर और (गभस्त्योः मृज्यमानाः) वाहुओं से परिमार्जित बाहु बल से परीक्षित होकर (अन्यये) न न्यय होने वाले, स्थायी (वारे) वरणीय पद या अधिकार पर (पवन्ते) प्राप्त हों। वा विद्वान जन आविक (भेड़ की ऊन के) आसनों पर विराजें वा आविकप्राय चेश, में ग्रुशोभित हों। स्नातकों को भेड़ की ऊनों का दुशाला या चोला, भन्य वेश दिया जावे। इति पर् ग्रिंशो वर्गः॥

ते विश्वा <u>दाशुपे</u> वसु सोमा <u>दिव्यानि पार्थिवा ।</u> पर्वन्तामान्तरिच्या ॥ ६ ॥

भा०—(ते सोमाः) वे विद्वान जन (विश्वा) सब प्रकार के (विव्यानि पार्थिवा आन्तरिक्ष्या) दिव्य, पार्थिव और अन्तरिक्ष के (वसु) नाना ऐश्वर्यों को (दाशुषे पवन्ताम्) ज्ञानदाता गुरु को प्रदान करें।

पवमानस्य विश्ववित्य ते सर्गी असृत्त ।

सूर्यस्येव न रशमयः॥ ७॥

भा०—हे (विश्ववित्) समस्त ज्ञानों के जानने और सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करने, कराने वाले विद्वन्! (पवमानस्य) प्राप्त होते हुए या ज्ञान प्रसार करते हुए तेरे (सर्गाः) ये नाना प्रकार के शिष्यादि सृष्टियं (सूर्यस्य रहमयः इव न) सूर्य की किरणों के समान (प्र अस्क्षत) उत्तम रीति से दूर र तक फैले।

केतुं कृरविन्द्वस्परि विश्वां रूपाभ्यर्षसि ।

सुमुद्रः सीम पिन्वसे ॥ ५॥

भा०—(दिवः परि केतुं कृण्वन् ) दूर आकाश से जिस प्रकार

प्रकाश करता हुआ ( रूपा अभि अपंति ) नाना रूपवान् पदार्थों को प्रकट करता है, उसी प्रकार त् भी ( केंतुं कृण्वन् ) ज्ञान उपदेश करता हुआ, ( दिवः पिर ) द्यौ, अर्थात् चतुर्थ आश्रम से सब के प्रति ( रूपा अभि अपंसि ) सब रुचिकर ज्ञानों को प्राप्त हो । हे ( सोम ) विद्वन् ! त् ( समुद्रः ) समुद्र के समान अगाध होकर ( पिन्वसे ) सब को तृप्त कर ।

हिन्वानो वाचिमिष्यासि पर्वमान विधर्मणि।

अक्रान्देवों न सूर्यः ॥ ६॥

भा०—हे (पवमान) जगत् को पवित्र करते हुए वा देश से देशा-त्तर वायुवत् गमन करते हुए परिवाजक विद्वन् ! तू (विधर्मणि) विविध धर्मों को धारण करने वाले जन-समूह में (हिन्वानः) प्रार्थना किया जाकर ( व्वम् इष्यसि) उत्तम वाणी को प्रकट कर और तू (देवः सूर्यः न) तेजोमय सूर्यं के समान तेजस्वी होकर (अक्रान्) क्रमण कर, देश देशा-त्तर भ्रमण कर।

इन्दुः पविष्टु चेतनः प्रियः कर्न्वानां मती । सृजदर्श्वं र्थारिव ॥ १० ॥ ३७ ॥

भा०—(इन्दुः) ऐश्वर्यवान् तेजस्वी, (चेतनः) ज्ञानवान्, देह में स्थित चेतन आत्मा के समान, (कवीनां प्रियः) विद्वान् जनों का प्रिय, उन्हें सुखी सन्तुष्ट करने वाला (पविष्ट) सब देश भर को पवित्र करता है और (रथीः अश्वम् इव) अश्व को रथी के समान (मती) मननपूर्वक बुद्धि से (अश्वम् सुजत्) अपने विषय के भोक्ता इन्द्रिय गण या अधीन जन को सञ्चालित करे।

ऊर्मिर्यस्ते प्रवित्र या दे<mark>वावीः पर्यत्त</mark>रत् । सीद्वृतस्य यो<u>नि</u>मा ॥ ११ ॥

भा० है विद्वन् ! (यः ) जो (ते ) तेरा (ऊर्मिः ) तरंग के समान ऊपर उठने वाला, उत्साहयुक्त उपदेश (देवावीः ) ज्ञान की कामना

करने वाले जनों को प्राप्त होता, उनको बचाता या उनको प्रदीस करता हैं: और (पित्रें ) पित्रित्र, स्वच्छ अन्तः करण वाले जन के या सत्यासत्यः विवेक के निमित्त (पिर अक्षरत् ) जल-धारा के समान प्रवाहित होता हैं, उस को तू (ऋतस्य योनिम् सीदन् ) सत्य न्याय और ज्ञान के स्थान, धर्माध्यक्ष और गुरु के पद पर विराजता हुआ (अर्थ रथीः इव प्र अस्जः) अथ को रथी के समान विवेकपूर्वक प्रस्तुत कर।

स नो अर्ष प्रवित्र आ मदो यो देववीर्तमः। इन्द्रविन्द्राय पीतये ॥ १२ ॥

भा०—हे (इन्दों) अभिषेक जल से आई, जनता के प्रति दयाई ! ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! (यः) जो तू (मदः) हर्षजनक (देव-वीतमः) मनुष्यों को चाहने वाला, सर्वप्रिय है (सः) वह तू (नः पवित्रे अर्ष) हमारे बीच सत्यासत्य विवेक करने के पद पर (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त, शतु वा दुष्टों और दोषों के दूर करने और (पीतये) जगत् वा प्रजा, शिष्यादि के पालन के लिये (अर्ष) आ।

इषे पवस्व घार्या मृज्यमानो मनीषिभिः।

इन्दें ह्वाभि गा इहि ॥ १३ ॥

भा०—हे (इन्दों) मेघवत् जल-धाराओं से आई! हे अभिषिक्त जन ! तू (मनीषिभिः मृज्यमानः) बुद्धिमान्, विद्वान् पुरुषों द्वारा (धारया) वेद वाणी एवं जल-धारा से निणीत एवं पदाभिषिक्त होकर (रुचा) कान्ति और अपनी सद् रुचि से (गाः अभि इहि) उत्तम वाणियों, स्तुतियों और भूमियों को भी प्राप्त कर।

पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जे जनाय गिर्वणः।

हरें सृजान ऋाशिरम् ॥ १४॥

भा०—हे (हरे) ज्ञान, दुःख आदि को दूर करने हारे ! हे (गिर्वणः)

वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! तू (पुनानः ) सत्यासत्य का विवेक करता हुआ भूपड़े या छाज के समान (विरिवः ऊर्जं) अति श्रेष्ट अन्न-धनवत् श्रेष्ट निर्णय और वल (जनाय कृषि) जन के हितार्थ कर और इसी अकार (आशिरम्) सब ओर दुष्टों को दण्ड देने की व्यवस्था करता हुआ (विरिवः ऊर्जं कृषि) उत्तम धन और वल उत्पन्न कर।

पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्।

<mark>द्युतानो बाजिभिर्यंतः ॥ १४ ॥ ३८ ॥</mark>

भा०—हे विद्वन् ! त् ( पुनानः ) सत्यासत्य का विवेक करता हुआ और ( युतानः ) तेजस्वी होता हुआ, ( वाजिभिः यतः ) बलवान् पुरुषों से सुप्रवद्ध होकर ( देव-वीतये ) मनुष्यों की रक्षा के लिये ( इन्द्रस्य निष्कृतम् याहि ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता राजा के परम पद को प्राप्त हो । (२)अध्यात्म में मनुष्य अपने को पवित्र करता हुआ, तेजस्वी होकर, विद्वान् ज्ञानी पुरुषों द्वारा शिक्षित संयमी होकर, प्रभु की प्राप्ति के लिये गुरु या परमेश्वर की शरण जाय ।

प्र हिन्दानास इन्द्वोऽच्छ्रां समुद्रमाशर्वः ।

<u>धिया ज़ूता श्र</u>मृत्तत ॥ १६ ॥

भा०—( इन्द्रवः ) अभिषिक्त जन, ( आशवः ) शीघ्र कार्यकुशल, वेगवान्, अप्रमादी ( हिन्वानासः ) प्रेरित होकर ( धिया जूताः ) सल्कर्म और सद्-बुद्धि से सेवित होकर ( समुद्रम् ) समुद्र के समान गम्भीर और अगाध, ज्ञानप्रद गुरु वा प्रभु को ( प्र असक्षत ) प्राप्त हों।

मुर्मुजानास श्रायवो वृथा समुद्रमिन्द्वः।

अर्गनृतस्य योनिमा ॥ १७॥

भा०—( मर्मुजानासः ) अपने को पवित्र करते हुए ( इन्दवः आयवः ) अभिपिक्त, तेजस्वी जन ( ऋतस्य योनिम् ) सत्य ज्ञान, तेज

और न्याय के परम स्थान, (समुद्रम्) अगाध ज्ञानैश्वर्य के सागर, प्रभु को ( बृथा आ अग्मन् ) आनायास ही प्राप्त होते हैं।

परि गो याह्यस्मयुर्विश्वा वसून्योजसा ।

पाहि नः शर्म वीरवत् ॥ १८॥

भा०—हे राजन्! विद्वन्! (अस्मयुः) हमें चाहता हुआ, (ओजसा) बल-पराक्रम द्वारा (नः) हमारे (विश्वा वसूनि) समस्त ऐश्वर्यों को त् (परि पाहि) प्राप्त कर और (नः) हमें (शर्मवत् परि पाहि) गृह के समान रक्षा कर और राजा प्रजा के जान और माल की रक्षा कर।

मिर्माति विद्विरेतराः पदं युजान ऋकेभिः।

प्र यत्समुद्र आहितः॥ १६॥

भा०—हे विद्वन् ! तू (एतशः) ग्रुद्ध ज्योतिर्मय (विद्वः) कार्य-भार को वहन करने वाला, (ऋकिमः) उत्तम स्तुतिकर्त्ता एवं अर्चना और वेदमन्त्रों के प्रज्ञाता विद्वान् पुरुषों द्वारा (यत् समुद्दे प्र आहितः) जब समुद्रवत् अगाध, प्रभु के अधीन अच्छी प्रकार स्थापित किया जाता है तब तू (पदं युजानः) परम पद को समाहित, एकाग्र-चित्त से ध्यान करता हुआ उसको (मिमाति) भर्छी प्रकार जान लेता है।

त्रा यद्योनि हिर्गययमाशुर्ऋतस्य सीद्ति।

जहात्यप्रचेतसः॥ २०॥ ३६॥

भा०—और (यत्) जब वह ज्ञानी, (आशुः) अप्रमादी होकर (हिरण्ययम्) अति हित और परम रमणीय (ऋतस्य योनिम् आ सीदिति) परम सत्य सुख के आश्रयभूत प्रभु को प्राप्त कर छेता है तब वह सब (अप्रचेतसः) ज्ञानरहित काम, क्रोध, मोह आदि के भावों को (जहाति) छोड़ देता है। (२) इसी प्रकार जब विद्वान् ऋत, न्याय के तेजोयुक्त आसन पर विराजेतो वहां वह मूर्खों का त्याग करे। इत्येकोनचत्वाारशो वर्गः॥

्र <mark>ग्राभि वेना</mark> अन्<u>ष</u>तेयेचान्ति प्रचेतसः।

मज्जुन्त्यविचेतसः ॥ २१॥

भा०—( वेनाः अभि अन्षत ) तेजस्वी, ज्ञानी, रक्षक पुरुष उसकी स्तुति करते हैं। (प्र-चेतसः ) उत्तम चित्त वाळे, उदार ज्ञानी जन ही (इ्यक्षन्ति) उसकी प्जा, सन्संग करते हैं। (अविचेतसः) विशेष ज्ञान से रहित मूर्ख, मिथ्या बुद्धि वाळे जन हुव जाते हैं। (२) इसी प्रकार राजा को ज्ञानी जन उपदेश करें, वे ही संगति करें और मूर्ख नीचे गिरें।

इन्द्रयिन्दो सरुत्वेते पर्वस्व मधुमत्तमः। ऋतस्य योनिसासदम्॥ २२॥

भा०—हें (इन्दों) उत्तम लक्ष्य की ओर जाने हारे ! तू ( ऋतस्य योनिम् ) सत्य, परम तेज के आश्रय को ( आसदम् ) प्राप्त करने के लिये स्वयं ( मधुमत्-तमः ) अति मधुर स्वभाव एवं उत्तम ज्ञानवान् होकर ( मरुत्वते इन्द्राय ) शिष्यों के स्वामी आचार्य और वायु आदि शक्तियों के स्वामी प्रभु और वीरों के स्वामी सेनापित को प्राप्त करने के लिये ( पवस्व ) आगे वहा ।

सं त्वा विष्ठा वचे।विदः परिष्क्रगवन्ति वेधसः। सं त्वा मुजन्त्यायवः॥ २३॥

भा०—(वचः-विदः विप्राः) वेद-वचनों को जानने और अन्यों को प्राप्त कराने में कुशल (वेधसः) विद्वान् जन (तं त्वा परि-कृण्वन्तु) उस तुझ को सब प्रकार से परिष्कृत, अलंकृत करें, तुझे ज्ञानों और वाणियों द्वारा सुशोभित करें। (आयवः त्वा सं मृजन्ति) मनुष्य तुझ को अभिषिक्त करें।

रसं ते मित्रो श्रेर्थमा पिर्वन्ति वर्षणः कवे। पर्वमानस्य मुरुतः ॥ २४॥ भा०-हे (कवे) विद्वन् ! कान्तदर्शिन् ! (पवमानस्य) ज्ञानोपदेश करने वाले (मरुतः) बलवान् (ते रसं) तेरे ज्ञानोपदेश, आज्ञा वचन को (मित्रः) स्नेही (अर्थमा) शत्रु-नियन्ता न्यायकारी और (वरुणः) दुष्टों का वारक ये जन (पिबन्ति) रसपानवत् पान करते और उसका पालन करते हैं। (२) मुख्य राजा के नीचे उसकी आज्ञा को उसके मित्र वर्ग, न्यायविभाग का अध्यक्ष और पुलिस सेना का अध्यक्ष सब पालन करते हैं।

त्वं सोम विपश्चितं पुनाना वाचिमिष्यसि । इन्दो सहस्रभर्णसम् ॥ २४॥ ४०॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक! हे (इन्दो) ऐक्वर्यवन्! तू (पुनानः) सत्यासत्य का विवेक करता हुआ, (सहस्र-भर्णसम्) सहस्रों को भरण पोषण करने वाली और (विपश्चितं) ज्ञान से परिष्कृत (वाचम् इप्यसि) वाणी का प्रयोग कर। इति चत्वारिंशो वर्गः॥

उतो सहस्रभर्णसं वाचं सोम मखस्युवंम्। पुनान ईन्द्वा भर॥ २६॥

भा०—हे (सोम इन्दो) उत्तम ऐश्वर्यवान् शास्तः ! तू (पुनानः) राष्ट्र को कण्टक-शोधन द्वारा पवित्र, स्वच्छ, पापी दुष्ट जनों से रहित करता हुआ (सहस्व-भर्णसं) हजारों ज्ञानों, मन्त्रों को पाछन करने वाली (मलस्युवम्) उत्तम यज्ञ के योग्य, धनप्रद (वाचम् आ भर) वाणी का प्रयोग कर।

पुनान ईन्द्रवेषां पुरुहृत जनानाम् । प्रियः समुद्रमा विशा ।। २७ ॥

भा०—हे (पुरु-हूत) बहुतों से प्रार्थित! (इन्दो) ऐश्वर्यवन्! तू (पुनानः) अभिषिक्त होता हुआ (एपां जनानां प्रियः) इन सब मनुष्यों का प्रिय होकर (समुद्रम् आ विश) समुद्रवत् गम्भीर राष्ट्र के हृद्य में अभिषेक-द्रोणी में प्रवेश कर।

दविद्युतत्या <u>र</u>ुचा प<u>ि</u>ष्टोर्भन्त्या कृपा। सो<u>म्राः</u> शुक्रा गर्वाशिरः ॥ २८ ॥

भा०—( द्विद्युतत्या रुचा ) चमचमाती कान्ति से ( पिस्तोभन्त्या रूपा) शत्रुओं का नाश करने वाली, सब को थामने वाली शक्ति से (सोमाः) शासक जन ( ग्रुकाः ) तेजस्वी ( गवाशिरः ) भूमि राष्ट्र के आश्रय और वाणी स्तुति के योग्य होता है।

हिन्दानो हेतृभिर्यंत त्रा वार्ज वाज्यकर्मीत्। सीर्दन्तो बुतुषो यथा॥ २६॥

भा०—(हेतृभिः) अन्य शासक जनों से (हिन्वानः) प्रेरित, शासित होकर (यतः वाजी) संयत, नियमबद्ध वती होकर (वाजी) ज्ञानवान बळवान पुरुष वेगवान अश्व के समान (वाजं आ अकमीत्) संग्राम में जावे। और (यथा) जैसे (वनुषः) हिंसक सैनिक (सीदन्तः) बैठते और रहते हैं उसी प्रकार वह भी सैनिक के समान सदा सन्नद्ध रहे।

त्र्युधक्सोम स्वस्तर्ये सञ्जग्मानो दिवः कृविः । पर्वस्व सूर्यो दृशे ॥ ३०॥ ४१॥ १॥

भा०—हे (सोम) सब को अनुशासन करने वाले ! तू (स्वस्तये) कल्याण के लिये (ऋधक्) तेज, ज्ञान आदि से सम्पन्न एवं सब से असंग होकर (दिवः संजग्मानः) वानप्रस्थ से और आगे बढ़कर संन्यास में जाता हुआ (सूर्यः) आकाश में सूर्य के समान (किवः) क्रान्तदर्शी होकर (इशे) अध्यात्म दर्शन करने और अन्यों के विवेक दर्शन के लिये (पवस्तः) कदम बढ़ा। इत्येकचत्वारिंशो वर्गः॥ इति प्रथमोऽध्यायः॥

#### द्वितीयोऽध्यायः

# [६४]

भृगुर्वारुणिर्जमदिश्विं ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः— १, ६, १०, १२, १३, १६, १८, २१, २२, २४— २६ गायत्रो । २, ११, १४, १४, २४, ३० विराड् गायत्रो । ३, ६— ८, १६, २०, २७, २८ निचृद् गायत्रो । ४, ४ पादनिचृद् गायत्रो । १७, २३ ककुम्मती गायत्रो ॥ त्रिंशह्चं स्कम् ॥

हिन्वन्ति सूर्मुस्नयः स्वसारी जामयस्पतिम् । महामिन्दुं महीयुर्वः ॥ १॥

भा०—( उस्तयः ) एकत्र निवास करने वाली, ( स्वसारः ) बहनों के समान परस्पर प्रेम से रहने वाली, ( जामयः ) सन्तान उत्पन्न करने योग्य कन्याएं ( महीयुवः ) मान, सत्कार, आदर की आकांक्षा करती हुई, ( महाम् ) गुणों में महान् ( इन्दुम् ) चन्द्रवत् आह्नादक, हृदय में प्रेम युक्त, और ऐश्वर्यवान् पुरुष को ( पतिम् ) पति रूप से ( हिन्वन्ति ) प्राप्त किया करें, उससे पति होने की प्रार्थना किया करें।

पर्वमान रुचारुचा देवो देवेभ्यस्परि ।

विश्वा वसून्या विशा॥ २॥

भा०—हे (पवमान) आगे बढ़ने हारे! सत्यासत्य विवेक करने हारे! हे अभिषेक भोग्य स्नातक! विद्वन्! तू (देवः) दानशील, तेजस्वी होकर (देवेभ्यः पिर) सब अन्य मनुष्यों से ऊपर होकर (रुचारुचा) खूब तेज से (विश्वा वसूनि) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को (आ विश ) प्राप्त कर।

त्रा पवमान सुष्टुति वृष्टि देवेभ्यो दुवेः। इषे पवस्व संयतम्॥३॥ भा० है (पवमान) अभिषेक प्राप्त ! तू (सुस्तुतिं आ पवस्व) उत्तम स्तुति प्राप्त कर । और (देवेभ्यः) विद्वानों का (दुवः) आदर-सत्कार, सेवा परिचर्या कर । और (इपे) उत्तम अभिलापा, मनोकामना पूर्ण करने के लिये (संयतम्) उत्तम संयमयुक्त जीवन (आ पवस्व) ज्यतीत कर ।

वृषा ह्यासिं भानुनां द्युमन्तं त्वा हवामहे । पर्वमान स्वाध्यः ॥ ४॥

भा०—तू (भानुना) तेज से ( वृपा हि असि ) जलवर्षक मेघ के समान वीर्य सेचन में समर्थ वा सुखप्रद, बलवान ( असि ) हो। ( द्युमन्तं व्वा ) तेजोयुक्त धन के स्वामी तुझ को हम हे (पवमान) पवित्र आचारवान् ! हे स्नातक ! ( स्वाध्यः ) सुखपूर्वं तेरा सत्कार और चिन्तन करते हुए ( हवामहे ) आदरपूर्वं बुठाते हैं।

त्रा पवस्व सुवीर्यं मन्द्मानः स्वायुध।

इहा ध्विन्द्वा गहि॥ ४॥१॥

भा०—हे (इन्दो) वीर्यवन् ! ऐश्वर्यवन् ! हे (सु-आयुध) उत्तम शस्त्र से शोभित ! तू (मन्दमानः ) हर्पयुक्त होता हुआ (सु-वीर्यम् आ पवस्व) उत्तम वीर्यं, तेज प्रदान कर । (इह आ गहि) इस आश्रम में आ । इति प्रथमो वर्गः ॥

यद्वद्भः परिष्टिच्यसे मृज्यमन्ति गर्भस्त्योः । द्वर्णा सुधस्र्थमश्जुषे ॥ ६ ॥

भा०—हे स्नातक ! गृहस्थ में प्रवेश करने हारे ! तू (यत्) जो (अद्भिः) आप्त जनों या जलों से (पिर सिच्यसे) स्नान कराया जाता है और (गभस्त्योः मृज्यमानः) बाहुओं द्वारा मल २ कर स्वच्छ, मलरहित किया जाता है, या माता पिता गुरु आदि द्वारा, ज्ञानादि से परिष्कृत

किया जाता है, वह तू ( हुणा ) काष्ट से वने रथ से गृह को प्राप्त हो या आसन द्वारा ( सधस्थम् अश्रुषे ) एक साथ समीप स्थिति प्राप्त कर ।

प्र सोमाय व्यश्ववत्पर्वमानाय गायत ।

महे सहस्रचत्तसे॥ ७॥

भा०—हे विद्वान पुरुषो ! (पवमानाय ) सत्यासत्य का विवेक करने वाले, विद्याओं तथा जलों द्वारा अभिषेक कराये जाने वाले (सहस्व-चक्षसे ) अनेक ज्ञानों का दर्शन कराने वाले (महे ) महान पूज्य (सोमाय) विद्वान वराई, वधू के अभिलाषी की (वि-अधवत्) विविध अधों वाले राजा, महारथी के तुल्य (प्र गायत) खूब स्तुति करों।

यस्य वर्षे मधुश्चुतं हरिं हिन्वन्त्यदिभिः।

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ = ॥

भार्व—( यस्य ) जिसके ( इन्दुम् ) तेजस्वी, ( मधुश्रुतम् ) मधुर, सुलप्रद, ( हरिम् ) दुःखहारी, मनोहर (वर्ण) शत्रुवारक जन या सैन्य बल को (अदिभिः) नाना शस्त्रों से ( इन्द्राय पीतये ) ऐश्वर्यवान् राष्ट्र वा राष्ट्र-पति पद के पालन के लिये बढ़ाते हैं—

तस्यं ते बाजिनी वयं विश्वा धर्नानि जिग्युषः।

सुखित्वमा वृंगीमहे ॥ ६॥

भा०—( तस्य वाजिनः ) उस बलशाली ( विश्वा धनानि जिग्युषः ) समस्त धनों को जीतने वाले, ( ते ) तेरे हम ( सिखत्वम् आ वृणीमहे ) मित्र भाव को स्वीकार करते हैं।

वृषा पवस्व धारया महत्वेते च मत्सरः।

विश्वा दधांन श्रोजंसा॥ १०॥ २॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक! हे बलशालिन्! (मत्सरः) सब को हर्ष देने वाला और (ओजसा) बल पराक्रम से देह में वीर्य धातुवत् (विश्वा दधानः ) राष्ट्र के सब अंगों का धारण पोपण करता हुआ, ( मरुत्वते ) प्राणींवत् बलवान् और विद्वान् पुरुषों के स्वामी, राजा के कार्य के लिये (धारया पवस्व ) उसकी आज्ञा से कार्य में प्रवृत्त हो। (२) देह में वीर्य, धारक-पोपक शक्ति से युक्त होकर देह में ब्यापे इति द्वितीयो वर्गः ॥

तं त्वा धर्तारमोएयो : पर्वमान स्वर्धशम्।

हिन्वे वाजेषु वाजिनम् ॥ ११ ॥

भा०—(ओण्योः धर्त्तारम्) आकाश और भूमि वा सूर्य और पृथिवी दोनों को धारण करने वाले ( स्व:-दशम् ) ज्ञान प्रकाश को दिखाने वाले, या सब के द्रष्टा, ( वाजिनम् ) बलशाली, ऐश्वर्यवान् , ज्ञानी ( तं त्वा ) उस तुझ को ( वाजेषु ) संग्रामों, ज्ञानों और ऐश्वर्यों के सम्पादन के लिये हे (पवमान) अभिषेक योग्य! (हिन्वे) प्रेरित करता हूं।

<mark>श्रया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धार</mark>या ।

युजं वाजेषु चोदय ॥ १२॥

भा०-( अया ) इस ( विपा ) बुद्धि से (चित्तः ) ज्ञानवान् और (हरिः) उत्तम संशय-दुःखों का नाशक होकर (अया धारया) इस प्रकार की वाणी, शक्ति या धारा गति से ( वाजेषु ) ज्ञान, ऐश्वर्य और संग्रामादि के अवसर पर ( युजं ) नियुक्त अधीन पुरुष, सहयोगी साथी को भी अश्ववत् ( चोदय ) चला, प्रेरित कर।

त्रा न इन्दो महीमिष् पर्वस्व विश्वदर्शतः।

<del>श्रस्मभ्यं सोम गातुवित् ॥ १३ ॥</del>

भा०—हे (इन्दो) तेजस्विन् ! हे दयाशील ! हे जल-क्षरणशील मेघवत् शासक ! तू (विश्वदर्शतः ) सब से देखने योग्य और सब को देखने वाला ( महीम् इपं पवस्व ) बड़ी भारी सेना वा शक्ति को

प्राप्त कर, उसको सञ्चालित कर। (२) हे मेघ वा वायो वा सूर्य ! तू (इपं महीम् पवस्व) अन्न वा वृष्टि को भूमि की ओर प्रेरित कर। त्रा कुलशा त्रामृष्टतेन्द्रो धाराभिरोजीसा।

एन्द्रंस्य पीत्रयं विश् ॥ १४ ॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! (कलशाः) राष्ट्र के नाना भागों के प्रतिनिधि रूप जलों से पूर्ण कलश (आ अन्पत) सम्मुख ही स्तुति किये जाते हैं, तू उनकी (धाराभिः) धाराओं, शक्तियों से और (ओजसा) अपने बल-पराक्रम से (इन्द्रस्य पीतये) इस मान राष्ट्र-ऐश्वर्य के पालन और उपभोग के लिये (आ विश) आसन पर आदरपूर्वक विराज। राज-भवन, सभा-भवन और राष्ट्र में प्रवेश कर।

यस्य ते मध्रं रसं तीवं दुहन्त्यद्विभिः।

स प्वस्वाभिमातिहा ॥ १४ ॥ ३ ॥

भा०—(यस ते) जिस तेरे (मधं) अति ह कारी (तीवं) तीव वेगवान् (रसं) बल को लोग (अदिभिः दुहन्ति) मेघों से वृष्टि-जल के समान शत्रुओं से अभेग्र सैन्यों द्वारा प्राप्त करते हैं, (सः) वह त् (अभि-मातिहा) अभिमानी शत्रुओं का नाश करने वाला होकर (पवस्व) सत्यासत्य का विवेक कर। (२) अध्यात्म में—आत्मा का आनन्द-रस धर्ममेघों द्वारा दुहते हैं। वह आत्मा अस्मिता वाले इन्द्रियों का शासक है।

राजां मेधाभिरीयते पर्वमानो मनावधि । श्चन्तरिचेण यात्वे ॥ १६॥

भा०—( मनौ अधि पवमानः ) मननशील मनुष्य समूह या राष्ट्र को स्तम्भित, ब्यवस्थित करने वाले सैन्यवल के ऊपर सेनापति-पद् पर आता हुआ ( गजा ) तेजस्वी पुरुष, राजा ( मेधाभिः ) पवित्र यज्ञ, सत्संग आदि कियाओं, शत्रु हिंसक सेनाओं और उत्तम बुद्धियों सहित (ईयते) आगे बढ़ता और (अन्तरिक्षण यातवे) आकाश-मार्ग से सूर्य के समान सर्वोपरि मार्ग से जाने के लिये समर्थ होता है।

त्रा न इन्दो शतुग्विनं गवां पोषं स्वश्व्यम् । वहा भगित्तमूतये ॥ १७ ॥

भा०—हे (इन्हों) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हमें (शतिग्वनम्) सौ सौ गौओं या भूमियों के स्वामी, (गवां पोपम्) गौओं, वैलों, वाणियों और भूमियों को पुष्ट करने वाले (स्वश्व्यम्) उत्तम अश्वों के स्वामी को या धन को (आ वह) स्वयं धारण कर और हमें प्राप्त करा और (भगित्तम्) ऐश्वर्य के दान को (कतये) हमारी रक्षा और समृद्धि के लिये (आ वह) प्राप्त करा।

त्रा नः सोम सहो जुवी रूपं न वर्चसे भर। सुष्वाणो डेववीतये ॥ १८॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! उत्तम शासक ! तू (देव-वीतये) मनुष्यों के पालन करने के लिये, (सुस्वानः) सब से अभिषेक किया जाता हुआ, (नः) हमारे (सहः) बल और (जुवः) वेग को और (रूपं) स्वर्णादि धन को (वर्चसे) तेज वृद्धि के लिये (आ भर) धारण कर, प्राप्त कर और हमें भी प्राप्त करा।

त्रपी सोम द्यमत्तमोऽभि द्रोणिति रोर्हवत्। सीद्ब्छियेनो न योतिमा ॥ १६॥

भा०—(इयेनः न) इयेन, वाज, गरुड़ पक्षी के समान तू (योनिम् आ सीदन् ) अपने स्थिर पद पर विराजता हुआ, हे (सोम) ऐश्वर्यंवन् शासक! (द्युमत्-तमः) सब से अधिक तेजस्वी होकर (आ रोस्वत्) सब ओर आज्ञाएं देता हुआ (द्रोणानि) समस्त राष्ट्र के मार्गों को (अर्ष) प्राप्त कर। श्रुप्सा इन्द्रांय <u>बायवे वर्रणाय म</u>रुद्धर्यः । सोमो श्रर्षति विष्णवे ॥ २० ॥ ४ ॥

भा०—(इन्द्राय) ऐश्वर्यवान्, शत्रु हन्ता, (वरुणाय) दुष्टों के वारण करने वाले, (मरुद्रयः) वायुवत् बलवान् पुरुषों और (विष्णवे) व्यापक वल इन सब के लाभ के लिये (अप्साः) जलोंवत् प्रजाओं और आस पुरुषों का सेवक (सोमः) उत्तम शासक (अपीते) उद्योग करे। इति चतुर्थों वृर्गः॥

इपं ते।कार्य ने। दर्धदुस्मभ्यं सोम विश्वतः। आ पंवस्व सहस्रिर्णम् ॥ २१॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! अन्यों को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले ! विद्यादि में निष्णात ! त् (अस्मभ्यम् ) हमारे लाम, उपकार के लिये और (नः तोकाय) हमारे पुत्रादि के उपकार के लिये, (विश्वतः) हमारे सब ओर (इपं दधत्) अन्न, उत्तम वृष्टि, बलवती सेना और मार्गदर्शक वाणी इन को (दधत्) धारण करता हुआ, (सहित्रणं) सहन्नों ऐश्वर्यों सुलों से युक्त वा सहन्नों जनों को धारण करने वाले, राष्ट्र धन को (आ पवस्व) प्राप्त कर, उसका शासन कर।

ये सोमांसः प्रावित ये श्रर्वावित सुन्विरे । ये वादः शर्युणाविति ॥ २२ ॥

भा०—(ये सोमासः) जो विद्वान् उत्तम शासक और शास्त्रज्ञ जन, (अर्वावित सुन्विरे) समीप के देश में अभिविक्त वा स्नातक होते हैं और (ये परावित सुन्विरे) जो दूर देश में अभिविक्त या स्नातक होते हैं और (ये वा) जो (शर्यणावित) हिंसाकारिणी, शस्त्रधारिणी सेना से युक्त प्रदेश या सेनापित आदि के सुख्य और गौण पदों पर अभिविक्त होते हैं—

य त्र्रार्जीकेषु कृत्वेषु ये मध्ये पुस्त्यानाम्। ये वा जनेषु पुञ्चसु ॥ २३॥

भा०—( ये ) जो ( आर्जीकेषु ) सरल धार्मिक पुरुपों के बीच वा समतल भागों में अभिषिक्त होते हैं, ( ये कृत्वसु ) जो कर्म करने वालों में अभिषिक होते हैं ( ये पस्त्यानाम् मध्ये ) जो प्रजाओं, गृहस्थों के बीच (वा पत्रसु जनेषु) और पांचों प्रकार के जनों में पदाभिषिक्त होते हैं—

ते नो वृष्टिं दिवस्परि पर्वन्तामा सुवीर्थम् ।

सुवाना देवासु इन्दंबः ॥ २४ ॥

भा०—( ते ) वे ( देवासः ) तेजस्वी, दानशील, ( इन्दवः ) दयाल पुरुष ( सुवानासः ) अभिषिक्त होते हुए ( दिवः परि ) आकाश से ( बृष्टिम् ) बृष्टि के समान हमारे दुःखों का छेदन करने वाली शक्ति ( पवन्ताम् ) प्राप्त करें और ( नः सुवीर्यं परि पवन्ताम् ) हमें उत्तम बल प्रदान करें।

पवते हर्युतो हरिर्गृणानो जमदेशिना। हिन्वानो गोरधि त्वचि ॥ २४ ॥ ४ ॥

भा०-( गोः व्यचि अधि ) भूमि की पीठ पर अध्यक्ष रूप से ( हिन्वानः ) स्थापित होता हुआ ( हर्यतः ) तेजस्वी पुरुष ( जमदिमना गृणानः ) अयणी, तेजस्वी पुरुषों को ज्ञान से उज्ज्वल करने वाले विद्वान् पुरुप द्वारा आदेश पाता हुआ (पवते) काम करता है। इति पञ्चमो वर्गः॥

प्र शुक्रासी वयोजुवी हिन्वानासे। न सप्तयः।

श्रीगाना श्रुप्सु मृञ्जत ॥ २६ ॥

भा०—( ग्रुक्रासः ) कान्तिमान्, दीप्तियुक्त तेजस्वी पुरुष ( सप्तयः न हिन्वानासः ) वेगवान् अश्वां के समान प्रेरित होते हुए, ( श्रीणानाः ) सेवा करते हुए या प्रतिष्ठित होते हुए (अप्सु) अन्तरिक्ष में तेजोमय पिण्डों के समान ( प्र मुञ्जत ) अच्छी प्रकार अभिषिक्त हो ।

तं त्वा सुतेष्वाभुवी हिन्बिरे देवतातये। स पवस्वानयां रुचा ॥ २७ ॥

भा०—हे (सोम) मुख्य शासक! (तं त्वा) उस तुझ को (आभुवः) चारों ओर विराजने वाले जन (देव-तातये) सब मनुष्यों के कल्याण के लिये (सुतेषु) ऐश्वयों को प्राप्त करने तथा उत्पन्न प्राणियों के हितार्थ, वा अभिषिक्त जनों के बीच में (हिन्विरे) तेरी प्रतिष्ठा करते हैं। (सः) वह तू (अनया रुचा) इस अनुरूप शोभा से (पवस्व) युक्त हो और सर्वोक्तम पद पर प्रतिष्ठित हो।

त्रा ते दर्च मयोभुवं विह्नम्या वृणिमहे। पान्तमा पुरुस्पृहंम् ॥ २८॥

भा०—हे शासक! हम लोग (ते) तेरे (दक्षं) बलस्वरूप शतुओं को भस्म करने वाले, (विह्नम्) कार्य-भार को अपने ऊपर उठाने वाले, (पुरु-स्पृहम्) बहुतों से प्रजा जनों को प्रेम करने वाले, बहुत से चुने गये, सम्मत, (पान्तम्) पालन करने में समर्थ सहयोगी पुरुष को (आ वृणीमहे) आदरपूर्वक वरण करते हैं।

श्रा मन्द्रमा वरेरयमा विष्टमा मन्तिषिर्णम्। पान्तमा पुरुसपृहम् ॥ २६ ॥

त्रा रियमा सुचेतुनमा सुक्रतो तन्ष्वा। पान्तमा पुरुस्पृह्मम् ॥ ३०॥ ६॥

भा०—हम लोग इसी प्रकार (पुरु-स्पृहम्) बहुतों से चाहे गये, बहुप्रिय, बहुसम्मत, (पान्तम्) सर्वपालक, (मन्द्रम्) सब को हर्ष देने वाले, (वरेण्यं) वरण करने योग्य, सन्मार्ग में जनों को ले जाने वाले, (मनीविणम्) बुद्धिमान् (वरेण्यम् आ आ) आदरपूर्वक वरण करने योग्य पुरुष को वरण करें और ऐसे ही सर्वप्रिय, बहुसम्मत, (रियम्) ऐश्वर्यवान्, (सुचेतुनम्) उत्तम ज्ञानी, पुरुष को, हे (सुकतों) उत्तम कर्म-प्रज्ञावन्! (तन्पु) अपने शरीरों और विस्तृत राष्ट्र कार्यों के निमित्त (आ आ आ आ आवृणीमहे) वरण किया करें। इति पष्टो वर्गः॥

## [ ६६ ]

शतं वैखानसा ऋषयः ॥ १—१८, २२—३० पवमानः सोमः । १६—२१
श्रानिवेंबता ॥ छन्दः—१ पादानिचृद् गायत्री । २, ३, ५—८, १०, १४,
१३, १५—१७, १६, २०, २३, २४, २४, २६, ३० गायत्री । ४, १४,
२२, २० विराड् गायत्री । ६,१२,२१,२८,२६ निचृद् गायत्री । १८ पादनिचृदनुष्टुप् ॥ तिंशदृचं स्क्रम् ॥

पर्वस्व विश्वचर्षग्रेऽभि विश्वीनि काव्यो । सखा सर्विभ्य ईड्यः ॥ १ ॥

भा०—प्रमु परमेश्वर का वर्णन करते हैं—हे (विश्वचर्षणे) समस्त संसार को देखने और दिखाने वाले प्रभो ! तू (विश्वानि कान्यानि अभि पवस्व) समस्त किव, विद्वान्, क्रान्तदर्शी और ज्ञानी पुरुषों द्वारा करने और जानने योग्य कर्मों और ज्ञानों को (अभि पवस्व) प्राप्त करा। तू (सिख्यः सखा) मित्रों का मित्र और (ईड्यः) सब से चाहने, स्तृति करने योग्य परम वन्दनीय है।

ताभ्यां विश्वेस्य राजिस ये पवमान धार्मनी। प्रतीची सोम तस्थतुः॥ २॥

भा०—हे (पवमान) सर्वव्यापक! सर्वप्रकाशक! (ये) जो (धामनी) दोनों विश्व को धारण करने वाले, आकाश और पृथिवी वा उत्तर और दक्षिण अयनों के तुल्य इह और पर (प्रतीची) परस्पर सुसम्बद्ध दोनों लोक (तस्थतुः) खड़े हैं (ताभ्यां) उनसे तू (विश्वस्य राजिस) समस्त जगत् में प्रकाश करता है। सूर्य दक्षिण और उत्तर ध्रुवों में प्रकाश करता है, (२) अध्यात्म में आत्मा, प्राण, अपान, दोनों स्वरों वा जायत् और स्वम दोनों अवस्थाओं को सम्भालता है।

प<u>ि धार्माचि यानि ते</u> त्वं सोमासि विश्वतः । पर्वमान ऋतुभिः कवे ॥ ३ ॥

भा०—हे (सोम) तेजस्विन् ! प्रकाशक ! (यानि) जो (तें) तेरे (धामानि) तेज (पिर्) चारों ओर फैले हैं उन से हे (कवें) कान्तदिर्शन् ! अन्तर्थामिन् ! हे (पवमान) पवित्र ! व्यापक ! तू (ऋतुभिः) प्राणों, काल के अवयवों और सत्य सामर्थ्यों से सूर्यवत् (विश्वतः असि) सर्वत्र सामर्थ्यवान् है।

पर्वस्व जनयन्त्रिष्टोऽभि विश्वानि वार्यो।

सखा सर्विभ्य ऊतर्ये ॥ ४ ॥

भा०—तू (सखा) परम मित्र, ( सिखिभ्यः उत्तये ) अपने मित्रों की रक्षा के लिये ( विश्वानि ) सब प्रकार के (वार्या) श्रेष्ट धनों को (जनयन्) पैदा करता हुआ ( इपः पवस्व ) उत्तम अन्न, वृष्टियें और चाहने योग्य सुख सम्पदाएं तथा शक्तियें ( पवस्व ) प्रदान कर।

तव शुक्रासी ऋर्चयी दिवस्पृष्ठे वि तन्वते।

पवित्रं सोम् धार्मभिः॥ ४॥ ७॥

भा०—हे (सोम) प्रभो! (तव) तेरी ( ग्रुकासः ) कान्तिमान् ( अर्चयः ) तेज, रिहमयां, ज्वालाएं (दिवः पृष्ठे ) सूर्य और भूमि के पृष्ठ पर अपने (धामिभः) तेजों से (पवित्रं वितन्वते) पवित्र प्रकाश करती हैं। इति सहमो वर्गः॥

तबेमे सप्त सिन्धवः प्रशिषं सोम सिस्रते।

तुभ्यं घावन्ति घेनवः ॥ ६॥

भा०—( इमे सप्त सिन्धवः ) ये वेग से बहने वाले नद नदी, जल समुद्रादि वा देह में प्राण गण, हे ( सोम ) सर्वशासक ! ( तव प्रशिषं ) तेरे ही उत्कृष्ट शासन को पा कर ( सिस्तते ) गति करते हैं और ( तुभ्यं धेनवः ) तेरे ही लिये ये वाणियां ( धावन्ति ) वेग से निकलती हैं । अथवा ( तुभ्यं धेनवः धावन्ति ) तेरी ही वाणियां सब को पवित्र करती हैं ।

प्र सीम याहि धारीया सुत इन्द्रीय मत्स्रः। द्धानो असिति अवः ॥ ७॥

भा०-हे (सोम) शास्तः! (धारथा) वाणी द्वारा (सुतः) उपांसित होकर तू (इन्द्राय प्र याहि) इस इन्द्रियों के स्वामी जीव के उपकार के लिये प्राप्त हो। तू ही (अक्षिति श्रवः) अक्षय अन्नवत् প্সবর্णीय परम ज्ञान को ( दधानः ) धारण करने वाला और ( मत्सरः ) अति आनन्ददाता है।

समु त्वा धीभिरस्वरिन्हन्वतीः सप्त जामयः। विश्रमाजा विवस्वतः॥ ५॥

भा०—( विवस्वतः ) विशेष रूप से तेरी परिचर्या करने वाछे साधक की (सप्त) सातों (जामयः) वन्धुवत् छन्दोमयी वाणियां (धीभिः) यज्ञादि कर्मों सहित (व्या हिन्यन्ती) तेरी ही महिमा को बढ़ाती हुई, (आजा) यज्ञ में (त्वा विप्रम्) तुझ विद्वान् के ही (सम् अस्वरन् ) गुण वर्णन करती हैं।

मृजन्ति त्वा सम्युवोऽन्ये जीरावधि ष्वर्णि ।

रेभो यद्ज्यसे वने ॥ ६॥

भा०-हे शास्तः ! तू (रेभः) उत्तम विद्वान् , उपदेष्टा होकर (यत् ) जब ( वने ) वानप्रस्थ आश्रम में ( अज्यसे ) जाता है, तब ( अयुवः ) अग्रगामी श्रेष्ठ जन (अब्ये) भेड़ के बालों के बने आसन पर (जीरी) उपदेशप्रद ( स्विन ) शब्दमय वेदों के ( अधि ) अधीन, (त्वा सं मृजन्ति) तुझे अच्छी प्रकार सुशोभित, दीक्षित, निष्णात करें।

वानप्रस्थे वृक्षमूलाश्रयणं यदुक्तम् तत्र वृक्षो वेदस्तस्य मूलाश्रयण-सुपासनम् । इति बौधायने गृह्ये ।

अथवा—हे विद्वन् ! तू ( रेभः यद् अज्यसे ) उपदेष्टा होकर तेज से प्रकट हो। ( अब्ये ) सब लोकों के रक्षक, ज्ञानमय ( जीरौ ) अज्ञान के

नाराक (स्विनि) उपदेशमय वेद के (अधि) आश्रय पर (अयुवः) अग्रासन पर विराजे, वृद्ध जन (त्वा सम्मृजिन्ति) तुझे अच्छी प्रकार पवित्र करते हैं।

पर्वमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गी असृचत । अवन्तो न श्रवस्यवः॥ १०॥ ८॥

भा०—हे (कवे) क्रान्तदर्शिन्! हे (वाजिन्) ज्ञानवन्! (पव-मानस्य ते) पवित्र करने वाले तेरे (श्रवस्यवः) श्रवण करने योग्य ज्ञान के इच्छुक जन (ते सर्गाः) तेरी सृष्टि के रूप में (अस्क्षत) उत्पन्न होते हैं। वे (अर्वन्तः न) अर्थों वा सवारों के समान धीरता से आगे बढ़ें। इत्यष्टमों वर्गः॥

अच्छा कोशं मधुरचतुमसृष्टं वारे अव्यये। अवावशन्त धीतयः॥११॥

भा०—( धीतयः ) राष्ट्र को धारण करने वाले जन ( अब्यये वारे ) अविनाशी, वरण करने योग्य पद पर ( मधुश्रुतम् ) अन्न के देने वाले, ( कोशम् ) धनादि से पूर्ण कोश को ( अच्छ ) प्राप्त कर (सोमं अस्प्रम्) शासक पुरुष को नियुक्त करें और उसी को ( अवावशन्त ) चाहें।

अच्छा समुद्रमिन्द्वोऽस्तं गावो न धेनवः।

अग्मेत्रृतस्य ये। निमा ॥ १२ ॥

भा०—(गावः धेनवः अस्तं न) दुधार गौवें जिस प्रकार अपने घर को स्वयं छोट आती हैं, उसी प्रकार (इन्दवः) उपासना करने वाछे, उसकी हैंसेवा करने वाछे उपासक शिष्य जन गुरु के प्रति स्वयं आकर (ऋतस्य योनिम्) सत्य ज्ञान के आश्रय, (समुद्रम् अच्छ) ज्ञान रस के सागर एवं ज्ञान वाणी के उपदेष्टा को (आ अगमन्) प्राप्त हों।

प्र ए इन्द्रों महे रण आपी अर्थन्ति सिन्धेवः। यद् गोभिर्वासयिष्यसे॥ १३॥ भा०—हे (इन्दो ) गुरु वा प्रभु की उपासना करने वाले शिष्य! उपासक! (यत् गोभिः वासियध्यसे ) जब तू ज्ञानवाणियों द्वारा आच्छा-दित होगा, उनसे वा उनके निमित्त गुरु-गृह में रक्खा जावे, तब (सिन्धवः) तुझे उत्तम नियमों में बांधने वाले (नः) हम में से (आपः) आप्त जन (महे रणे) बड़े भारी उपदेश के निमित्त (अर्धन्ति) तुझे अच्छी प्रकार प्राप्त हों और ज्ञान प्रदान करें। (२) उसी प्रकार जब शिष्य वाणियों में निष्ठ हों तो हमारी बहती जल धाराएं उसे स्नान करावें।

ग्रस्य ते सुख्ये वयमियंत्तन्तस्त्वोतंयः । इन्दों सिख्त्विसुंश्मिस ॥ १४॥

भा०—हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! शतु के प्रति वेग से जाने वाले ! (वयम् ) हम (त्वा ऊतयः ) तेरी रक्षा, प्रेम से युक्त होकर, (ते सख्ये) तेरे मित्रभाव में रहते हुए, (इयक्षन्तः ) ईश्वर की उपासना, परस्पर का आदर-सत्कार दान-प्रतिदान करते हुए, (ते सिलित्वम् ) तेरे ही मित्रभाव को (उश्मिस ) सदा चाहें।

त्रा पवस्य गविष्ये महे सीम नृचर्त्तसे। एन्द्रस्य जुठेरे विश्वा ॥ १४ ॥ ६ ॥

भा०—हे (सोम) शासक! तू (गो-इष्टये) भूमि को या वाणी को प्रदान करने के लिये (महे नृचक्षसे आ पवस्व) मनुष्यों को देखने और उपदेश करने वाले, आदर योग्य महान् पद या कर्त्तं व्य को पूर्ण करने के लिये प्राप्त हो और (इन्द्रस्य जठरे) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुनाशक राष्ट्र बल के मध्य में प्रवेश कर। इति नवमो वर्गः॥

महाँ यक्ति सोम ज्येष्ठं उत्राणामिन्द् योजिष्ठः । युध्वा सञ्छश्वीजिगेथ ॥ १६ ॥

भा०—हे (सोम) शासक! राजन्! त् (महान् असि) गुण, शक्ति में महान् है। हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन्! त् (उग्राणां) उग्र शक्ति-

शाली, दुष्टों को भय दिलाने वालों में (ज्येष्टः) सब से बड़ा प्रशंसा योग्य और (ओजिष्टः) सब से अधिक पराक्रमी, बली है। तू (शश्वत्) सदा ही (युध्वा सन्) युद्धशील शत्रुओं पर प्रहार करने वाला होकर (जिगेथ) विजय प्राप्त कर।

य उप्रभयश्चिदोजीयाञ्जूरेभ्यश्चिच्छूरतरः।

भूरिदाभ्यंशिचनमंहीयान् ॥ १७ ॥

भा०—(यः) जो तू (उग्रेभ्यः) वलवान् शतुओं को भय देने वालों से भी (ओजीयान् चित्) कहीं अधिक पराक्रमी और (श्रुरेभ्यः चित् श्रूरतरः) श्रूरवीरों से भी कहीं अधिक श्रूरवीर है, वह तू (भूरि दाभ्यः चित्) बहुत दान करने वालों से भी कहीं अधिक (मंहीयान्) वहा दानी है।

त्वं सीम सूर् एषं स्तोकस्यं साता तन्नीम् । वृणीमहें सख्यायं वृणीमहे युज्याय ॥ १८ ॥

भा०—हे (सोम) जगत के शासन करने हारे! सब के सञ्चालक!
परमैश्वर्यवन्! प्रभो! (त्वं) तू (सूरः) उत्तम वीर्यवान्, सब का प्रेरक,
सूर्य के समान तेजस्वी, सब का उत्पादक है तू (तोकस्य तन्नाम्) पुत्र
और वंशकर्ता पौत्रों का भी (साता) देने वाला है। तुझे हम (सख्याय
वृणीमहे) मित्रभाव के लिये वरते हैं और तुझे (मुज्याय वृणीमहे)
अपने सहायक साथी रूप से वरते हैं।

अग्न आर्यूषि पवस आ सुवोर्जुमिषं च नः। ऋारे वाधस्व दुच्छुनाम् ॥ १६॥

भा०—हे (अमें) तेजस्विन् ! हे अम्रणी ! हे ज्ञानवन् ! तू (नः आयूंषि ) हमारे आयुओं की (पवसे ) रक्षा कर । (नः ) हमें (ऊर्जम् इपं च आसुव ) बल पराक्रम और अन्न प्रदान कर ।

<mark>त्रुग्निर्ऋषः पर्वमानः पार्श्वजन्यः पुरोहितः ।</mark> तंमीमहे महाग्यम् ॥ २० ॥ १० ॥

भा०—(अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान, अन्यों को प्रकाश देने वाला, (ऋषिः) मन्त्रार्थों का द्रष्टा, (पवमानः) सब को पित्र करने वाला, सब का रक्षक, (पाञ्चजन्यः) पांचों जनों का हित-कारक, (पुरोहितः) सब के समक्ष अध्यक्ष, साक्षीवत् स्थापित है। (तम् महा-गयम्) उस महाप्राण एवं महा गृह के समान सर्वाश्रय को हम (ईमहे) प्राप्त हों। इति दशमो वर्गः॥

अग्<u>ने पर्वस्व स्वपा अस्मे वर्चीः सुवीर्यम्</u>। द्र्धट्रियं मिश्र पोष्यम् ॥ २१ ॥

भा०—हे (असे) ज्ञानवन् ! तेजस्विन् ! त् (सु-अपाः) उत्तम कर्मं करने हारा ! (स्व-पाः) स्वयं अपनों का वा ऐश्वर्यों का पालक होकर (अस्मे वर्चः) हमें तेज और (सुवीर्यं) उत्तम वीर्यं प्रदान कर और त् (मिय रियम पोपम द्वत्) मेरे में धन, पुत्रादि एवं पशु-समृद्धि और शरीर की पुष्टि को धारण करा।

पर्वमा<u>नो त्राति</u> स्निधोऽभ्येर्षति सुष्टुतिम् । स्<u>रो</u> न विश्वद्रीतः ॥ २२ ॥

भा०—( विश्व-दर्शतः स्रः न ) स्र्यं के समान सब का द्रष्टाः सब से देखने योग्य, सब को मार्ग दिखाने हारा, विद्वान् तेजस्वी ( स्निधः अति पवमानः ) समस्त हिंसाकारी दुष्टों को अतिक्रमण करके, उनका पराजय करके ( सु-स्तुतिम् अभि अर्प ) उत्तम स्तुति प्राप्त कर।

स मर्म्हजान श्रायुधिः प्रयम्बान्प्रयसे हितः। इन्दुरत्यो विचच्छाः॥ २३॥

भा०—(सः) वह ( आयुभिः मर्मुजानः ) मनुष्यों द्वारा अभिविक्त

होता हुआ ( प्रयस्वान् ) उत्तम प्रयत्नवान् (प्रयसे हितः) सब को पालने, नृप्त करने, उत्तम मार्ग में यत्न कराने के लिये स्थापित किया जाय । वह (इन्दुः) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला, प्रजाओं से सेवनीय, (अत्यः ) सब को प्राप्त, अश्ववत् सब का रक्षक, सबसे अधिक और ( विचक्षणः ) विशेष रूप से तत्वज्ञान का दृष्टा हो ।

पर्वमान ऋतं वृहच्छुकं ज्योतिरजीजनत्।

कृष्णा तमां सि जङ्ग नत् ॥ २४ ॥

भा०—( पवमानः ) सब को पवित्र करने वाला, ( वृहत् ) बड़ा ( ग्रुक्रम् ) ग्रुद्ध ( ऋतम् ) सत्य ज्ञानमय ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( अजीजनत् ) प्रकट करता है । वहीं ( कृष्णा तमांसि ) कष्टदायी, काले अन्धकारों को सूर्यवत् ( जंबनत् ) विनाश करे ।

पर्वमानस्य जङ्घे<u>तो हरेश्चन्द्रा अं</u>सृच्त । जीरा अजिरशोचिषः ॥ २४ ॥ ११ ॥

भाट—( पवमानस्य ) राष्ट्र को शोधन करने वाले और ( जंझतः ) दुष्टों का बार २ नाश करते हुए ( अजिर-शोचिषः ) अविनश्वर तेजस्वी ( हरेः ) सूर्यवत् दुःखों के हटाने वाले तुझ नरोत्तम के ( जीराः ) वेग से युक्त सब को जीवन देने वाले ( चन्झाः ) सर्वाह्मादकारी गुण ( अस्क्षत ) प्रकट होते हैं । इत्येकादशो वर्गः ॥

पर्वमानो र्थितिमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः।

हरिश्चन्द्रो मुरुद्गर्गः ॥ २६॥

भा०—( पवमानः ) वेग से युद्ध में जाता हुआ, अभिषिक्त होता हुआ ( रथीतमः ) सब से उत्तम महारथी, ( ग्रुअशः-तमः ) सब से अधिक शोभावान, ( ग्रुअभिः ) अपने शोभायुक्त गुणों से ही ( मरुद्-गणः ) मनुष्य समूहों का स्वामी और ( हरि-चन्द्रः ) सब मनुष्यों को आहाद देने वाला हो जाता है।

हरिरिति मनुष्यनाम । निघ० ॥ पर्यमानो व्यक्षियद्दृशिमभिर्वाज्ञसातमः । द्धन्स्तोत्रे सुवीर्यम् ॥ २७ ॥

भा०—( पवमानः ) अभिपेक को प्राप्त होने वाला, (वाज-सातमः ) ज्ञान, बल, धन का सर्वोत्तम दाता, आदाता और विभक्ता पुरुष (रिहमिभिः) रिहमयों से (वि अश्ववत् ) विशेष रूप से व्यापे और वह (स्तोत्रे ) स्तुति, उपदेशादि करने वाले के हितार्थ (सुवीर्यं द्धत् ) उत्तम वीर्यं को धारण करे।

प्र सुवान इन्दुरक्ताः प्वित्रमत्यव्ययम् ।

पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥ २८॥

भा०—( इन्दुः ) ऐश्वर्यवान् वह (सुवानः) अभिषेक को प्राप्त होता हुआ (पिवत्रम् ) पिवत्र (अव्ययम् ) नाश को न प्राप्त होने वाले, सर्व-रक्षक पद को (अति अक्षाः ) सर्वोपिर प्राप्त हो (पुनानः) अन्यों को भी पिवत्र करता हुआ वह (इन्दुः ) ऐश्वर्यवात्र, दयालु होकर (इन्द्रम् आ अक्षाः ) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुहन्ता पद को प्राप्त हो। अध्यात्म में—'इन्दु' प्रभु 'इन्द्र' जीव को प्राप्त हो। अथवा 'इन्दु' शरणा गत जीव उस 'इन्द्र' प्रभु को पिवत्र होकर प्राप्त हो।

एष सोमो अधि त्वचि गर्वा कीळ्त्यद्विभिः। इन्द्रं मद्येय जोहुवत्॥ २६॥

भा०—(एपः सोमः) यह उत्पन्न होने वाला जीव (गवां व्वचि अधि) इन्द्रियों के आवरणकारी देह के ऊपर अध्यक्ष रूप से (अदिभिः कीडिति) अविनश्वर शक्तियों वा प्राणों से खेलता है, नाना सुख प्राप्त करता है, और (मदाय) परमानन्द सुख को प्राप्त करने के लिये (इन्द्रं) उस ऐश्वर्यवान् परम प्रमु को (जोडुवत्) पुकारता, उसकी स्तुति प्रार्थना करता है। इसी प्रकार अभिपिक्त जन भूमियों पर शस्त्र बलों से युद्ध क्रीड़ा करता है और सब के हर्ष के लिये इन्द्र पद को प्राप्त करता है।

यस्य ते द्युम्न<u>बत्पयः पर्वमानाभृतं दिवः।</u> तेन नो मृळ जीवसे ॥ ३० ॥ १२ ॥

भा०—हे (पवमान) रक्षा करने हारे ! प्रभो ! (यस्य ते दिवः) जिस तुझ तेजस्वी सूर्यवत् कान्तिमान् का (पयः द्युम्नवत्) तेज, वीर्य और पोपक अन्नादि धन और प्रकाश के समान (आ-मृतम्) सर्वत्र धारित है (तेन नः जीवसे) उससे हमें त् जीवन प्रदान करने के लिये (मृड) दया कर। इति द्वादशों वर्गः॥

### [ 80 ]

ऋषिः—१-३ भरद्वाजः '४—६ कश्यपः । ७—६ गोतमः । १०—१२ स्रितः । १३—१५ विश्वामित्रः । १६—१८ जमदिशः । १६—२१ विश्वामित्रः । १६—१८ जमदिशः । १६—२१ विश्वामित्रः । १६—१८ जमदिशः । १६—२१ विश्वाः स्थितः विश्वाः विश्वाः विश्वाः विश्वाः । १०—१२ पवमानः सोमः पूषा वा । २३, २४ अगिनः सविता वा । २६ अगिनरिनवां सविता च । २७ अगिनविश्वदेवा वा । ३१, ३२ पावमान्यध्येत्रस्तुतिः ॥ अन्दः—१, २, ४, ४, ११—१३, १५, १६, २३, २५ विच्छद् गायत्री । ३, = विराड् गायत्री । १० यवमध्या गायत्री । १६—१८ भुरिगाचीं विराड् गायत्री । ६, ७, ६, १४, २०—२२, २, २६, २८, २६ गायत्री । २७ अनुष्टुप् । ३१, ३२ विच्छदनुष्टुप् । ३० पुरउष्यिक् ॥ द्वात्रिंशद्वं स्कम् ॥

त्वं सोमासि धा<u>रयुर्म</u>न्द्र झोजिष्ठो अध<u>व</u>रे । पर्वस्व मं<u>ह</u>यद्रीयः ॥ १ ॥

भा० — हे (सोम) ऐश्वर्यवन्! उत्तम शासक! (त्वं) त् (धारयुः) राष्ट्र विश्व, वा देह को धारण करने वाली श्वक्ति, आज्ञा, वाणी का स्वामी (असि) है । तू (मन्द्रः) अति आनन्दप्रद, (ओजिष्ठः) सब से अधिक बलवान्, परा-कमी है । तू (मंहयद्-रियः) सदा ऐश्वर्य प्रदान करता हुआ (अध्वरे पवस्त) पीड़ा, पराजय आदि से रहित कार्य यज्ञ वा राष्ट्र में ( पवस्व ) प्राप्त हो ।

त्वं सुतो नृमादंनो द्रधन्वानमत्स्वरिन्तमः।

इन्द्रांय सुरिरन्धंसा ॥ २ ॥

भा०—हे वीर ! ऐश्वर्यवन् ! शासक ! (त्वम् ) त् (सुतः) अभिषिक्त होकर (नृ-मादनः) सब नायकों और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, (दधन्वान्) सब का पोपण करने वाला, (मत्सिरिन्-तमः) स्वयं सब से अधिक प्रसन्न, (सूरिः) विद्वान् होकर (अन्धसा) अन्न से (इन्द्राय) ऐश्वर्यं वा प्रसु वा परमाधिकारी की सेवा कर ।

भा०—( त्वं ) तू ( अदिभिः सुष्वाणः ) पाषाण खण्डों के समान दढ़ और मेवों के समान जळ-धारा और सुखों की वर्षा करने वाले पुरुषों द्वारा अभिषिक्त होता हुआ ( किनिकदत् ) गर्जता हुआ, ( द्युमन्तं ) तेज से युक्त ( उत्तमम् ग्रुष्मम् ) उत्तम शत्रु शोषक बल को ( अभि अर्ष ) प्राप्त कर ।

इन्दुर्हिन्<mark>वानो अर्पति दिरो वार</mark>्गरा<u>य</u>व्यय्। । ह<u>िर्</u>चार्जमचिकदत् ॥ ४ ॥

भा०—(हिन्धानः इन्दुः) बृद्धि प्राप्त करता हुआ ऐश्वर्ययुक्त दयालु तेजस्वी पुरुष (अव्यया वाराणि) अवि अर्थात् स्नेहादि के वने नाना वरणीय, मनलुभाने वाले उत्तम प्रलोभनों को भी (अति अर्पति) पार कर जाता है। वह (हरिः) अज्ञान दूर करने हारा (वाजम् अचिकदत्) ज्ञान का उपदेश करता है। इन्द्रो व्यव्यमर्षिष्ठ वि श्रवीष्टि वि सौर्मगा। वि वार्जान्त्सोम् गोर्मतः॥ ४॥ १३॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! उत्तम पुरुष ! तू (अव्यम् ) इस भूमि के उत्तम धन को (वि अर्षांस) विविध प्रकार से प्राप्त कर । (श्रवांसि वि ) नाना ज्ञान, अन्न और कीर्तियां प्राप्त कर । (सौभगा वि अर्षांसे ) नाना सौभाग्य प्राप्त कर । हे (सोम) उत्तम शासक ! तू (गोमतः वाजान् वि अर्षांस ) वाणीसम्पन्न विद्वान् से ज्ञानों और भूमि के स्वामी कृषकार से अन्नों को विविध प्रकार से प्राप्त कर । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

त्रा न इन्दो शतुभ्वन रायें गोर्मन्तम्थ्वनम् । भर्रा सोम सहस्त्रिर्णम् ॥ ६॥

भा०—हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! त् (नः) हमें (शतिग्वनं) सैकड़ों गौओं, भूमियों से युक्त, (गोमन्तं ) ज्ञान-वाणियों से युक्त (अश्विनम् ) अश्वों से सम्पन्न, (सहिं हिणं) संख्या में सहस्रों वा सहस्रों सुखों से युक्त (रियम् ) ऐश्वर्यं को (आ भर ) प्राप्त करा।

पर्वमानास् इन्देवस्तिरः पवित्रसाशवः।

इन्हं यामेभिराशत॥ ७॥

भा०—( पवमानासः ) वेग से प्रयाण करते हुए, ( इन्दवः ) शतु को सन्तप्त करने में कुशल, ( आशवः ) वेगवान, वीर जन ( यामेभिः ) अपने प्रयाणों द्वारा, अपने सन्मार्गों द्वारा, अपने उत्तम नियम व्यवस्थाओं द्वारा, ( पवित्रम् तिरः ) कण्टक शोधन के कार्य को पूर्ण करके ( इन्द्रं ) ऐश्वर्य पद को ( आशत ) प्राप्त करते हैं।

क्कुहः सोम्यो रस् इन्दुरिन्द्राय पूर्व्यः।

ग्रायुः पंचत ग्रायवे ॥ 🗖 ॥

भा०—( ककुहः ) सर्वश्रेष्ठ, ( सोम्यः ) प्रशास्ता पद के योग्य ( रसः ) बळवान् ( इन्दुः ) ऐश्वर्यवान् (पूर्व्यः) पूर्व विद्वान् एवं शक्ति से पूर्ण जनों से उपिदृष्ट और सत्कार पाकर (इन्द्राय पवते ) ऐश्वर्ययुक्त पद को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ता है और वह स्वयं (आयुः) श्रेष्ठ मनुष्य होकर (आयवे ) मनुष्य मात्र के उपकार के लिये हो।

हिन्वन्ति सूरमुस्रियः पर्वमानं मधुश्चुतम् । श्रुभि गिरा समस्वरन् ॥ ६॥

भा०—(पवमानम्) अभिपेक होने योग्य एवं वीर्य, शौर्य और ज्ञान आदि से राष्ट्र जन को पिवत्र करने वाले (मधु-श्रुतम्) जल, मधुर वचन और अन्न प्रदान करने वाले, (सूरम्) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को (उस्रयः) राष्ट्र में वसने वाले एवं उत्तम मार्ग में जाने वाले जन किरणों के तुल्य (हिन्वन्ति) बढ़ाते और सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं। और उसे (गिरा) वेद-वाणी और उत्तम उपदेश द्वारा (अभि सम् अस्वरन्) सब ओर से उसको उपदेश करें, उसके गुणों का प्रकाश करें।

<mark>्याविता नी य्राजाश्वः पूपा याम</mark>नियामनि ।

त्रा भेत्तत्कुन्यसि नः ॥ १० ॥ १४ ॥

भा०—(पूषा) पोपण करने वाला, (अविता) रक्षक, प्रेम करने हारा ! (अजाश्वः) वेग से जाने वाले अश्वों से युक्त विद्वान् (यामिनियामिनि) प्रत्येक यम नियम में अभ्यस्त वा उक्तम विवाह-कृत्य में (नः कन्यासु) हमारी कन्याओं के पाणिप्रहण करने के निमित्त (नः आभिस्त्) हमें प्राप्त हो। इति चतुर्दशो वर्गः॥

श्चयं सोमः कप्रदिने घृतं न पवते मधुं।

त्रा भेचत्कन्यांसु नः ॥ ११ ॥

भा०—( अयं ) यह (सोमः) उत्तम विद्वान, वध् की कामना करने वाला, ( कपर्दिने ) उत्तम मुकुट से सजने वाले राजा के योग्य ( मधु घृतं न पवते ) मधुर, आनन्ददायक खाद्य पदार्थ, मधुपर्क और जल, अर्ध्य पाद्य आदि प्राप्त करता है वह (नः कन्यासु आमक्षत्) हमारी कन्याओं के निमित्त हमें प्राप्त हो।

श्रयं ते श्राष्ट्रेणे सुतो घृतं न पवते श्रुचि । श्रा भ्रचत्कन्यासु नः ॥ १२ ॥

भा०—हे (आपृणे) सब प्रकार से तेजस्विन् ! जो (नः कन्यासु आ भक्षत्) हमें कन्याओं के निमित्त प्राप्त हो (अयं) यह (ते) तेरे ( ग्रुचि ) ग्रुद्ध कान्तियुक्त ( पृतं न ) प्रकाशवत् (ते सुतः) तेरा अभि-षिक्त पुत्रवत् निष्णात ज्ञान प्रकाश को ( पवते ) प्राप्त हो।

बाचो जन्तुः केबीनां पर्वस्व सोम् धार्या। देवेषु रत्नधा श्रीसि॥ १३॥

भा०—हे (सोम) उत्तम विद्वन् ! तू (देवेषु रलधाः असि ) कामनावान् जनों में रमणीय ज्ञान और धन देने वाला है। तू (कवीनां वाचः जन्तुः) विद्वानों की वाणी को प्रकट करने वाला है, तू (धारया प्रवस्त ) ज्ञान धारण करने वाली वाणी से सब को पवित्र कर वा सब को प्राप्त हो।

त्रा कुलशेषु धावति श्येनो वर्म वि गहिते । ष्ट्राभि द्रोणा कनिकदत् ॥ १४ ॥

भा०—( श्येनः ) उत्तम आचार-चरित्रवान् पुरुष होकर (कलशेषु) जल से पूर्ण कलशों द्वारा ( आ धावति ) अपने को सब प्रकार शुद्ध करे । ( वर्म ) पहनने योग्य सुन्दर वस्त्रों, वा (वर्म) उत्तम गृह, [गृहस्थ आश्रम] को ( विगाहते ) प्रवेश करे । वह ( द्रोणानि ) गृहों को गृहोचित कर्त्तव्यों वा धनों को ( अभि कनिकदत् ) प्राप्त करे ।

पि प्र सीम ते रसोऽसि कलशे सुतः। श्येनो न तक्को श्रर्षिति ॥ १४ ॥ १४ ॥ भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! (ते) तेरे लिये (सुतः) संस्कारयुक्त किया हुआ (रसः) जल जैसे (कलशे) कलश में और (रसः) वल (कलशे) राष्ट्र में (पिर असिर्जि, प्र असिर्जि) चारों ओर हो और अच्छी प्रकार तैयार किया जावे। वह (श्येनः न) वाज के समान श्येन- च्यूह बना कर (तकः) वेग से गित करता हुआ (अपीते) विचरता है। इति पञ्चदशो वर्गः॥

पवस्व सोम मन्द्यन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १६॥

भा०—तू (मधुमत्-तमः) अति मधुर स्वभाव वा जल अन्न और बल का बड़ा भारी स्वामी होकर हे (सोम) शासक ! तू ( मन्द्यन् ) सब को असन्न करता हुआ ( इन्द्राय पवस्व ) ऐश्वर्ययुक्त पद को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ ।

त्र्यपृत्रहेववीतये वाज्यन्तो रथा इव ॥ १७ ॥ ते सुतासो मदिन्तमाः शुका वायुम्पृत्तत ॥ १८ ॥

भा०—(ते) वे नाना (सुतासः) अभिषिक्त जन (मिदन्तमाः) खूब हर्ष उत्पन्न करने हारे ( शुक्राः ) जल वा रिहमयों के समान शुद्ध पिवत्र, तेनस्वी होकर ( वायुम् असक्षत ) वायुवत् प्रवल पद को निर्माण करते हैं और वे (वाजयन्तः रथाः इव) संग्राम करने वाले रथों के समान, ( देव-वीतये) मनुष्यों की रक्षा के लिये ( अस्ग्रम् ) तैयार होते हैं।

ब्राव्णा तुन्नो श्रमिष्टुतः पवित्रं सोम् गच्छसि ।

द्धत्स्तोत्रे सुवीयम् ॥ १६॥

भा०—(स्तोत्रे) स्तुति करने वाळे विद्वान प्रजा जन के उपकार कें लिये (सुवीर्य दधत्) उत्तम बल को धारण करता हुआ, हे (सोम) उत्तम शासनयोग्य विद्वन ! त् (प्रावणा तुन्नः) विद्वान उपदेष्टा द्वारा प्रोरित और अभिताड़ित होकर और (अभि-स्तुतः) खूब प्रशंसित और उपदिष्ट होकर (पवित्रं गच्छिसि) शत्रु-कण्टकादि को दूर करने के शासन पद को प्राप्त होता है।

एष तुन्नो श्रमिष्ट्रंतः पवित्रमतिं गाहते । रुत्तोहा वार्यमु ॥ २० ॥ १६ ॥

आ०—( एपः ) यह ( तुन्नः ) विद्वानों द्वारा शासित और ( अभि सुतः ) सब ओर से प्रशंसित ( रक्षोहा ) दुष्टों, विद्वां का नाशकारी होकर ( अन्ययम् ) रक्षक पद के योग्य ( वारम् ) सर्व वरणीय और शत्रुओं के वारक ( पवित्रं ) शत्रुरूप कण्टकशोधन के कार्य को ( अति गाहते ) सर्वो-पिर होकर प्राप्त करता है।

यदन्ति यचे दूर्के भयं विन्दति मामिह।

पर्वमान वि तज्जहि॥ २१॥

भा०—हे (पवमान) शत्रुकण्टक के शोधने हारे! हे अभिषेक पाने वाले जन! (यद् भयम् अन्ति) जो भय समीप या (दूरके) दूर देश में भी (माम्) मुझे (इह विन्दिति) इस राष्ट्र में प्राप्त होता है, तू (तत् वि जिहि) उसे विशेष रूप से नष्ट कर। वा जो मुझे भयादि देता है उसे दण्डित कर।

पर्वमानः सो ग्रुद्य नः प्वित्रेण विचर्षणिः।

यः पोता स पुनातु नः ॥ २२ ॥

भा०—(सः) वह (विचर्षणिः) विशेष अध्यक्ष, (पवमानः) दुष्टों को दूर करता हुआ (पवित्रेण) शस्त्र बल से युक्त होकर (नः) हमारे बीच (यः पोता) जो पवित्र करने में कुशल है (सः नः पुनातु) वह हमें पवित्र, स्वच्छ करे।

यचे प्रवित्रमर्चिष्यग्वे वित्ततमन्तरा।

ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥ २३ ॥

भा०—हे (अप्ने) तेजस्विन्! ज्ञानवन्! प्रभो! (यत्) जो (ते) तेरा (पवित्रम्) सब को छुद्ध पवित्र करने वाला (ब्रह्म) महान् तेज

( अर्चिपि ) तेजोमय सूर्यादि के और ( अन्तरा विततम् ) समस्त जगत् के बीच ब्याप्त है ( तेन नः पुनीहि ) उससे हमें पवित्र कर ।

यत्ते <u>प</u>वित्रमर्चिवदग्<u>ने</u> तेन पुनीहि नः।

ब्रह्मसुबैः पुनिहि नः ॥ २४ ॥

भा०—हे (अझे) अझे ! तेजस्विन् ! (यत्) जो (ते) तेरा (अर्चिवत्) तेज़ोयुक्त (पवित्रम् ब्रह्म) पवित्र ब्रह्म ज्ञान है (तेन नः पुनीहि) उससे त् हमें पवित्र कर। (सः) वह त् (नः पुनीहि) हमें सदा पवित्र करता रह।

डुभाभ्यां देव सवितः प्रवित्रेण सुवेन च । मां पुनीहि विश्वतः ॥ २४ ॥ १७ ॥

भा०—हे (देव) सुखों के दाता ! हे तेजोमय ! ज्ञान के प्रकाशक ! हे (सिवतः ) उत्तम शासक ! तू अपने (पिवत्रेण) पिवत्र करने वाले ज्ञान और (सिवन च) शासन (उभाभ्यां) दोनों से (आ विश्वतः पुनीहि) सब ओर से पिवत्र कर । इति सप्तदशो वर्गः ॥

त्रिभिष्ट्वं देव सवित्वंषिष्टैः सोम धामभिः।

अग्<u>ने द्त्</u>रैं पुनीहि नः ॥ २६ ॥

भा०—हे (देव सवितः) तेजस्विन्, ज्ञानप्रद, सर्वप्रकाशक, सर्वोत्पादक प्रभो ! हे (सोम) सर्वाध्यक्ष ! हे (अग्ने) सर्वाप्रणी ज्ञानवन् ! त् (त्रिभिः दक्षैः विषिष्ठैः धामभिः) पापों को भस्म करने वाले, सब सुखों के देने वाले, तीनों तेजों से (नः पुनीहि) हमें पवित्र कर ।

पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसेवो धिया।

विश्वे देवाः पुनीत मा जातंवेदः पुनीहि मा ॥ २७ ॥

भा०—( देव-जनाः ) ग्रुभ गुणों का प्रकाश करने वाळे जन ( मां पुनन्तु ) मुझे पवित्र करें। (वसवः) प्राणों के तुल्य उत्तम आश्रमों में बसने वाले जन (धिया) ज्ञान और कर्म द्वारा (मां पुनन्तु) मुझे पवित्र करें (विश्वे देवाः) हे समस्त विद्वान् जनो ! (मां पुनीत) मुझे पवित्र करोः हे (जातवेदः मां पुनीहि) ज्ञानवन् ! तू मुझे पवित्र कर ।

प्र प्यायस्व प्र स्थेन्द्स्व सोम् विश्वेभिरंशुभिः।

देवेभ्यं उत्तमं हुविः॥ २८॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक ! विद्वन् ! तू (विश्वेभिः अंशुभिः) समस्त किरणों, उपायों से (देवेभ्यः) मनुष्यों के लिये (उत्तमं हविः प्र प्यायस्व) सूर्यवत् उत्तम जल-अन्न की वृद्धि कर और (प्र स्यन्दस्व) जलवत् दुग्धादि की धार बहाया कर।

उप धियं पनिष्नतं युवानमाहुत्विष्यम्। अर्गनम विभ्नेतो नर्मः॥ २६॥

भा०—हम (नमः विश्रतः) उत्तम अन्न और विनय आदरयुक्त वचन को धारण करते हुए (प्रियं) प्रिय (पनिष्नतम्) उपदेश करने वाले (युवानम्) युवा (आहुति-वृधम्) आदरपूर्वक आहुति दानादि से बढ़ने वा बढ़ाने वाले विद्वान् गुरु को (उप अगन्म) शिष्यवत् प्राप्त हों।

श्रुलाय्यंस्य पर्श्वनैनाश तमा प्वस्व देव सोम । श्राखं चिट्टेव देव सोम ॥ ३० ॥

भा०—(अलाव्यस्य = अराय्यस्य) क्षमा, धन आदि देने के अयोग्य वा हमारा अधिकार न देने वाले शत्रु का (परशुः) शस्त्र (तम् न-नाश) उसी को नष्ट करें। हे (सोम) उत्तम शासक! तू (आ पवस्व) इस प्रकार दुष्टों का नाश कर। हे (देव सोम) तेजस्विन् ऐश्वर्यवन् ! तू (आखुं चित्) मूषक स्वभाव के सब ओर से धन खनन करने वाले कृषक, श्रमी व्यक्ति को (चित्) भी आदरपूर्वक (आ पवस्व) कार्य में लगा। यः पविमानीरुध्येत्युपिभिः सम्भृतं रसम्। सर्चे स पूतमेश्नाति स्वदितं मात्रिश्वना ॥ ३१ ॥

भा०—( यः ) जो ( पावमानीः ) पवमान अर्थात् पवित्र करने और अभिपेक किये जाने वाले के सम्बन्ध की पवमान देवताक ऋचाओं को और (ऋपिभिः) वेदमन्त्रार्थीं का साक्षात् करने वाले विद्वानों द्वारा ( संस्टतम् ) संगृहीत ( रसम् ) सारभूत ज्ञान को ( अध्येति ) अध्ययन, उनका अर्थ ज्ञान और मनन करता है ( सः ) वह (मातरिश्वना स्वदितम्) उत्तम मातृसमान, सर्वज्ञकल्प प्रभु या आचार्य के अधीन श्वास लेने, जीवन धारण करने वाले उत्तम शिष्यगण द्वारा (स्वदितं) सुख से <mark>यहण करने योग्य ( सर्वं ) समस्त (पूतं)</mark> पवित्र ज्ञान को अन्न के समान ही (अक्षाति) ग्रहण करता है और उसका उपभोग लेता है।

<u>पाबमानीर्यो ऋध्येत्यृषिभिः सम्भृतं रसम्।</u>

तस्मै सरस्वती दुहें चीरं सर्पिर्मधूदकम् ॥ ३२ ॥ १८ ॥ ३॥ भा०-( यः ऋषिभिः समृतं रसं पावमानीः अध्येति ) जो ऋषियों द्वारा सम्पादित, ज्ञानमय "पावमानी", अन्तःकरण को पवित्र करने वाली ज्ञानमयी ऋचाओं का अध्ययन करता है, (सरस्वती) वेदवाणी और ज्ञानमय प्रभु ( तस्मै क्षीरं सिर्पः मधु उदकम् दुहे ) उसको दूध, घी, मधु, जल के तुल्य ऐश्वर्य, बल, आनन्द और अभ्युद्य प्रदान करता है । इत्यष्टादशो वर्गः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

## [६८]

वत्सप्रिभीलन्दन ऋषिः । पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ६, ७ नि-चृदजगती । २,४,५,६ जगती । ८ विराड् जगती । १० त्रिष्टुप् ॥ दशर्चं स्कम् ॥

प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्द्रवोऽसिष्यदन्त गाव त्रा न धुनवः। <u>ब्रहिंपदी वचुनावेन्त</u> ऊर्घाभिः प<u>िस्त्रुतं</u>मुस्त्रिया <u>चि</u>र्णिजं घिरे<mark>।।१॥</mark> भा०—( धेनवः गावः न ) जिस प्रकार दूध देने वाली गीवें ( देवं अ असिष्यदन्त ) कामना योग्य, नाना गुणयुक्त दुग्ध को प्रस्नवित करती हैं उसी प्रकार ( मधुमन्तः इन्दवः ) ज्ञानवान् , कृपालु सज्जन ( देवं ) ज्ञान की कामना करने वाले के प्रति ( प्र असिष्यदन्त ) खूब ज्ञान-रस को प्रवाहित करते हैं । उसके प्रति प्रेमयुक्त हो उसे ज्ञान प्रदान करें।और जिस प्रकार ( उित्याः ऊधिनः ) गौवें थनों द्वारा ( पिरस्नुतम् ) सब ओर बहने वाले ( निर्णिजं ) अति शुद्ध दूध को ( धिरे ) धारण करतों और देती हैं उसी प्रकार ( विह-पदः ) प्रजा जन पर अध्यक्ष होकर विराजने वाले अध्यक्ष वा उत्तमासन पर विराजने वाले और (वचना-कनः ) उत्तम वचन, भाषण बोलने वाले वाग्मी जन, ( पिर-स्नुतं = पिर-श्रुतं ) सब दूर तक श्रवण करने योग्य, दूर तक घोषणा, प्रवचनादि द्वारा फैलने वाले ( निः-निजं ) अति विश्चद्ध ज्ञान को ( धिरे ) धारण करें और अन्यों को प्रदान करें।

स रोह्यवद्भि पूर्वी अचिकद्दुणहर्दः अथर्यन्त्स्वाद्ते हरिः। तिरः पवित्रं परियन्नुह जयो नि शर्यीणि द्धते देव आवर्रम्॥२॥

भा०—(सः) वह ज्ञानी वा अध्यक्ष (पूर्वाः) पूर्व एवं ज्ञान से पिरपूर्ण वाणियों को और पूर्व की घोषणाओं को (अभि रोस्वत्) सर्वत्र उपदेश करे, प्रचारित करे। वह (हिरः) ज्ञान का संदेश दूर र तक छे जाने वाला, अज्ञान हरण करने में समर्थ, सूर्यवत् तेजस्वी, ज्ञानी, वा वीर पुरुष (उपारुहः) समीप आने वालों को (अथयन्) सन्मार्ग में प्रयत्नशील करता और दुःखों से मुक्त करता हुआ (स्वादते) स्वयं भी आनन्द लाभ करता है। वह (उरुज्जयः) महान् पराक्रमी, विजयी होकर (तिरः) सर्वोत्तम, प्राप्त (पवित्रम्) परम पवित्र पद को (परियन्) प्राप्त करता हुआ (देवः) सूर्यवत् तेजस्वी होकर (शर्याणि नि द्धते) विनाश करने योग्य अन्तः और बाह्य शत्रुओं को नाश करता और (वरम् आ द्धते) वरण करने

योग्य ज्ञानमय पद को धनवत् प्राप्त करता और औरों को देता है। श्रथ प्रयत्ने प्रस्थान इत्येके ( चु॰ )। श्रथ मोक्षणे (चु॰)। ये सब मन्त्र ज्ञानी परिवाजक, शासक और प्रभु आत्मा का भी वर्णन करते हैं। वि यो मुमे युम्या संयुती मर्दः साकुंवृधा पर्यसा पिन्बुदिता। मुँही अपारे रजसी विवेविदद्भिव्रजन्नितं पाज या देदे ॥ ३ ॥

भा०-(यः) जो (मदः) अति आनन्दमय, हर्षयुक्त होकर ( यम्या ) यम नियम में बद्ध, !(संयती) परस्पर मिलकर एक साथ प्रयत्न करने वाले (साकं वृधा ) एक साथ मिलकर बढ़ने वाले, (अक्षिता ) न क्षीण होने वाले, ( मही ) महान् शक्ति से युक्त पूज्य, ( अपारे ) अपार एवं अन्य पालक से रहित (रजसी) सूर्य पृथिवीवत् स्त्री पुरुषों सभा समापति, शास्य शासक वर्गों को (पयसा पिवत्) अन्नवत् वल वीर्य से पूर्ण करता, उनको जल से वृक्षवत् सेचता, बढ़ाता है। वह (अभि वजत् ) सर्वत्र जा २ कर विविध प्रकार से उनको सुख, ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त कराता और (अक्षितं पाजः आदृदे ) अक्षय बल, सामर्थ स्वयं भी धारण करता और प्रदान करता है।

स मातरा विचरन्वाजयन्तपः प्र मेधिरः स्वध्या पिन्वते पदम्। श्रंशर्यवेन पिपिशे चेतो निधः सं जामिधिनंसेते रत्तेते शिर्रः॥४॥

भीं 0—( मेधिरः ) उत्तम बुद्धिमान् पुरुष (सः ) वह ( मातरौ विचरन् ) माता पिता ज्ञानी पुरुषों की विविध प्रकार से सेवा करता हुआ उनको प्राप्त कर ( अपः वाजयन्) कर्म को सफल, समृद्ध, ज्ञानयुक्त करता हुआ, (स्वधया) अपनी धारणा, पालना शक्ति से (पद्म् ) अपने पद या ज्ञान को (पिन्वते ) ससृद्ध करता है। वह (अंग्रुः) भोक्ता होकर ( नृभिः यतः ) उत्तम पुरुषों द्वारा नियम में बद्ध रह कर (यवेन विपिशे ) यव आदि अन्नद्वारा उत्तम रूपवान हृष्ट पुष्ट हो। ( जामिभिः सं नसते)

सहयोगी, बन्धु जनों, सहायक शक्तियों से प्रेमपूर्वक मिलकर रहे और (शिरः रक्षते) अपने शिर के समान मुख्य पद की रक्षा करे। सं दत्तीण मनसा जायते कृविर्ऋतस्य गर्भों निहितो यमा परः। यूनी ह सन्ती प्रथमं वि जीज्ञतुर्गृही हितं जनिम् नेममुद्यतम् ४।१६

भा०—(किवः) विद्वान पुरुष (दक्षण मनसा) खूब बहे हुए, शक्तियुक्त चित्त वा ज्ञान से (सं जायते) अच्छी प्रकार प्रकट होता है। वह (ऋतस्य) सत्य ज्ञान, वेद, तेज और वल को (गर्भः) अपने भीतर प्रहण करने वाला (परः) सर्वोत्कृष्ट होकर (यमा निहितः) यम संयम हारा स्थिर होता है। (यूना ह सन्ता) ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों ही युवा और युवति होकर (प्रथमम्) पहले (जनिम) जन्म को (गुहा) गुहा, बुद्धि, वेद वाणी के गर्भ में (वि जज्ञतुः) विशेष रूप से प्राप्त करते हैं और (नेमम्) और शेष जन्म को वे (उद्यतम्) और उत्तम होकर प्राप्त होते हैं।

मन्द्रस्यं कृपं विविदुर्मन्तिषिणः श्येनो यद्द्धो अभएत्परावर्तः। तं मेर्जयन्त सुवृधं नदीष्वाँ उशन्तेम्शुं परियन्तमृग्मियम् ॥६॥

भा०—(यत्) जो वीर पुरुष (श्येनः) वाज़ पक्षी के समान उत्तम वेग से जाने हारा, उत्तम आचरणवान् होकर (परावतः) दूर देश से वा गुरुगृह वा परम प्रभु से (अन्धः) अन्नवत् ज्ञान को ग्रहण करता है उस (मन्द्रस्य) सब को हर्षित करने वाले पुरुष के (रूपं) उत्तम रूप को (मनीषिणः) विद्वान् लोग (विविद्धः) भला प्रकार जानें। उस (ऋग्मियं) उत्तम स्तुतियुक्त, वाणियों से स्तुति करने योग्य (परियन्तं) सर्वोपिर पद को प्राप्त होते हुए (अंशुं) तेजस्वी, (उशन्तं) सब उत्तम ऐश्वर्य को चाहने वाले (सुनृधं) उत्तम रीति से बढ़ने और सुख बढ़ाने वाले (तं) उस को (नदीषु) समृद्ध और स्तुतिपरक प्रजाओं के बीच (मर्जयन्त) अभिषिक्त करें।

त्वां मृजन्ति दश योषणः सुतं सोम ऋषिभिमेतिभिर्धातिभि-हिंतम्। अव्यो वारेभिम्त देवह्रतिभिन्नीभेर्यतो बाजमा देषि सातये ॥ ७॥

भा० — हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! सब के सञ्चालक ! (ऋपिभिः) ज्ञानदृष्टा ( मतिभिः ) मननशील पुरुषों द्वारा ( धीतिभिः ) उत्तमः स्तुतियों, ध्यान-धारणा आदि क्रियाओं से (हितम् ) हृदय में धारित, ( सुतं ) उपासित ( त्वां ) तुझ को ही (दश योषणः) दसों चित्त वृत्तियां वा प्राण तेरा भजन करने वाली, ( अन्यः ) तुझ से प्रेम करने वाले आत्मा के ( वारेमिः ) वरण करने योग्य गुणों ( उत ) और ( देव-हूर्तिभिः ) सबः से बड़े दान देने वाले तुझ स्वामी, सर्वप्रकाशक प्रभु की स्तुतियों सहित और ( नृभिः ) देह के सञ्चालक प्राणों सहित ( त्वा मृजन्ति ) तेरा परि-शोधन करती हैं और तू ( यतः ) ध्यान, धारणा, समाधि इन तीन अनुष्ठान रूप संयम द्वारा उपासित होकर (सातये) भजन करने वाले उपासक को ( वाजम् आदंपिं ) शान, बल और ऐश्वर्य प्रदान करता है। राजा के पक्ष में-दसों दिशाओं के प्रकृति जन विद्वानों द्वारा पद पर स्थापित राजा का अभिषेक करें। वे (अन्यः वारेभिः) देशरक्षक बल के उत्तम शत्रु वारक साधनों और विजयेच्छु विद्वानों, वीरों की स्तुतियों से और वीर नायकों सहित वा उन द्वारा अभिषिक्त करें। वह बल धनादि विभाग के लिये बल को आदरपूर्वक ग्रहण करे।

परिप्रयन्ते वृथ्यं सुधंसदं सोमं मनीषा श्रभ्यंनूषत् स्तुर्भः । यो धार्रया मधुमाँ ऊर्मिणां दिव इयर्तिं वाचं रियुषाळम्तर्यः ॥८॥

भा०—( मनीपाः स्तुभः ) मन को सन्मार्ग में प्रेसित करने वाले, श्रानुओं के नाश करने और विद्याओं का उपदेश करने वाले वीर एवं विद्वान् जन उस ( वय्यं ) सर्वरक्षक, तेजोमय, सर्वध्यापक, सर्वप्रिय, ( सुं-सं-सदं ) सुप्रतिष्ठित ( परि प्रयन्तं ) सर्वत्र गतिमान् ( सोमं ) सर्वेश्वर्यवान् प्रमु की (अभि अन्वत) स्तुति करते हैं। (यः) जो (धारया) धारणाशिक और देववाणी द्वारा (मधुमान्) स्वयं ज्ञान युक्त, मधुर वचन वाला और बलवान् होकर (अर्मिणा) सर्वोपिर शिक्त से (रिय-पाड्) सब ऐश्वर्य बल को विजय करता हुआ, (अमर्त्यः) अमरणधर्मा, अविनाशी (दिवः वाचं इयित्तं) ज्ञान-प्रकाश से युक्त वाणी को गुरुवत् और घोपणा को राजा के तुल्य और विद्युत्-गर्जना को मेघवत् सर्वोपकारार्थं प्रेरित करता है।

श्चर्य दिव इयर्ति विश्वमा रजः सोमः पुनानः कलशेषु सीद्ति। श्रद्भिगाँभिर्मुज्यते श्रद्भिभः सुतः पुनान इन्दुर्वारेवो विदिश्यम् ध

भा०—(दिवः रजः) आकाश से जिस प्रकार मेघ जल को देता है उसी प्रकार (पुनानः सोमः) सब जगत् को चलाने वाला सर्वेश्वर्यवान् प्रमु (दिवः) ज्ञानप्रकाशमय-स्वरूप वेद से, सूर्य से तेज के
समान (विश्वम् रजः आ इयित ) समस्त प्रकाश प्रदान करता है। वह
(कलशेषु) समस्त कलशों के बीच में (सीदित) विराजता है। (अिंद्रः
गोभिः) प्राणों और विषयप्राहिणी इन्द्रियों से वा (अिंद्रः) आप्त पुरुषों
और (गोभिः) वेद-वाणियों से (मृज्यते) छुद्ध रूप में जाना जाता है।
वह (अदिभिः सुतः) मेघों से अभिपिक्त वनस्पतिवत् प्राणों से वा जीवों
से उपासित (पुनानः इन्दुः) सर्वपावन, ऐश्वर्यवान्, द्यालु, तेजस्वी
प्रमु (प्रियम् वरिवः) अति प्रिय वरणीय सुख, धन-ऐश्वर्य भी (विदत्)
प्राप्त करावे। (२) राजा अभिषिक्त होकर सर्वश्रेष्ठ धनैश्वर्य प्राप्त करे।
एवा नः सोम परिष्टिच्यमानो वर्षो दर्धाच्चित्रतमं पवस्व।

श्रुद्धेषे द्याव।पृथिवी हुवेम देवा धन्त ग्रियम्समे सुवीरम्॥१०॥२०॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् जगत् का शासन करने वाले! तू (परि-सिच्यमानः) सब प्रकार से परिषिक्त होकर, स्तुति किया जाकर

( चित्रतमं वयः द्धत् ) अति अद्भुत वल वीर्यं, को धारण करता हुआ ( पवस्व ) हमें प्राप्त हो । हम ( द्यावा-पृथिवी ) आकाश और भूमि के समान अप्रीति भावों से रहित माता पिताओं को (हुवेम) प्राप्त करें उनका आदर करें और हे (देवाः) वीर विद्वान् जनी ! (अस्मे सुवीरं रियम् धत्त) इमें उत्तम पुत्र, वीर जन सहित ऐश्वर्य प्रदान करो । इति दशमो वर्गः ॥

## [ 88 ]

हिरएयस्तूप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १, १ पादिन चुज्जगती । २—४**, ६** जगती । ७, ८ निचृष्जगती । ६ निचृत्त्रिष्टुप् । १० त्रिष्टुप् ॥ दशर्च स्कम्॥

इपुर्न धन्वन्यति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुपं सुर्ज्यूधिन । उद्धारेव दुहे अर्थ आयुत्यस्य व्रतेष्विप सोर्म इष्यते ॥ १ ॥

भा०—( धन्वन् इपुः न ) धनुप पर बाण के समान ( धन्वन् ) अति ऐश्वर्यशाली, प्रभु में (इषुः मतिः) इच्छा के तुल्य मनन करने वाली बुद्धि को भी ( प्रति धीयते ) अपने दुःखों को दूर करने के लिये रक्खा जाता है। ( मातुः ऊधिन वन्सः न ) माता के स्तन पर बालक के समान ( वत्सः ) स्तुतिशील जन ( मातुः ऊधनि ) उस जगन्निर्माता के सर्वोपरि धारक स्वरूप में (उप सर्जि) लग जाता है। (अग्रे आयती ) आगे वढ़ती हुईं ( उरु धारा इव ) विशाल जल-धारा जिस प्रकार अपने आगे के समस्त निभ्नस्थलों को (दुहे) पूर्ण कर देती है इसी प्रकार (अम्रे आयती) आगे सब के समक्ष प्रकट होती हुई ( उरु-धारा ) बहुत से अर्थ या अभिप्राय को धारण करने वाली वेदवाणी वा स्तुति ( दुहे ) ज्ञान से पूर्ण करती है। ( अस्य ) इस महान् प्रभु के ( ब्रतेषु अपि ) समस्त उत्तम कर्मों में भी ( सोमः इब्यते ) यज्ञों में सोम के समान ओपिंच वर्ग का उपयोग ही अपेक्षित है। इस प्रकार प्रभु के सृष्टि आदि कार्यों में (सोमः) सर्व प्रेरक वल और राज्य कार्यों में राजा की सञ्चालन शक्ति आचार्य के उपदिष्ट वर्तों में ब्रह्मचारी को और प्रभु के सेवा कार्यों में जीव को सदा तत्पर होना चाहिये।

उपी मृतिः पृच्यते सिच्यते मधुं मन्द्राजनी चोद्ते श्रन्तरासनि। पर्वमानः सन्तिनः प्रश्नतामि<u>व</u> मधुमान्द्रप्सः परि वारमर्षति॥२॥

भा०—( मितः उपो पृच्यते ) उस प्रभु के प्रति प्रथम बुद्धि या मित को ध्यान द्वारा लगाया जाता है। ( मधु ) आदरार्थ अतिथि के प्रति जल के तुल्य अति हर्षकर वचन का ( सिच्यते ) प्रयोग किया जाय। उस समय ( आसिन अन्तः ) मुख के बीच में ( मन्द्राजनी ) अति हर्ष उत्पन्न करने वाली वाणी ( चोदते ) शब्दों का उच्चारण करती है। जिस प्रकार (प्र मताम इव ) उत्तम प्रहार करने वालों में (संतिनः द्रप्सः) उत्तम कार्यकुशल वेगवान् पुरुष वा वाण ( वारम् पिर अपंति ) वारण करने योग्य शत्रु तक पहुंचता है उसी प्रकार ( प्रमताम् ) प्रकृष्ट, उत्तम मार्थ से और उत्तम उद्देश्य की ओर जाने वाले पुरुषों में से भी (पवमानः) अपने आत्मा को पवित्र करने वाला ( संतिनः ) अच्छी प्रकार कर्म करने हारा पुरुष ( मधुमान् ) हर्षयुक्त, बलवान्, ज्ञानवान् ( द्रप्सः ) द्रुत गिति होकर ( वारम् ) वरण करने योग्य प्रभु की ओर ( पिर अपंति ) चला जाता है।

अब्ये वधूयुः पवते परि त्विचि श्रंथ्नीते निर्मारिदिते ऋतं यते। हरिरकान्यज्ञतः संयुता मदी नृम्णा शिशानो महिषो न शीभते ३

भा०—जिस प्रकार (वधृयुः अव्ये त्विच परि पवते) वध् की कामना करने वाळा पुरुष भेड़ के आवरणकारी बालों के बने आसन पर विराजता है, वह (नप्तीः श्रथ्नीते) नाना पुत्रों को प्राप्त करने के लिये अयस्त करता है। वह (अदितेः ऋतं यते) अतिथि, माता, पिता वा सूर्य

के तेज, पद, अधिकार को प्राप्त करता है। उसी प्रकार ( वधूयुः ) जगत् को वहन करने वाली ईश्वरी शक्ति का स्वामी परमेश्वर (अब्ये) सर्व-व्यापक ( त्वचि ) सब को आवरण करने वाले, तमोमय 'प्रधान तत्व' प्रकृति पर ( परि प्वते ) शक्तिशाली होता है । ( नप्तीः ) अपने अपत्यों के तुल्य अपने से प्रेम से वंधे जीवों को (श्रथ्नीते) मुक्त कर देता है। तब वह जीव ( अदितेः ऋतम् ) अखण्ड परमेश्वर के सत्य ज्ञानमय स्वरूप को (यते) प्राप्त होता है। ( यजतः हरिः ) सब से उपासना करने योग्य प्रभु और ईश्वर की उपासना करने वाला भक्त (हरिः) दुःखों का हरण करने वाला, ( संयतः ) सम्यक् यत्नशील और ( मदः ) अति हर्षयुक्त होकर (अकान्) सब को पार कर जाता है। सब से उत्कृष्ट होकर रहता है। वह ( महिपः न ) महान् पुरुष के समान ( नृम्णा ) अपने बड़े २ ऐश्वर्यो को ( शिशीते ) ताक्ष्ण करता, अधिक शक्तिशाळी करता हुआ ( शोभते ) शोभा को प्राप्त होता है।

उत्ता मिमाति प्रतियन्ति धेनवीं देवस्य देवीरुपं यन्ति निष्कृतम्। <mark>अत्येकमीद्रुनं वार्मव्ययमत्कं न निक्कं परि सोमो</mark> अव्यत ॥४॥

भा०-जिस प्रकार ( उक्षा मिमाति ) वीर्य सेचन में समर्थ विजार सांड शब्द करता है और (धेनवः प्रति यन्ति ) गौएं आप से आप उसके पास चली जाती हैं। उसी प्रकार जव (उक्षा) कार्य-भार को अपने कन्वों पर उठाने में समर्थ, मेचवत् सुखों के बरसाने वाला प्रभु वा राजाः ( मिमाति ) गर्जनावत् आज्ञा देता, शासन करता है, तव (धेनवः देवीः) उसके ज्ञान-रस का पान करने वाली नाना कामनाओं से युक्त प्राणधारी प्रजाएं (देवस्य) अन्न, ऐश्वर्य, वेतन, मृति, आश्रय आदि देने वाले तेजस्वी प्रभु के ( निष्कृतम् उप यन्ति ) स्थान को प्राप्त होती हैं, उसकी शरण आती हैं। वह (सोमः) सब जगत् का शासक प्रभु (अर्जुनः) दुष्टों के नाशकारी (अन्ययम् ) सब प्रजा के रक्षक वा अविनाशी, (वारम् )

दुःखों के वारण करने वाले बल या पद को (अति अक्रमीत्) सबसे अधिक होकर प्राप्त करता है। और वह ( निक्तं अल्कं न ) अति गुद्ध कवच के समान ( अन्कं ) अति शुद्ध रूप को ( परि अब्यत ) धारण करता है। प्रभु वा आत्मा का ग्रुद्ध-बुद्ध रूप है। अमृक्षेन रुशता वाससा हरिरमत्यों निर्णिजानः परि व्यत ।

द्विचस्पृष्ठं बहुंगां निर्णिजे कृतोपुस्तरेगं चुम्बेर्निभस्मयम् ॥४॥२१॥।

भा०—वह ( अमर्त्यः ) मरणधर्मा जीवों से वा देहों से भिन्न, अविनाशी, ( निः-निजानः ) सर्वथा ग्रुद्ध रूप है । वह (हरिः) सब दुःखों का हरण करने वाला होकर ( रुशता ) कान्तिमय ( अमृक्तेन ) सबसे अधिक ग्रुद्ध, अति अलंकृत (वाससा) विभूतिमय, तेजोमय बाह्य रूप से (परि व्यत) सर्वत्र व्याप्त है। वह (वर्हणा) वृहत् महान् ( दिवः पृष्ठम् ) सूर्य के पृष्ठ को और (चम्बोः) आकाश और भूमि के (नभस्मयम्) आकाश, सूर्य तेज या मेघमय ( उप-स्तरणम् ) आच्छाद्क आवरण को ( निः-निजे कृत ) सबको ग्रुद्ध करने वा प्रकाश देने के लिये बनाता है । स्यस्येव रश्मयो द्रावियत्नवी मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते। तन्तुं ततं परि सगीस ग्राशवो नेन्द्राहते पवते धाम कि चन ६

भा०—( सूर्यस्य रश्मयः इव ) सूर्यं की रश्मियों के सदश उज्ज्वल, ( द्रावियल्नवः ) द्रुत गति से जाने वाले, ( मन्सरासः ) सबको सुख, हर्ष देने वाले, (प्र-सुपः) शत्रुओं को नाश कर भूमि पर सुला देने वाले वा सबको सुख की नींद सुलाने वाले, सुखप्रद ( आशवः ) अति वेगवान् (सर्गासः) जगत् को रचने वाले, जलों के समान (ततं तन्तुं) इस विस्तृत जगन्मय पट को ( साकम् ) एक साथ ( ईरते ) सञ्जालित करते हैं। (इन्द्रात् ऋते ) इस महैश्वर्यवान् प्रभु के सिवाय (किम् चन धाम न पवते ) कोई भी लोक गति नहीं कर सकता। वे सब सूर्य की रिहमयों के तुल्य उसी के हैं।

सिन्धीरिव प्रवृणे चिम्न छाशवो वृषेच्युता मद्दासो गातुमाशत । शं नो निवेशे द्विपदे चतुष्पदेऽसमे वाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ७

भा०—( निक्ने प्रवणे ) निक्न प्रदेश में जिस प्रकार ( सिन्धोः ) वहते प्रवाह के ( वृप-च्युताः ) वर्षते मेघ से गिरे हुए ( आश्रवः ) वेग से जाने वाले जलसमूह ( गातुम् आश्रत ) स्वयं मार्ग या भूमि को प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार ( वृप-च्युताः ) वलवान् सर्वप्रवन्धक, वृत्तिदाता पुरुष से प्रेरित होकर ( आश्रवः ) वेगवान् ( मदासः ) हर्षयुक्त जन ( निम्ने प्रवणे ) उसके नीचे के पद पर रहकर भी उस ( सिन्धोः इव ) सिन्धु के समान गंभीर प्रभु की ( गातुम् ) भूमि वा आज्ञा को प्राप्त करते हैं । कृप हिंसा-संक्रेशन-दानेष्वपि । भ्वा० । के गे शब्द ॥ ( नः निवेशे ) हमारे रहने के स्थान में ( असमे द्विपदे चतुष्पदे ) हमारे दोपायों और चौपायों को ( शं ) कल्याण, सुख और शान्ति प्राप्त हो । और ( असमे ) हमारे ( वाजाः ) अन्न और ( कृष्टयः ) खेतियां तथा मनुष्य प्रजाएं पुत्र पौत्रादि भी हे ( सोम ) उत्तम शासक ! सव ( तिष्टन्तु ) स्थिर होकर रहें । विनष्ट न हों ।

त्रा नः पवस्य वसुमद्भिर्एययवद्श्यावद्गामयवमत्सुर्वार्थम् । यूयं हि सोम पितरोममस्थनं दिवोसूर्धानः प्रस्थिता वयस्कतः =

भा० हैं (सोम) ऐश्वर्यवन् ! सर्व-जगदुत्पादक प्रभो ! तू (नः) हमें (वसुमत्) वसने योग्य भूमियों और वसे प्रजाजनों तथा नाना ऐश्वर्यादि से युक्त, (हिरण्यवत्) सुवर्णादि हित, रमणीय पदार्थों से सम्पन्न (अश्ववत्) अश्वों से सम्पन्न, (गोमत्) गवादि से युक्त, (यवमत्) यवादि अन्नों से समृद्ध, (सुवीर्यम्) उत्तम वीर्यवत् सम्पदा (आपवस्व) सब ओर से प्राप्त करा। हे (सोम) हे उक्त शासक ! हे (पितरः) प्रालक सेनापतियों ! (यूयं) आप लोग ही (मम) मेरे पालक और (दिवः मूर्घानः स्थन) आकाश के मूर्घावत् चमकते सूर्यं के तुल्य सबके पालक

एवं (दिवः मूर्धानः) इस भूमि के मूर्धा तुल्य शिरोवत् अग्रगण्य और (प्रस्थिताः) उत्तम पद पर स्थित और (वयः-कृतः स्थन) वल, अन्न, दीर्घायु, ज्ञान रक्षादि करने वाले होकर रहो।

एते सोमाः पर्वमानास इन्द्रं रथा इव प्रयंयुः सातिमच्छी। सुताः प्रवित्रमित यन्त्यव्य हित्वी वृद्धि हिरती वृष्टिमच्छी॥ ६॥

भा०—( एतं ) ये ( पवमानासः ) आगे बढ़ते हुए, वा अपने को पवित्र करते हुए, आत्मपरिशोधन करते हुए ( सोमाः ) विद्या-जलादि से अभिपेक करते एवं माता, आचार्य आदि के गर्भ से उत्पन्न होते हुए (रथा इव सातिम् ) महारथी लोग जिस प्रकार युद्ध में जाते हैं उसी प्रकार ( सातिम् इन्द्रं अच्छ प्रययुः ) सेवा और भजन करने योग्य प्रमु और गुरु को भली प्रकार प्राप्त होते हैं । वे ( सुताः ) पवित्र, निष्णात होकर ( पवित्रम् ) पवित्र ( अच्यं ) ज्ञानियों के उत्तम ज्ञान को ( अति यिना ) खूब प्राप्त करते हैं और ( हरितः वित्रं हित्वी वृष्टिम् ) जिस प्रकार सूर्य की किरणें आवरण को दूर कर वृष्टि को प्राप्त करती हैं । उसी प्रकार वे भी ( हरितः ) ज्ञान धारण करते हुए ( वित्रं हित्वी ) अज्ञान के आवरण और देह के बन्धन को दूर करके ( अच्छ वृष्टि यन्ति ) भली प्रकार सुखों की वृष्टि को वा दुखों के परम नाश मोक्ष को प्राप्त होते हैं । उनका जन्मोच्छेद हो जाता है ।

इन्द्विन्द्राय वृ<u>ष्ट्</u>ते पंचस्य सुस्र्ळीको अन<u>ब्</u>द्यो <u>पिशादाः ।</u> भरो चन्द्राणि गृणुते वस्त्ति <u>देवैद्यीवापृथिवी प्रार्वतं नः॥१०॥२२॥</u>

भा०—हे (इन्दो) सोम! आचार्य को प्रभुवत् उपास्य जानकर उसकी शरण में आने वाले! तू (सुमृडीकः) उत्तम सुख हेने हारा और (अनवद्यः) अनिन्दनीय (रिशादाः) दुष्टगुणों का नाशक होकर (बृहते इन्द्राय पवस्व) बड़े भारी ऐश्वर्यवान् प्रभु की ओर बढ़। तू (गृणते) उपदेश करने वाले के लिये (चन्द्राणि वस्नि) आह्वादकारक नाना ऐश्वर्य श्राप्त करा । हे (द्यावा पृथिवी) सूर्य भूमिवत् माता पिता, गुरु राजा आदि जनो ! आप लोग भी (देवै:) उत्तम गुणों और विजयी विद्वानों सिंहत (नः प्र अवतं) हमारी रक्षा करो, हमें ज्ञान प्रदान करो और हम से प्रेम करो । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

# [ 00 ]

रेणुर्वेश्वामित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३ त्रिष्टुप् ।
-२, ६, ६, १० निच्छजगती । ४, ४, ७ जगती । = विराड् जगती ।
दरार्चं स्क्रम् ॥

त्रिर्र्स्मै सप्त धेनवी दुदुहे सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्योमिन । चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चार्र्सण चक्रे यदुतैरवर्धत ॥ १ ॥

भा०—( पूर्वे ब्योमित ) पूर्व विद्यमान एवं विद्या बल में पूर्ण विशेष रूप से सब के रक्षा करने वाले एवं सब के लिये प्राप्त होने योग्य गुरु-आश्रम में (अस्में) इस विद्याभिलाणी ब्रह्मचारी शिष्य के लिये (सप्त धेनवः) सातों छन्दोमयी वाणियां (सत्याम् आशिरं दुदुहें) सत्य आश्रय योग्य ज्ञान-रस का दोहन करती हैं। (यत्) जो (क्रतेः) सत्य ज्ञान वा यज्ञों से (अवर्धत) बढ़ता बढ़ाता है, वह (अन्या चत्वारि) अन्य चार (चारूणि भुवनानि) उत्तम जलों के समान पवित्र शन्तिदायक वेदमय साधनों को भी (निर्णिज चक्रे) स्वशोधन के लिये अनुष्ठान करे। (२) परमेश्वर के पक्ष में—(अस्में) इसकी सातों छन्दोमयी वाणियां सत्य ज्ञान रस को प्रदान करती हैं। वहीं जलोंवत् चारों वेदों को बनाता है, जिनको यज्ञों से समुद्ध करता है।

स भिर्त्तमाणो ग्रमृतस्य चार्रण उमे दावा कार्ये<u>ना</u> वि राश्रये। तिजिष्ठा ग्रपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवंसा सदी विदुः २

भा०—(सः) वह विद्यामिलापी ब्रह्मचारी एवं ज्ञानवान् संन्यासी (चारुणः अमृतस्य) उत्तम अब की (भिक्षमाणः) भिक्षा करता हुआ, (कान्येन) उत्तम विद्वानों से उपिंदृष्ट वेदमय ज्ञान से (उमे द्यावा) स्त्री पुरुषों के दोनों वर्गों को (वि शश्रये) विविध मार्गों में प्रेरित करता रहे। वह (मंहना) महान सामर्थ्य से (तेजिष्ठाः अपः परि न्यत) अति तेजो युक्त प्राणों वीर्यों को सब प्रकार से सुरक्षित रक्ते। (यदि) जब कि लोग (श्रवसा) अब सिहत वा ज्ञानसिहत (देवस्य सदः) दाता, सर्वप्रकाशक वा भिक्षाभिलापी के (सदः) स्थान को लोग (विदुः) प्राप्त हों। परमात्मा पक्ष में—जब लोग उस प्रभु के स्वरूप को ज्ञान से प्राप्त करें तब वह अपने महान् सामर्थ्य से तेजोयुक्त जलों को मेघवत ज्ञानों का प्रदान करता है।

ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदिभ्यासो जनुषी उमे अने । यभिर्नृम्णा चे देव्या च पुन्त आदिद्राजीनं मनना अगृभ्णत॥३॥

भा०—( उमे जनुषी अनु ) स्थावर और जंगम दोनों जन्म वालों के प्रति वा आकाश भूमि दोनों के सम्बन्ध में (अस्य ) इसके (ते ) वे नाना (केतवः ) ज्ञान (अमृत्यवः ) मृत्यु से रहित, (अदाभ्यासः ) अविनाशी (सिन्न ) हों। (येभिः ) जिन ज्ञानप्रकाशों से वह (देन्या च नृम्णा च ) विद्वान् मनुष्यों के समस्त धनों को (पुनते ) प्राप्त कराता है। (आत् इत् ) और तो भी (मनना ) मननशील मनुष्य उस को (राजानं ) अपने राजवत् परम तेजस्वी रूप से (अगृभ्णत ) स्वीकार करते हैं।

स मृज्यमाना द्रशभिः खुकमीभिः प्रमध्यमासु मानृषु प्रमे सर्चा । वृतानि पाना ग्रम्तंस्य चार्रण उभे नृचन्ता अनु पश्यते विशौध भा०—(सः) वह विद्वान् पुरुष (दशिसः सुकर्मिसः) दसों धर्म के लक्षण धित, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध अथवा पांच यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिरग्रह और पांच नियम शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इन दस (सुकर्मिसः) ग्रुभ कर्मों द्वारा (मृज्यमानः) पवित्र, स्वच्छ होता हुआ, (मध्यमासु) मध्यम, बीच की (मातृषु) मातृतुल्य प्रेमयुक्त व्यक्तियों गुरु जनों के बीच (प्र-मे) उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिये (प्र सचा) अच्छी प्रकार स्थिरता से रहे वह (ब्रतानि पानः) ब्रतों, यम नियमादि पालनीय कर्मों को पालन करता हुआ (नृ-चक्षाः) नेता जनों वा मनुष्यों वा अपने आत्मा को देखता हुआ (विशों उभे अनु) दोनों उत्तम और निकृष्ट स्थावर जंगम वा मानव तिर्यक्त दोनों प्रजाओं को बीच में (अमृतस्य चारुणः) अमृत, अविनाशी भोक्ता आत्मा का (पश्यते) साक्षात् करता है। अथवा—(चारुः अमृतस्य व्यतानि पानः उभे विशों अनु पश्यते) वह शासकवत् अमृत, सर्वव्यापक प्रभु के नियमों का पालन करता हुआ दोनों प्रजाओं पर कृपा दृष्टि रखता है।

स मर्मुजान इन्ट्रियाय धार्यस श्रोभे श्रन्ता रोदंसी हर्षते हितः। वृषा श्रष्मेण वाधते विदुर्मतीयदेदिशानः शर्यहेर्च शुरुर्घः॥४।२३॥

भा०—(सः) वह (धायसे) सब को धारण करने वाले (इन्दि-याय) इन्द्र, परमेश्वर वा आत्मा को प्रिय लगने वाले परमेश्वर्ययुक्त शासन वा मोक्ष आदि पद के प्राप्त करने के लिये (मर्मुजानः) अभिपिक्त, शुद्ध पवित्र होकर (रोदसी अन्तः) आकाश और भूमि के बीच सूर्य के तुल्य शासक और शास्य प्रजाओं के बीच शास्ता राज़ा के तुल्य (रोदसी उभे अन्तः) माता पिता के तुल्य पूज्य जनों के बीच वा दोनों को (हितः) स्थापित वा नियमबद्ध होकर (आ हर्पते) स्वयं हर्षित होता और उनको भी हापत करता है। (शुरुधः शर्यहा इव) शत्रु-सेनाओं को जिस प्रकार वाणों द्वारा मारने वाला धनुर्धर मारता है उसी प्रकार वह (आदेदि-शानः) सर्वत्र ज्ञानोपदेश करता हुआ, (वृषा) बलवान्, मेघ के तुल्य उदार होकर (ग्रुष्मेण) अपने बल से, (दुर्मती वि बाधते) दुष्ट विचारों, संकल्पों और दुष्ट बुद्धियों को वा बुरी मित वाले दुष्ट पुरुषों को विविध प्रकार से पीड़ित कर नष्ट करता है। इति त्रयोविंशो वर्गः॥ स मात्रा न दह्यान उस्त्रियो नानददिति मुरुतिमिव स्बनः। ज्ञानन्नृतं प्रथमं यत्स्वर्णां प्रशस्तये कमेवृणीत सुक्रतुः॥ ६॥

भा०—(यत्) जो वह स्वयं (सु-कतुः) उत्तम कर्मवान् होकर (प्रशस्तये) उत्तम स्तृति के लिये (प्रथमं) सर्वश्रेष्ठ (स्वः-नरम्) सुखस्त्ररूप तेजोमय, सर्वसञ्चालक, प्ररेक परम पुरुप प्रभु को ही (कम्) सुखमण जानकर (अवृगीत) वरण करता है। तब (सः) वह (उद्वियः) उत्तम मार्ग में ले जाने वालों को (मातरा) माता पिता के समान (दृदशानः) देखता हुआ, (मरुताम् इव स्वनः) वायुओं के गर्जते ध्वनि के तुल्य स्वयं भी (स्वनः) उपदेशकर्त्ता होकर (प्रथमम्) सर्वोत्तम (ऋतं) वेद-ज्ञान को (जानन्) जानता हुआ (नानदृद् एति) निरन्तर उपदेश करता हुआ परिवाजकवत् आता है। क्वति भूमिमे वृष्यभस्ति विष्यया शुक्ते शिशानो हरिणी विचन्त्रणः। आ योनि सोमः सुकृतं नि षीद्ति गृव्ययी त्वग्मवित निर्णिग्वययी॥ ७॥

भा०—वह सोम, ब्रह्मविद्या का जिज्ञासु,!मुमुक्षु एवं स्वराट् पद का आकांक्षी पुरुष (भीमः वृषभः ) शत्रुओं और पापकारियों के प्रति भयंकर, बलवान्, सब पुरुषों में श्रेष्ठ, (विचक्षणः ) विशेष ज्ञान का दर्शन करने वाला होकर, (हरिणी) दुखों वा समझ प्रजा जनों के चित्तों को हरण करने वाले (श्रङ्गे) दुष्टों के नाशक दो सींगों के तुल्य, ज्ञान और कर्म वा वाक् और चित्त दोनों शित्त्यों को (शिशानः) तीक्ष्ण, प्रबल करता

ंहुआ ( तविष्यया ) शक्ति प्राप्त करने के लिये ( रुवति ) गर्जना करता है। वह आदत होकर ( सुकृतं योनिम् ) उत्तम रूप से बनाये गृह वा स्थान में वा आसन पर वा अपने सुकर्मों से वने लोक में (आ नि सीदिति) विराजता है। उस समय उसका (व्वग्) व्वचा, आवरण वा रूप (निः-निग्) अति पवित्र, गुद्ध, (अब्ययी) भेड़ के बने कम्बल वा (गब्ययी) गोचर्म के तुल्य ( अव्ययी ) अविनाशिनी और ( गव्ययी ) गो अर्थात् वाणी के ज्ञान से बना होता है। वह उस समय ज्ञानमयी कन्था को धारण करता है।

शुचिः पुनानस्तन्वमरेपसमन्ये हरिन्येधाविष्ट सानेवि । जुष्टों मित्राय वर्षणाय बायवें त्रिधातु मध्रे कियते सुकर्मभिः ॥५॥

भा०—( हरिः ) उत्तम मनुष्य, सब दुःखों का हरण करने वाला, ( ग्रुचिः ) ग्रुद्ध पवित्र आचारवान् होकर ( तन्वम् ) अपने शरीर को (अरेपसम्) निष्पाप (पुनानः) स्वच्छ करता हुआ (अब्ये) उत्तम रक्षक वा ज्ञानी के योग्य ( सानौ ) उच पद पर ( नि अधाविष्ट ) निश्चित रूप से अभिषिक्त किया जाय। वह (मित्राय) स्नेह करने वाले, (वरुणाय सर्वश्रेष्ठ और ( वायवे ) वायुवद् बलवान् प्रभु का ( जुष्टः ) प्रिय भक्त हो । उसके लिये ( सु-कर्मीभः ) उत्तम कर्मवान् पुरुषों द्वारा ( त्रिधातु मधु क्रियते ) मन, वाणी और कर्म द्वारा तीन प्रकारों से धारण करने योग्य मधुपर्कवत् मधुर, सुखप्रद ज्ञान का उपदेश किया जाय।

पवस्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विश। पुरा नी बाधाद्वंरिताति पारय चेत्रविद्धि दिश आही विपृच्छते ध

भा० हे ( सोम ) उत्तम ज्ञानोपदेश के अनुशासन करने हारे ! विद्वान् पुरुष ! तू ( वृषा ) बलवान् होकर ( देव-वीतये ) मनुष्यों की रक्षा और ज्ञानप्रकाश के लिये ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्य से युक्त शासक या गुरु के (हार्दि) हृदयानुकूळ, (सोम धानम् आविश) उत्तम शिष्य वा शास्ता के धारण करने योग्य आश्रम में प्रवेश कर, दीक्षा छ । (बाधात् पुरा) पीड़ा कप्ट होने के पूर्व ही (नः) हमें (दुरिता अति पारय) बुरे आचारणों वा दुःखों से पार कर । त् (क्षेत्रवित् हि) क्योंकि क्षेत्रज्ञ, गणित शास्त्र के वेत्ता के समान ज्ञानी है । त् ही (विपृच्छते) विशेष ज्ञान की जिज्ञासा करने वाले को (दिशः आह) ठोक २ दिशाएं, वा उत्तम २ उपदेश (आह) वतला।

हितो न सप्ति<u>रिभि वार्जमर्षेन्द्रस्येन्दो जुठरमा प्रवस्व । नावा न</u> सिन्धुमित पर्षि विद्वाञ्<u>ञूरो न युध्यन्नवं नो निदः स्पः॥१०॥२४॥</u>

भा०—त् (सिंक्षः न) सूर्यं या अश्व के समान (हितः) नियुक्त वा दीक्षित हो कर हे शास्तः! (वाजम् अभि अर्प) ज्ञानवत् वल और ऐश्वर्यं को प्राप्त कर। हे (इन्दो) ज्ञान, तेज से चमकने वाले! तू (इन्द्रस्य) आचार्यं के गर्भ में शिष्यवत् (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यं युक्त राष्ट्र के (जाठरम् आ पवस्व) मध्यभाग में आ। तू (विद्वान्) ज्ञानवान् हो कर (नावा सिन्धुम् न) नौका से सिन्धु के तुल्य (अति पिष्) हमें पार कर। और (युध्यन् शूरः न) युद्ध करते हुए शूरवीर पुरुष के समान (नः निदः अव स्पः) हमारे निन्दकों का नाश कर, वा हमें निन्दा योग्य कार्यों से बचा। इति चतुर्विशो वर्गः॥

### [ 98 ]

न्त्रमभो वैश्वामित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ७ विराड् जगती । २ जगती । ३, ४, ८ निचुज्जगती । ६ पादनिचुज्जगती । ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

त्रा दित्तिणा सृज्यते शुष्म्यार्धसदं वेति दुहो रुत्तसः पाति जागृविः। इरिरोप्टरां कृणुते नभुस्पये उपस्तिरे चुम्बोर्ध्वकी निर्णिजे ॥ १॥

भा०—( दक्षिणा आ सुज्यते ) उत्साह को उत्पन्न करने वाली प्रवल शक्ति वा दान, वेतनादिकी व्यवस्था सर्वत्र बनाई जानी उचित है। क्योंकि उसी द्वारा ( ग्रुष्मी ) वलवान् राजा शासक भी ( आसदम् वेति ) राज्य सिंहासन वा राजसभा को वा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता और उसकी रक्षा करता है । वह ( जागृविः हरिः ) सदा जागने वाला, अप्रमादी, दुष्टों का संहार करने वाला शासक ( हुहः रक्षसः पाति ) दोहकारी राक्षसों, वि<mark>ष्</mark>ठ कारी पुरुपों से राष्ट्र को बचाता है। वह (नभः) उत्तम प्रवन्ध को सूर्य-प्रकाश के तुल्य (ओपशं) ब्यापक (कृणुते) कर देता है। (चम्बोः) सेना और प्रजा दोनों के ( ब्रह्म पयः ) बड़े भारी बल वीर्य को (निः-निजे) राष्ट्र का शोधन करने के लिये ( उपस्तिरे ) विस्तृत करता है। प्र केष्टिहेर्च शूष पति रोर्घवदसुर्ये । वर्णे नि रिणीते अस्य तभ्। जहांति चित्रं पितुरेति निष्कृतमुपप्रतं क्रणुते चिर्णिजं तना ॥ २॥

भा०—सोम अर्थात् ज्ञानों, शास्त्रों का अनुशासन करने वाला विद्वान् पुरुष ( कृष्टिहा इव ग्रूरः ) मनुष्यों को मारने वाले ग्रूरवीर पुरुष के समान स्वयं भी ( ग्रूरः ) वेग से जाने वाला ( कृष्टिहा ) सब मनुष्यों तक पहुंच कर ( रोरुवत् एति ) उपदेश करता हुआ उनको प्राप्त होता हैं और वह (अस्य) इस प्रजाजन के (तम्) उस, चिरकाल से विद्यमान (अ-सुर्यं वर्णम् ) अज्ञानमय, प्रकाशरहित आवरण को ( नि रिणीते ) दूर कर देता है । वह स्वयं (विविं) अपने अज्ञान आवरण को ( जहाति ) त्याग देता है और ( पितुः निष्कृतम् एति ) पिता के पद को प्राप्त करता है। और अपने ( तना ) विस्तृत ( निर्-निजं ) अति शुद्ध ज्ञान-ऐश्वर्य को ( उपप्रतं कृणुते ) प्राप्त कराता है । स्वयं उत्तम पद पर अभिषिक्त होता है।

अदिभिः सुतः पवते गर्भस्त्योर्वृषायते नर्भसा वेपते मती। स मीद<u>ते नसते</u> सार्धते गिरा न<u>ि</u>क्के ऋप्सु यर्ज<u>ते</u> परीमिए ॥३॥ भा०—वह (अदिभिः सुतः) मेघ केतुल्य दयालु, आदर योग्य गुरुजनों से (सुतः) उत्पादित और विद्या-व्रत आदि में स्नात होकर (गमस्योः) बाहुओं के बल से (पवते) राष्ट्र को हु ग्रुड पवित्र करता है और (मती वेपते) बुद्धि के बल से शतुओं को कंपाता है। (सः मोदते) वह प्रसन्न होता, अन्यों को प्रसन्न करता है, (नसते) सर्वप्रिय हो जाता है। (गिरा साधते) वाणीमात्र से कार्यको सिद्ध करता है। (गिरा नेनिक्ते) सम्यक्शील व्यक्ति को वाणी द्वारा पवित्र करता है, और (अप्सु परीमणि यजते) प्रजाओं के बीच, वा प्राणों के बीच, सर्वश्रेष्ठ पद पर पूजित होता है। परि ग्रुक्तं सहसः पर्वतावृधं मध्यः सिञ्चन्ति हम्यस्य स्वार्णिम्। ग्रा यस्मिन्गावः सुहुताद उद्यनि मूर्धञ्छी ग्रन्त्य ग्रियं वरीमिनः ध्रा यस्मिन्गावः सुहुताद उद्यनि मूर्धञ्छी ग्रन्त्य ग्रियं वरीमिनः ध्रा

भा०—( सहसः ) शतुओं को अपने वर्ल से पराजित करने वाले, (मध्वः)हृष्टपुष्ट, बलवान् प्रजावासी वीर जन (द्युक्षम्) तेज-पृथ्वर्यवान् (पर्वत-वृधम् ) मेध वा पर्वत के समान बढ़ने और प्रजा को बढ़ाने वाले (हर्म्बस्य सक्षणिम् ) उत्तम राजभवन के बीच विराजने योग्य पुरुष को (पिर सिञ्चन्ति) अभिषेक करते, उसको प्रधान पद देते हैं। (यिस्मन् ) जिसके अधीन रह कर (गावः) गौओं के तुल्य समस्त (सुहुत-अदः प्रजाः) उत्तम रीति से आहुति करके यज्ञशेष खाने वाली प्रजाएं ( ऊधिन पयः ) स्तन-भाग में दूध के तुल्य (वरीमिभः) श्रेष्ठ २ वचनों और कर्मों द्वारा (सूर्धन् ) सब के शिरोवत् सर्वोच पद पर (अग्रियम् ) अप्रपद के योग्य उसकी ही (श्रीणन्ति) सेवा करती हैं, उसका ही आश्रय लेती हैं।

समी रथं न भुरिजीरहेषत दश स्वसारी अदितेष्ठपस्थ आ। जिगादुर्प जयि गोर्र्णीच्यं पदं यद्दस्य मृतुथा अजीजनन् ४।२४

भा०—(अरिजो: दश स्वसार: रथं न) दोनों बाहुओं की दसों अंगुलियां बहनों के समान मिल कर जिस प्रकार रथ को प्रोरित करतीं, सन्मार्ग पर चलती हैं। उसी प्रकार ( भुरिजोः ) बाहुओं को तुल्य समस्त राष्ट्र को भरण पोषण करने वाले राजवर्ग और प्रजावर्गों में से ( दश ) दस ( सु-असारः ) उत्तम मार्ग पर प्रोरित करने में समर्थ मुख्य: विद्वान प्रकृतियं, अमात्यजन, ( रथं ) उस बलवान, प्रधान पुरुष को (सम् अहेण्त) एक साथ मिलकर सम्यक् मार्ग में लेजाया करें। वह ( अदितेः उपस्थे ) भूमि के ऊपर (आजिगात्) चारों और जावे, अमण करें वा वह (अदितेः) कभी न दीन रहने वाली, न दवने वाली, सर्वोपिर राजसभा के ( उपस्थे ) समीप ( आजिगात् ) आवे । और ( मतुथा ) मननशील विचारवान पुरुष ( अस्य ) इस आसक के ( यत् पदं अजीजनन् ) जिस पद, अधिकार को पकट करें, वह ( गोः अपीच्यं पदं ) भूमि या वाणी के उसी माननीय पद को ( उप ज्रयति ) प्राप्त करें । इति पञ्चविंशों वर्गः ॥

श्येनो न यो<u>नि</u> सर्दनं धिया कृतं हिर्णयर्यमासर्दं देव एषति । ए रिणन्ति बहिंषि प्रियं गिराश्वो न देवाँ अप्येति यज्ञियः॥६॥

भा०—( रयेनः योनि न ) बाज पक्षी जिस प्रकार अपने घोसलें की ओर आता है उसी प्रकार ( रयेनः ) प्रशंसनीय गित, सत्आचार व्यवहारवान् पुरुष ( धिया कृतम् ) बहुत बुद्धिमत्ता से बनाये, विद्वानों द्वारा, सुविचारित और शिल्पियों द्वारा कारीगरी से बनाये गये ( हिरण्ययम् ) प्रजा के हितकारी और उनको प्रिय लगने वाले, ( सदनं ) सभाभवन और ( आसदम् ) बैठने योग्य आसन को वह ( देवः ) तेजस्वी, मानाभिलाणी पुरुष ( आ ईषित ) प्राप्त होता है । और विद्वान् जन ( ईम् ) उस ( प्रियम् ) सर्वप्रिय जन को ( गिरा ) वाणी द्वारा ( बिहिषि ) बृद्धियुक्त, उस प्रजा के अध्यक्ष योग्य आसन पर (आ रिणन्ति) बैठने को प्रेरित करते हैं । और वह ( अश्वः ) अश्व के समान बलवान्, राज्य-रथ को उठाने में समर्थ, ( षज्ञियः ) प्जायोग्य होकर ( यज्ञियः

अरवः न ) अश्वमेष यज्ञोपयोगी अश्व के तुल्य (देवान् अपि-एति) विद्वान् पुरुषों को प्राप्त करे, उनसे मिलकर राज्य-कार्य करे।

परा व्यक्तो अरुषो दिवः कृविर्वृषा त्रिपृष्ठो अनुविष्ट गा अभि। सहस्रणीतिर्यातेः परायती रेभो न पूर्वीरुषस्रो वि राजति॥ ७॥

भा०—वह सर्व-जगत् का शासक, राष्ट्र शासक के समान ही (अरुपः) रोषरिहत, वा तेजस्वी, (किवः) कान्तदर्शी, (दिवः) आकाश और भूमि पर सूर्य और अग्नि के तुल्य (परा) दूर २ तक (वि-अक्तः) विविध तेजों से प्रकाशित होने वाला, (त्रि-पृष्ठः) तीनों लोकों को पोषण करने वाला, (वृपा) वलवान्, प्रजाओं पर सुखों की मेधवत् वर्षा करने वाला, उत्तम प्रवन्धक, होकर (गाः अभि अनविष्ट) वाणियों, आज्ञाओं को प्रदान करता है। वह (सहस्त-नीतिः) सहस्तों वलवान् नीतियों वा सहस्तों नेत्रों वाला, (यितः) सर्वनियन्ता, यत्नवान्, (परायितः) सवका परम प्राप्य स्थान, परायग है। वह (रेभः न) उपदेष्टा के समान (पूर्वीः उपसः) पूर्व के उपा कालों में भी सूर्यवत् पूर्ण समृद्ध, पाप-शत्रु आदि के दाहक शक्तियों को प्राप्त करके राजा के तुल्य अनादि कालों से (विराजित) प्रकाशित है।

त्वेषं रूपं कुणुते वर्णी अस्य स यत्राश्यत्समृतासंधिति स्थि। अप्सा याति स्वधया दैव्यं जनं संसुष्टती नसते सं गोर्श्रियया प

भा०—(वर्णः) इसको वरण करने वाला प्रजाजन (अस्य रूपं) इसके रूप को (त्वेपं) कान्तियुक्त (कृणुते) करता है और (सः यत्र अशयत्) वह प्रभु वा विद्वान् शासक जहां रहता है वहां (समृता) संप्राम में वा उस उत्तम (सम्-ऋता) भूमि में (स्विधः संधित) हिंसक जनों और शत्रु सेनाओं का नाश करता है। वह (अप्साः) जल देने वाले मेघ के समान (दैंड्यं जनं) देव, विद्वानों के प्रिय जनपद को (स्वध्या) जल से अन्नवत् अपनी धारक-पोपक शक्ति से (याति) प्राप्त

होता है। और वह (गो-अग्रया सुस्तुती) दिघि, दुग्धादि सुख्य पदार्थ से युक्त उत्तम स्तुति अर्थात् मधुपर्क द्वारा उत्तम सत्कार को (सं नसते) प्राप्त होता है। 'गो' शब्द मधुपर्क का वाचक मनु में आता है जैसे— अर्ह्यत् प्रथमं गवा। (अ०२)

ड्वेचं यूथा पंरियर्चराबीद्धि त्विषीरधित सूर्यस्य । दिव्यः सुपुर्णोऽयं चत्तत त्वां सोमः परि क्रेंतुना पश्यते जाःश२६

भा०—( यृथा परियन् ) गो-यृथों को प्राप्त होता हुआ जिस प्रकार ( उक्षा इव ) विजार सांड हर्ष ध्विन करता है उसी प्रकार ( यूथा परियन् ) सैन्यसमूहों वा प्रजासमूहों को प्राप्त होकर वह भी ( रावीत्) बल पूर्वक आज्ञा, उपदेश आदि प्रसन्नतापूर्वक प्रदान करता है। और ( यूथा अधि ) उन सैन्य व प्रजासमूहों पर अध्यक्ष होकर ( सूर्यस्य खिषीः ) सूर्य की कान्तियों को ( अधित ) धारण करता है। वह (दिव्यः) ज्ञान और तेज से सम्पन्न होकर ( सुपर्णः ) उत्तम ग्रुभ ज्ञान और पालन, बल तथा यान-साधनों से सम्पन्न होकर ( क्षाम् अव चक्षते ) भूमि पर कृपासहित देखता और उनको अनुशासन करता है। वह ( सोमः ) विद्वान् शासक ( कतुना ) किया-सामर्थ्य और ज्ञान से (जाः परि पश्यते) सव प्रजाओं को देखता है। इति पह्विंशो वर्गः॥

## [ ७२ ]

हरिमन्त ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१—३, ६, ७ निचृ-ज्जगती । ४, ८ जगती । ४ विराड् जगती । १ पादनिचृज्जगती ॥ नवर्चं स्क्षम् ॥

हरिं मुजन्त्यक्षो न युज्यते सं धेनुभिः कुलशे सोमी अज्यते। उद्घार्चमीरयति हिन्चते मृती पुंकुदुतस्य कित चित्परिप्रियः॥१॥ भा०—प्रजाजन (हरिम्) सबके मनों और दुःखों को हरने वाले का (मुजिन्त) अभिषेक करते हैं। वह (अरुपः न) वेगवान अश्व वा सूर्य के समान (धेनुभिः) प्रसन्न करने वाली वाणियों द्वारा (सं युज्यते) रथ में अश्व के तुल्य, राष्ट्रकार्य में (सं युज्यते) नियुक्त किया जाता है। और वह (सोमः) उत्तम ऐश्वर्य का स्वामी अभिषेक योग्य, राष्ट्र-भार को वहन करने वाली शिक्त का स्वामी, वा उसका इच्छुक शास्ता जन, (कलशे) राष्ट्र में (अज्यते) प्रकाशित होता है, वा सन्मार्ग पर चलाया वा सुशोभित किया जाता है। वह (हिन्वते) उसको बढ़ाने वाले प्रजाजन के हितार्थ (वाचम् उत् ईरयित) उत्तम प्रभुवाणी का उपदेश करता है। (पुरु-स्तुतस्य) बहुत से प्रशंसित जन की (मती) ज्ञान वा बुद्धि द्वारा (कितिचित्) कितने ही (पिगित्रयः) सबको प्रसन्न करने वाले कार्य करता है।

साकं वेदन्ति बहवी मनीषिण इन्द्रेस्य सोमं जुठरे यदांदुहुः। यदी मृजन्ति सुर्गभस्तयो नरः सनीळाभिर्देशाभः काम्यं मधुं॥२॥

भा०—(यिंद्र) जब (सुगभस्तयः नरः) उत्तम बाहुओं वाले. बल्वान्, वीर्यवान्, तेजस्वी नेता पुरुष (स-नीडाभिः) एक ही देश में रहने वाली (दशिभः) दशों दिशाओं की प्रजाओं सहित (सोमं मृजित्त) उत्तम शासक का अभिषेक करते हैं और (इन्द्रस्य जठरे) उस ऐश्वर्यवान् शतुनाशक के पेट में (काम्यं मधु दुदुदुः) कामना योग्य मधुपर्क प्रदान करते हैं वा, उस ऐश्वर्यवान् के शासन में कामना योग्य वल देते हैं तब (वहवः मनीषिणः) बहुत से मननशील विद्वान् पुरुष (साकं बदन्ति) एक साथ भाषण करते हैं, उसका गुणवर्णन और स्तृति करते हैं। अर्ममाणों अत्येति गा ऋभि स्त्येस्य प्रियं दुितिहित्रों रवम्। अन्वस्मै जोषमभरद्विनङ्गसः सं द्व्याभिः स्वसृभिः त्त्राति जामिभिः॥ ३॥

भा०—वह उत्तम शास्ता, ( अरममाणः ) कहीं भी सुख न पाता हुआ, (गाः अति एति ) आत्मा के तुल्य समस्त भूमियों को अति क्रमण कर जाता है । उनका (तिरः) तिरस्कार करके (सूर्यस्य दुहितुः) सूर्य को तेज से पूर्ण करने वाला, उसकी पुत्री के समान उपा के तुल्य कान्ति-युक्त स्त्रीवत् (सूर्यस्य प्रियं दुहितुः) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुप के प्रिर अभिलिपत मनोरथ को पूर्ण करने वाली प्रजा के ( रवम् अभि एति ) लोकमत के प्रति ध्यान देता है। और वह (विनंगृसः) बाहु के समान विविध काम्य पदार्थों को प्रहण करने वाला क्षत्रिय वीर (अस्मै जोपम् अनु अभरत् ) इस राष्ट्र के हित को छक्ष्य करके उसका भरण पोषण करता है और ( द्वयीभिः स्वसृभिः जामिभिः ) दोनों प्रकार की, स्वयं उस <mark>तक पहुंचने वाला ब</mark>हुतों के तुल्य विद्वान् बलवान्, निर्वल धनी औ<mark>र</mark> निर्धन प्रजाओं सहित वह (सं क्षेति) एक ही राष्ट्र में निवास करता है। नृधृतो अद्गिषुतो बर्हिषि प्रियः पतिर्गवाँ प्रदिव इन्दुर्ऋित्वयः। पुरिन्धि चानमे नुषो यञ्चसार्धनः शुचिर्धिया पेवते सोमे इन्द्र ते॥४॥ भा०-हे (इन्द्र) ऐथर्यवन् ! राष्ट्र के समृद्ध जन ! (ते) तेरे हितार्थ ( ग्रुचिः ) हृदय में ग्रुद्ध, ईमानदार ( सोमः ) शासक ( धिया ) बुद्धि और कर्म से परीक्षित करके (पवते ) तुझे प्राप्त हो । वह (नृ-धृतः) उत्तम पुरुषों से अभिषिक्त और (अदि-सुतः) मेघ वा पर्वतवत् दृढ पुरुषों से प्रेरित, (प्रियः) प्रजाओं को प्रिय, उनको प्रसन्न करने वाला, (प्रदिवः) उत्तम ज्ञान और तेज से सम्पन्न ( इन्टुः ) ऐश्वर्यवान् और दयाई भाव से युक्त, (ऋत्वियः ) समय २ पर अनुकूल कर्म करने वाला, (बर्हिषि ) महान् राष्ट्र वा इस भूमिलोक पर स्थित (गवां पतिः) समस्त भूमियों राजाज्ञाओं, कानूनों का पालक, रक्षक ( पुरन्धिवान् ) नगर को <mark>धारण</mark> करने वाली सभाओं वा बहुत बुद्धियुक्त पुरुषों का स्वामी, (मनुषः) मनुख्यों के (यज्ञ साधनः) यज्ञों, उत्तम कर्मी, सत्संगों को साधने वाला होता है।

नृबाहुभ्यां चोद्दितो धार्रया सुतीऽनुष्वधं पवते सोम इन्द्र ते। आप्राः कतुन्त्समेजैरध्वरे मृतीवेन दुषच्चम्वोधरासदद्वरिः ४।२७

भा०—हे सेनापित सोम!हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! (ते) तेरा (सोमः) बल-वीर्य (नृ-वाहुभ्याम्) नायक वीर पुरुषों की बाहुओं से (चोदितः) प्रेरित और (अनु-स्वधम्) अपने २ कर्मसामर्थ्य, भरण-पोषण वा वेतन अनुसार (धारया) राजाज्ञा, वा वेदवाणी द्वारा (सुतः) शिष्यवद् अनुशासित, शिक्षित होकर (ते पवते) तेरे लिये कार्य करता है। त् (कृत्न आ अपाः) नाना कर्मों को पूर्ण कर। और (अध्वरे) हिंसारिहत, युद्ध अर्थात् साम, दान, भेद द्वारा शनु-हनन कार्य और अध्वर अर्थात् प्रजापालन के कार्य में (मतीः) समस्त बुद्धियों को (सम् अजैः) सम्यक् प्रकार से विजय कर। (दुसत् वेः न) वृक्ष पर वैठे पक्षी के समान तू भी (हिरः) सर्वप्रिय, वा सूर्यवत् होकर (चम्वोः आसदत्) दोनों सेनाओं के जपर अध्यक्ष होकर रह। इति सप्तिवंशो वर्गः॥ ग्रंथुं दुंहन्ति स्तुनयंन्तुमित्तितं कृविं कृवयोऽपसो मन्तिषिणाः। सम्ति गावो मृतयो यन्ति सं्यतं ऋतस्य योना सदने पुनुर्भुवः ६

भा०—( मनीषिणः कवयः ) बुद्धिमान् , दूरदर्शी, ( अपसः ) कर्म-कुशल पुरुष उसके ( अंग्रुम् ) सर्वव्यापक ( स्तनयन्तम् ) मेघ्वत् गर्जन वाले, वा माता के स्तनवत् सब प्राणियों को दुग्धवत् अन्न प्राण देने बाले मात्वत्, गुरुवत्, उपदेशप्रद (अक्षितं) अक्षय, अविनाशी, ( कविं ) कान्तदर्शीं, पुरुष को प्राप्त कर उससे ( ऋतस्य अक्षितं ) सत्य ज्ञान वेद का अक्षय कोष ( दुहन्ति ) प्राप्त करते हैं । और ( मतयः ) विचारवान् पुरुष (गावः) गौओं के समान, आत्मा के प्रति इन्द्रियों के तुल्य (संयतः) एक साथ यत्नशील होकर वा संयत सुसम्बद्ध, सुव्यवस्थित होकर ( ऋतस्य योना ) सत्य ज्ञान के आश्रय ( सदने ) परम आश्रय में ( पुनर्भुवः ) पुनः २ प्रकट होने वाले ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ।

नाभा पृथिवया धरुणी महो दिवो अपामूमी सिन्धुं व्वन्तर्रु चितः। इन्द्रंस्य वज्री वृष्मो विभूवंसुः सोमी हृदे पवते चार्र मत्सरः ७

भा० सोम का स्वरूप। ( पृथिन्याः नाभा ) पृथिवी की नाभि वा केन्द्र में स्थित वह बल जो ( धरुणः ) उसको धारण कर रहा है, और ( महः दिवः नाभा धरुणः ) बडे भारी आकाशमण्डल के केन्द्र में स्थित बल जो उसको धारण कर रहा है, और वह वल जो (अपाम् ऊमीँ) प्राणों और जलों और लोकों के वीच तरंगवत् सर्वोच्नत मुख्य प्राणाधार और सूर्यादि लोक में विद्यमान उनको धारण करता है, और जो बह ( सिन्युपु अन्तः ) समुद्रों और वेग से बहने वाले जलों में है वह (सोमः) सवका प्रेरक, सवका शासक बल ( इन्द्रस्य वज्रः ) ऐश्वर्ययुक्त उस महान् प्रमुका बल है जो (बृपभः ) समस्त सुखों की वर्षा करने वाला, ( विभु-वसुः ) बड़े २ ळोकों में व्यापक, ( मत्सरः ) सबको(सुखी, प्रसन्न करने वाला, ( हदे ) सबके हृद्य में ( चारु पवते ) उत्तम रीति से आणवत् गति करता है।

स तू पवस्य परि पार्थियं रजः स्तोत्रे शिच्निन्नाधुम्यते च सुक्रतो। मा नो निर्भाग्वसुनः सादनस्पृशी र्यायं प्रशङ्गे बहुलं वेसीमहि॥५॥

भा०-हे (सुकतो) उत्तम प्रज्ञा और कर्म करने हारे! शक्ति शालिन् ! ( स्तोत्रे ) स्तुति करने वाले और ( आध्नवते च ) और अपने चित्त के मलों और विक्षेपों को साफ़ कर डालने और कपाय मलों को ल्याग देने वाले को (शिक्षन्) ज्ञान प्रदान करता हुआ (सः) वह ( पार्थिवं स्वः ) पृथिवी रज्ञोरूप पार्थिव लोक या देह को भी ( परि पवस्व ) मेघवत् सूर्य-प्रकाशवत् प्राप्त हो, उसे व्याप। (नः) हमें ( सादन-स्पृशः ) गृह आदि प्रदान कराने वाले या घर में आये ( वसुनः) ऐश्वर्य से (मा निर्भाक्) निर्भक्त या पृथक् मत कर और हम (बहुल प्र) बहुतसा (पिशंगम् रियम् वसीमहि) पीछे रंग का ऐश्वर्यं, सुवर्णादि धारण करें।

त्रा तू ने इन्दो शतदात्वश्व्यं सहस्रदातु पशुमद्भिरंगयवत् । उपमास्य बृह्ती रेवतीरिषोऽधि स्तोत्रस्य पवमान ने। गहिशरू

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः ) हमें (शतदातु सहस्रदातु) सैकड़ों और सहस्रों का संख्या में सुखादि देने वाला (अश्वयं पशुमत् हिरण्यवत् ) अश्व, पशु और सुवर्णादि से युक्त ऐश्वर्य (आ) प्रदान कर । तू हमारे लिये (बृहतीः रेवतीः इषः ) बहुत बड़ी धनादि सम्पन्न, सुख-दायी अन्न समृद्धियां (उपमास्व ) उत्पन्न कर । हे (पवमान ) सर्वव्यापक ! (नः स्तोत्रस्य अधिगहि ) तू हमारे स्तृति वचन को खूब स्वीकार कर । इत्यष्टाविंशों वर्गः ॥

### [ 93 ]

पवित्र ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्टः—१ जगती । २—७ निचृ-जनती । ८, १ विराड् जगती ॥

स्रकें टुप्सस्य धर्मतः सर्मस्वरहृतस्य योना सर्मरन्त नार्भयः। त्रीन्त्स मुर्झो अर्धुरश्चक ग्रारमें सत्यस्य नार्वः सुरुतंमपीपरन् १

भा०—( सक ) सर्जन करने योग्य इस देह या विराट् जगत् में ( धमतः द्रष्मस्य ) द्रुतगामी रस के तुल्य ज्ञानवान् प्रभु के उपदेश करते हुए वा रसस्वरूप उस प्रभु के जगत् का निर्माण करते हुए, ( ऋतस्य थोना ) तेज और परम ज्ञान के आश्रयभूत उस प्रभु में (योना नाभयः) गृह में तन्तुओं के तुल्य ही समस्त (नाभयः) बद्ध जीव (सम् अस्वरन् ) एक साथ उसकी स्तुति करते और ( सम् अरन्त ) संगत होते हैं। ( सः असुरः ) समस्त जीवों को प्राणों का देने वाला उस प्रभु ने (आरभे) कार्य करने के लिये ( मूर्झः ) सिर के भी ( त्रीन चक्के ) तीन प्रमुख भाग

वनाये । ये ( सत्यस्य नावः ) ये सत्य की नौकाएं ( सुकृतम् ) ग्रुभ कर्म करने वाले को ही ( अपीपरन् ) पार कर देती है। सम्यक् सम्यश्ची महिषा श्रहेषत सिन्धी कर्मावधि वेना श्रवी-विपन्। मधेर्धाराभिर्जुनयन्ता ऋर्कमित्यियामिनद्रस्य तन्वम-

वीवृधन् ॥ २ ॥

भा०—( सम्यञ्चः ) एक साथ संगत हुए ( महिपाः ) गुणों में महान्, बड़े ऐश्वर्यवान् जन ( सम्यक् अहेपत ) उस प्रभु की अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं, और वे (वेनाः ) तेजस्वी सूर्य के तुल्य नाना ऐश्वर्यों की की इच्छा करने वाले जन, (सिन्धोः ऊमौं अधि) समुद्र या महानद के तुल्य महान् उस प्रभु के आनन्द तरंग या उत्तम ज्ञान में ( अधि ) पहुंच कर ( अवीविपन् ) उसकी स्तुति करते हैं। वे ( मधोः धाराभिः ) उत्तम ज्ञान से । युक्त वा साधु अर्थात् ऋग्वेद की वाणियों द्वारा ( अर्क जनयन्तः ) स्तुति करते हुए ( इन्दस्य ) उस महान् प्रभु परमेश्वर की ही ( प्रिया ) सब को प्रिय लगने वाली ( तन्वम् ) विस्तृत स्तुति, महिमा को ्ही ( अवीवृधन् ) बढ़ाते हैं।

प्रवित्रेन्तः परि वाचमासते पितैषां प्रत्नो श्राभ रचिति वतम्। महः समुद्रं वर्षणस्तिरो देधे धीरा इच्छेकुर्धेष्ट्रणेष्वारभम्॥३॥

भा०—( पवित्रवन्तः वाचम् परि आसते ) जिस प्रकार पवित्र प्रहण कर शिष्य वक्ता गुरु के चारों ओर ज्ञान-शिक्षा ग्रहण करने के लिये विरा-जते हैं उसी प्रकार (पवित्रवन्तः) पवित्र हृदय और आचारवान् जन (वाचम् परि आसते) वेद के उपदेश करने वाले वेदमय प्रभु की उपासना करते हैं। वह ( एषाम् प्रत्नः पिता ) उन जीवों, छोकों का अनादि सिंह पालक प्रभु ( एपां वतम् अभि रक्षति ) इनके ज्ञान, कर्म और अन्नादि की आचार्यवत् ही रक्षा करता है। (वरुणः) सर्व श्रेष्ट प्रभु (महः समुद्रं) -बड़े भारी समुद्र के तुल्य ज्ञानसागर को (तिरः दुधे) अपने भीतर धारण करता है। (धीराः) ध्याननिष्ट पुरुष ही (धरुणेषु) अपने धारणाशील हृद्यों में उसको (आरभं शेकुः) प्राप्त कर सकते हैं। तिरः सत इति प्राप्तस्य। निरुक्तम्।

सहस्रंधारे अब ते समस्वरंन्दियो नाके मधुजिह्ना अस्थतः। अस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णीयः परेपेरे पाशिनः सन्ति सेत्रेवः ध

भा०-जिस प्रकार ( सहस्र-धारे नाके ) सहस्रों लोकों को धारण करने वाले वा जगत् के धारक आकाश में (दिवः) समस्त तेजस्वी गतिमान गगनविहारी सूर्यादिलोक वा किरणें एक साथ (सम् अस्वरन्) गति करते, चमकते हैं और वे (असश्रतः) कहीं आसक्त न रह कर भी (मधु-जिह्नाः ) जल को प्रहण करने वाले, शब्द-अग्नि-संयोग को अपने अप्रभाग में धारने वाले होते हैं उसी प्रकार (दिवः) तेजोयुक्त ज्ञानी पुरुष ( असश्चतः ) निःसंग और ( मधु-जिह्वाः ) ज्ञान-युक्त, मधुर वाणियों को बोलने वाले, वेदवक्ता लोग (सहस्र-धारे) सहस्रों वेद वाणियों और शक्तियों को धारण करने वाले ( नाके ) परम सुखमय मोक्ष रूप प्रभु में विराजते हुए (सम् अस्वरन्) मिलकर उसका अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं। इसी प्रकार मधुर वाणी वाले असंग विद्यार्थी जन असंख्य या 'सहस्र' नाम ऋग्वेदके धारक आचार्य के अधीन अच्छी प्रकार वेद पाठ करें। (अस्य भूर्णयः) इसके प्रजापालक जन रिश्मयों वा आकाशस्य सूर्यादि के तुल्य ही (स्पशः) दूतों के तुल्य यथार्थ बात को दर्शाने वाछे (न निमि-पन्ति ) कभी निमेष को प्राप्त नहीं होते, कभी छिपते या बन्द नहीं होते, वे ( पदे-पदे ) पद पद पर ( पाशिनः ) आकर्षण शक्ति के जालों से युक्त सूर्यादि के तुल्य ही (पाशिनः) दुष्टों के संयम साधनों से सम्पन्न होकर हीं ( सेतवः सन्ति ) दुष्ट जनों को बांधने वाले, जल के बंधों के समान मर्यादा का स्थापन करने वांछे होते हैं।

<u>पितुर्मातुरध्या ये समस्वरङ्गचा शोर्चन्तः सन्दर्दन्तो अवृतान्।</u> इन्द्रद्विष्टामपे धमन्ति मायया त्वचमसिक्षीं भूमेनी द्विवस्परिपारध

भा०-जिस प्रकार रिमयं, किरणें (पितुः मातुः अधि सम् अस्वरन्) पालक सूर्य से उत्पन्न होकर माता पृथिवी के ऊपर अधिक तेज से चमकते हैं, वे ( ऋचा शोचन्तः संदहन्तः ) तेज से चमकते और संतप्त करते हुए, ( इन्द्र-द्विष्टाम् असिक्षीं त्वचम् अप धमन्ति ) सूर्यं की विरोधिनी काली रात्रि को दूर करते हैं उसी प्रकार (ये) जो महापुरुष सचरित्र जन हैं वे (पितुः मातुः अधि) पिता से और माता से वा पिता माता के तुल्य गुरु जन से ( सम् अस्वरन् ) अच्छी प्रकार ज्ञानोपार्जन करते हैं । वे ( ऋचा शोचनः ) ऋग्वेद के उत्तम ज्ञान से तेजोयुक्त होकर (अवतान् ) अकर्म, विकर्मी को, वा वर्तों से भिन्न कर्मी और वताशुन्य, कुकर्मियों को (सं-दहन्तः) पीड़ित, दम्ध, निर्मूछ करते हुए ( इन्द्रह्रिष्टाम् ) आत्मा, प्रभु और राजादि से असेवित, उनके अप्रीति भाजन ( असिक्तीम् त्वचम् ) काले, अज्ञानमय अवृद्धिशील आवरण को ( अप धमन्ति ) दूर करते हैं । वे ही ( भूमनः ) भूमा स्वरूप उस महान् (दिवः) तेजोमय, ज्ञानमय, सुखमय परमेश्वर से (परि) परम सुख को प्राप्त करते हैं ! इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ <u>प्रत्नान्मानाद्ध्या ये सुमस्वंरु</u>क्श्लोकयन्त्रासो रभुसस्य मन्तवः। अप<u>ान</u>चासी विधिरा अहासत ऋतस्य पन्थां न तरान्त दुष्कृतंः६

भा०—विद्वानों और अविद्वानों का भिन्न २ मार्ग । (ये) जो विद्वान् जन ( प्रत्नात् मानात् ) अति प्राचीन ज्ञानमय, सर्वनिर्माता प्रभु से (अधि) उसके अधीन रहकर (सम् अस्वरन्) अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ( श्लोक-यन्त्रासः ) श्लोक अर्थात् वेदमय ज्ञान से अपने में नियन्त्रित और व्यवस्थित करते हुए (रभसस्य मन्तवः)समस्त कर्मवा सर्व-कर्त्ता प्रभु को भला प्रकार जानने वाले होते हैं। और (विधराः) जो गुरू वचनों केप्रतिबहरे, वाप्राणियों के प्राणों का वधवा बंधन करने वाले, बहुश्रुतः और (अनक्षासः) बिना आँख के, अविवेकी, अनालोचक, ज्ञानान्ध होते हैं वे (ऋतस्य) सत्य ज्ञानमय वेद के धर्म, वा यज्ञ के (पन्थाम्) सत्र मार्ग को (अप अहासत) दूर ही त्याग देते हैं। वे (दुःकृतः) दुष्ट कर्मी के करने वाळे जन (न तरन्ति) पार नहीं जाते।

सहस्रिधारे वितंते पवित्र त्रा वाचे पुनन्ति क्वयो मनीषिणः। कदासं एषामिषिरासी श्रुदुहुः स्पशः स्वश्चः सुहशी नृचर्चसः ७

भा०—(वितते सहस-धारे) अति विस्तृत, दश सहस्र वाणी वा ऋचाओं से युक्त ऋग्वेदमय (पिवत्रे ) अति पिवत्र ज्ञानसागर में वा सहस्रों धारक शक्तियों से युक्त, व्यापक, परमपावन ज्ञानमय प्रभु में (मनीपिणः) मननशील, मनस्वी (कवयः) क्रान्तदर्शी और तत्वज्ञानी और वाग्मी लोग (वाचम् आ पुनन्ति) अपनी वाणी का प्रयोग कर उसकी भी पिवत्र कर लेते हैं। (एपाम्) इनमें से जो (रुद्रासः) प्रजाओं को मर्यादा में रोकने वाले, वा उत्तम उपदेष्टा प्रजाजनों के रोग-पीड़ाओं को हरने वाले (इपिरासः) अन्यों को सन्मार्ग में प्ररेणा करने वाले, उपदेष्टा जन हैं वे (अदुहः) किसी से दोह न करने वाले, सब प्राणियों के प्रति द्रेषभाव से रहित, (सु-अञ्चः) उत्तम पूजा योग्य, सुख प्राप्त कराने वाले (सु-दशः) उत्तम विवेकदर्शी, सौम्य नयन, और (नृ-चक्षसः) मनुष्यों के हिताहित देखने वाले हों।

ऋतस्य गोपा न दमाय सुकतुस्त्री ष प्रवित्रा हृद्य-न्तरा देधे। विद्यान्त्स विश्वा भेवनाभि पश्यत्यवार्जुष्टान्विभ्यति कर्ते श्रवतान्द

भा०—न्याय-शासक का रूप और कर्त्तव्य । वह (ऋतस्य गोपाः) सत्य, तेज, न्याय और यज्ञ का रक्षक, (सु-क्रतुः) उत्तम कर्म और ज्ञान से सम्पन्न शास्ता, प्रभु (न दभाय) किसी को पीड़ा वा छलने के लिये नहीं हो। (सः) वह (त्री पित्रत्रा) मन, वाणी और कर्म तीनों को पित्रत्र, रूप में वा तीनों वेदों को (हिद अन्तः) हृदय के बीच (आ द्धे) धारण

करे। (सः विद्वान्) वह ज्ञानी (विश्वा भुवना अभि पश्यिति) समस्त-जनों और छोकों को प्रभुवत्, सब प्रकार से देखे, न्याय का अनुशासन करे। और (अजुष्टान्) प्रजा जनों से अप्रीतियुक्त, उनके हेपी (अवतान्) व्यत, नियम, कर्मादि से रहित, नीच, अपराधी, दुष्ट पुरुषों को (कर्ने) गहें में रख कर दण्ड-व्यवस्था में रख कर (अव विध्यित ) उनको शरीर के छेदन-भेदन करने योग्य दण्ड से, अपमानपूर्वक दण्डित करे। (२) इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर सत्य का पाछक, हदय में तीनों पवित्र वेदों ऋक्, साम, यजु; मन्त्र, गानप्रकार और कर्म द्योतक गद्यांश तीनों को हदय में प्रकाशित करता है, वह सर्वदृष्टा है, वह (कर्ने अजुष्टान् अवतान्) अभक्त, सत् कर्मों में न छगे छोगों को भी (अव विध्यित ) निची योनियों में गिरा कर दण्डित करता है। 'कर्न्ते'—गर्ते। कृन्तनयोग्यछेदनभेदनरूपे कर्मणि वा करोतेवौंणादिके तपरे कर्न्त कर्म तस्मिन्। कर्न्ते कर्मणि अजुष्टान्। अथवा कर्न्ते अवविध्यति इत्युभयत्र योजना।

ऋतस्य तन्तुर्विततः प्रविश्व त्रा जिह्वाया त्रश्चे वर्षणस्य मायया। धीराश्चित्तत्मिमिन्तन्त त्राश्चतात्रां कर्तमवं पदात्यप्रभः ॥६॥३०॥ भा०—(वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ प्रभु, शासक की (जिह्वायाः) वाणी था जिह्वा के (पवित्रे) परम पवित्र (अग्ने) अग्रभाग पर (ऋतस्य तन्तुः विततः) ऋत, सत्यज्ञान, न्याय, धर्म का तन्तु, सुत्र, यज्ञ, विस्तृत रहता है। (धीराः चित्) अति पूज्य, बुद्धिमान् पुरुष (मायया) बुद्धि के बळ से (तत् सम् इनक्षन्तः) उसको प्राप्त करते और (आशत) सम्यक् उपयोग करते हैं। (अत्र) इस लोक में (अप्रभुः) जो शासक वा असमर्थं अजितेन्द्रिय है। वह (कर्त्तम् अवपदाति) गढ़े में गिरता है। इति तिशो वर्गः॥

कचीवानृषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३ पादनिचृज्जगती । २, ६ निचृज्जंगती । ८ निचृत्रिष्टुप्॥ नवर्षं स्क्रम् ॥

शिशुर्न जातोऽवेचकदद्वने स्वर्थद्वाज्ये<u>च्यः सिर्घासित ।</u> द्विवो रेत्<mark>रसा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शर्म सुप्रथः॥१॥</mark>

भा०—(यत्) जब (वाजी) वलवान्, वा अज का स्वामी, सूर्यं (अरुपः) खूब प्रकाशमान होकर (वने) अन्तरिक्ष में (जातः शिद्यः न) उत्पन्न वालक के तुल्य सुन्दर कान्तिमान् होकर (अव चक्रदत्) गात करता है, और (स्वः सिपासित) अपना प्रखर ताप प्रदान करता है। तब वह (पयः-वृधा रेतसा) प्राणियों के पोषक अज को बढ़ाने वाले जल से (सचते) युक्त हो जाता है। तब (तम्) उस प्रभु परमेश्वर से हम (सुमती) उत्तम स्तुति द्वारा (सप्रथः) खूब विस्तृत (शर्म) शरण योग्य घर की (ईमहे) याचना करते हैं। (२) बालक पक्ष में—नवजात शिद्यु (वने अब चक्रदत्) मातृ-गर्भ में जल राशि में डोलता हुआ गर्भ से नीचे खिसक आता है, (यत्) जो (वाजी) वेगवान् होकर (अरुपः) कान्तियुक्त होकर (स्वः सिसासित) रोदन का शब्द करता है। तब वह (दिवः) उसे चाहने वाली, सुप्रसन्न माता के (पयःवृधा रेतसा) दूध को बढ़ाने वाले बल वीर्य से पुष्ट होता है। उसी पुत्र सन्तान को लक्ष्य कर हम विस्तृत घर की कांक्षा करते हैं।

द्वि यः स्क्रम्भो धुरुणः स्वातत आपूर्णो श्रंशः प्येति विश्वतः। सेमे मही रोद्सी यज्ञदावृतां समीचीने दाधार समिषः क्विः॥२॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर सब जगत् का उत्पादक (धरुणः) सब संसार को धारण करने, और (स्कम्भः) संसार-भवन को स्तम्भवत् थामने वाला, सब का आश्रय है, वह (सु-आततः) सर्वत्र अच्छी प्रकार फैला हुआ है। वह (आपूर्णः) सब ओर से पूर्ण है, उसमें तिलमात्र भी न्यूनता नहीं है। वह (अंग्रुः) सर्वत्र व्यापक है। वह ही (इमे मही रोदसी परि एति) इन दोनों विशाल आकाश और भूमि को भी सब ओर से व्याप रहा है। वह इन दोनों को (आवृता) पुनः २ आवर्त्तन

करने वाले चक्र से (यक्षत्) शक्ति, अन्न, जल जीवन का प्रदान करता है, मानों इनमें वह यज्ञ करता है वह ( कविः ) बड़ा क्रान्तदर्शी, मेधावी है, इन (समीचीने) परस्पर मिले, सुसम्बद्ध दोनों को ( दाधार ) धारण एवं पालन पोषण करता है, वह ही (इपः सम् दाधार, इपः संयक्षत् ) समस्त प्रेरक शक्तियों को धारण करता है और वही समस्त. बुष्टि और अन्न सब को प्रदान करता है।

महि प्सरः सुकृतं सोम्यं मधूर्वी गव्यतिरिदितेर्क्युतं यते। इंशे यो वृष्टेरित उस्त्रियो वृष्यां नेता य इतक्रितिर्श्वाग्मर्यः ॥३॥॥

भा०-( यः ) जो (वृषा) वर्षा करने में समर्थ ( उस्तियः ) किरणों बाला, सूर्यं (इतः) इस भूलोक से (अपां नेता) जलों को ऊपर ले जाने वाला है, (यः इतः-ऊतिः) जो इस भूलोक की रक्षा करता है जो (ऋग्मियः) स्तुत्य है। (यः) जो (वृष्टेः ईशे) वृष्टि करने में समर्थ होता है (अदितेः ऋतं यते) भूमि से अन्न और अन्तरिक्ष से जल प्राप्त कराने वाले सूर्य के लिये ( सु-कृतं ) उत्तम रीति से सृक्ष्म २ रूप में जलवाष्प कणों द्वारा छिन्न भिन्न, (सोम्यं मधु ) जगत् उत्पादन करने वाला जल ही (महि प्सरः) उसका बड़ा भांरी मोजन होता है, और उस ( अदितेः ) सूर्य का यह महान् आकाश ही ( उर्वी गब्यूतिः ) बड़ा भारी मार्ग होता है।

अध्यात्म में - प्रभु परमेश्वर वा आत्मा सब सुखों का वर्षक बलवान् (अपां नेता) सब छोकों और छिङ्ग शरीरों और प्राणों का नायक है । जगत्ः रूप सुन्दर रचना यही उस कालमय प्रभु का बड़ा भारी अन्न है। (ऋतं यते ) सत्यज्ञान, मोक्ष को प्राप्त करने वाले के लिये तो उस ( अदितेः ) <mark>अदीन, अ</mark>विनाशी प्रभु का मार्ग ही बड़ा भारी मार्ग है। स्मीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नरी हितमवे मेहन्ति पेरेवः॥४॥। भा०-जब ( नभः ) आकाश या सूर्य से ( आत्मन् वत् ) अपने ही

तेजः सामर्थ्य से युक्त और ( घृतम् ) तेजयुक्त (पयः) वीर्य (दुद्धते) प्राप्त होता है, पृथिवी लोक तक पहुंचता है, तब ( ऋतस्य नाभिः ) अब का मूल कारण ( अमृतम् ) जल ( वि जायते ) विशेष रूप से उत्पन्न होता है ( तम् ) उसको (सम्-ईचीनाः) एक साथ मिलकर पृथिवी तक आने वाले (सु-दानवः) उत्तम दान करने वाले वा जल को सूक्ष्म २ कणों में खण्डित करने वाले ( नरः ) जलग्राही किरण ( तम् प्रीणन्ति ) उस जल को वायु में तृप्त कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, और अनन्तर (पेरवः ) जो रिहमयें जल को पान करते हैं वे ही (हितम् ) वायु में रखे उस जल को ( अव मेहन्ति ) नीचे वर्षा रूप में गिराते हैं।

अराबिदंशः सर्चमान ऊर्मिणा देवाब्यं मर्जुषे पिन्वति त्वचम् । दथाति गर्भमदितेरुपस्थ आ येन तोकं च तनयं च धामहे ४।३१

भा०—वही (अंग्रुः) व्यापक तत्व (कर्मिणा) कपर स्थित जल-संघ वा वायु के साथ (सचमानः) मिलता हुआ (अरावीत्) मेघ बन गर्जन करता है। वही (मनुषे) मनुष्य की (देवाव्यम् त्वचम्) प्राणों इन्द्रियों को रक्षा करने वाले त्वचा, देह को (पिन्वति) बढ़ाता है। अथवा—(मनुषे) मनुष्यों के हितार्थ (देवाव्यं) किरणों में संगत (त्वचं) मूमि के कपर के पृष्ठ को जल रूप में (पिन्वति) सेचित करता है। इत्येकत्रिंशों वर्गः॥

सहस्रिधारेऽव ता श्रीसश्चतंस्तृतीये सन्तु रजीस प्रजावतीः। चर्तस्त्रो नाभो निहिता श्रवो दिवो हुविभैरन्त्यमृतं घृत्रसुतः॥६॥

भा०—(सहस-धारे) सहस्रों धारा अर्थात् धारण शक्तियों से युक्त मेघवत् सूर्य में (ताः) वे नाना शक्तियां (असश्चतः) परस्पर असक्त, पृथक् २ रहती हुईं (तृतीये रजिस ) तीसरे छोक, द्यौछोक में (सन्तु) रहें। वे (प्रजावतीः) समस्त प्रजा की रक्षा करने वाछी (चतसः) चार (नाभः) आदित्य का विशेष दीसियां (दिवः अवः) तेजमय सूर्य से नीचे (निहिताः) प्रेरित होकर ( वृत-श्रुतः ) जल बरसाने वाला होती हैं और वेही ( असतं हिवः भरन्तिः) अमृत अर्थात् जल और अन्न प्राप्त कराती हैं। श्वेतं रूपं क्रेणुद्रे यत्सिषांसित सोमों मीड्वां असुरो वेद भूमनः। धिया शर्मी सच<u>ते</u> सेम्रभि प्रवद्दिवस्कर्वन्ध्रमव दर्षदुद्रिर्णम् ॥७॥

भा०—( यत् ) जव ( सोमः ) समस्त ओपधि, वनस्पति आदि का उत्पन्न करने वाला और (मीड्वान् ) जल वर्षाने वाला (असुरः ) सव जीवों को प्राण देने, वा जल फेंकने, वा मेघों को चलाने वाला, वायु वा सूर्य (श्वेतं ) श्वेत, अति प्रदीप्त (रूपं ) प्रकाश (कृणुते ) करता है और (सिसासित ) जलों को खूव सूक्ष्म कर देता है तब वह ( भूमनः वेद ) बहुत से जल राशियों को प्राप्त कर लेता है। वह (धिया प्रवत् शर्मी सचते ) अपने धारण शक्ति से नाना उत्तम २ कर्म करता है और ( दिवः ) तेज से अन्तरिक्ष में ( उदिणं ) जल से युक्त ( कवन्धम् ) मेघ को ( अब दर्पत् ) विदीर्ण करता, छिन्न भिन्न करता है।

अर्थ रवेतं कुलशुं गोभिरकं कार्ष्मचा वाज्यकमीत्सस्वान्। श्रा हिन्छिरे मनसा देखयन्तः कृज्ञीवते शतहिमाय गोनाम्॥८॥

भा०—(अध) और (वाजी) वलवान्, ज्ञानवान् (कार्यमन्) युद्ध या प्रतिस्पर्द्धा में जो ( आ अकमीत् ) सबको अतिक्रमण कर जाता है वह जिस प्रकार पारितोषिक या मान-आदर सूचक (गोभिः अक्तं) स्तम स्तुति वाणियों से युक्त (श्वेतं कलशं )श्वेत, चांदी आदि घातु का वना कल्हा, पात्र (कप्) आदि (ससवान्) प्राप्त करता है। उसी प्रकार (काइमैन्) परम सीमा पर विराजमान प्रभु एरमेश्वर (आ अक्रमीत्) सर्वत्र ब्यापक है। वह (वाजी) ज्ञान, बल, ऐश्वर्य का स्वामी होकर ( गोभिः अक्तं श्वेतं कलशं ) किरणों से युक्त, श्वेत, देदीप्यमान ( कलशं ) कळा २ से बने चन्द्र को सूर्यवत् , स्तुति वाणियों से सम्पन्न इस १६ कळाओं से युक्त आल्पा को ( स्नसवान ) स्वीकाः करता है। ( मनसा देवयन्तः 🌶 मन से या ज्ञानपूर्वक देव, प्रभु की कामना करने वाले जन (शत-हिमाय) सौ वर्षों के जीवन धारण करने वाले (कक्षीवते ) कक्ष्या अर्थात् रज्जुवत् वा वन्धनवत् देहरूप गृह या स्तुति-वाणी को धारण करनेवाले इस मनुष्य-जीव के हितार्थ (गोनाम् आ हिन्विरे) वाणियों का प्रयोग करते हैं, वे भगवान् की स्तुति करते हैं । कक्षीवान्, कक्ष्यावान्, कक्ष्या रज्जुस्तद्वान् कक्षी ख्यातेर्वा गाहतेः । कक्ष्या वाणी ।

श्रुद्धिः सीम पपृचानस्यं ते रसो अन्यो वारं वि पवमान धावति। स मृज्यमानः कविभिर्मदिन्तमःस्वद्स्वेन्द्राय पवमान पीतयेश३२

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवान् ! सव जगत् के सञ्चालक और उत्पादक ! हे (पवमान) परम पावन ! (पप्टचानस्य) निरन्तर प्रेम करने वाले (ते) तेरा जो (रसः) रस परमानन्द रूप (अव्यः वारम् विधावति) अपने प्रेमी जन के वरणीय हृदय को विशेष रूप से प्राप्त होता और उसको पवित्र करता है, (सः) वह (कविभिः) स्तुतिकर्त्ता, ज्ञानी, तत्वदर्शी विद्वानों द्वारा (मृज्यमानः) विवेकपूर्वक दर्शन किया जाकर (मिदन्तमः) अत्यन्त ह देने वाला होता है। हे (पवमान) परम पावन ! तू (पीतये) पान करने वाले (इन्द्राय) ऐश्वर्य के अभिलापी और अज्ञान आवरण के विदारण करने वाले तत्वदर्शी के हितार्थ (स्वदस्व) अति सुख प्रदान कर। इति द्वाविंशों वर्गः॥

# [ ७५ ]

कविऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ निचुज्जगती । २ पादिनचुज्जगती । १ विराड् जगर्ता ॥

श्रुभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यहो श्रिध येषु वर्धते । श्रा सूर्यस्य बृहतो बृहन्निध रथं विष्वश्रमरुहद्विचन्तणः ॥ १॥ भा०—( चनःहितः ) उत्तम वचन से बद्ध और पूज्य पद पर प्रति- ष्टित ( यहः ) महापुरुष ( येषु अघि वर्धते ) जिनके ऊपर अध्यक्ष रह कर वृद्धि को प्राप्त होता है, वह उन्हीं ( नामानि ) सब को नमाने वाले ( प्रियाणि ) सब को अच्छे लगने वाले बलों, सैन्यों को अपने अन्नवत् (अभि पवते ) प्राप्त करे । वह ( बृहत् ) बढ़ता हुआ ( विचक्षणः ) अति चतुर अध्यक्ष पुरुष :(बृहतः सूर्यस्य) महान् सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के योग्य ( विश्वञ्चम् रथम् ) सब ओर जाने में समर्थं रथ पर ( अधि रुहत् ) संवारी करे।

ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्का पतिर्धियो श्रस्या श्रद्याभ्यः। द्<mark>धांति पुत्रः पित्रोर्रपी</mark>च्यं<u>∙</u>नामं तृतीयमधि रोचने दिवः ॥२॥

भा०—( जिह्वा ) वाणी ( ऋतस्य ) वेदमय, सत्य ज्ञान के (प्रियम् मधु ) प्रिय, मधुर सुख को ( पवते ) प्रदान करती है। ( वक्ता ) उत्तम वचन का बोलने हारा विद्वान् पुरुष ही ( अस्याः धियः ) इस धारण-योग्य बुद्धि या वाणी का (अदाभ्यः) अविनाशी, एवं अखण्डनीय ( पितः ) पालक होता है । जिस प्रकार ( पुत्रः ) पुत्र ( पित्रोः अपीच्यं नाम द्धाति ) माता पिता दोनों के भीतर छिपे ( तृतीयम् ) दोनों से भिन्न तृतीय या श्रेष्ठ स्वरूप को धारण करता है, उसी प्रकार (पुत्रः) बहुत से ज्ञानों का रक्षक पुरुष (दिवः रोचने अधि ) उसके ज्ञान से सुप्रकाशित पद पर विराजता हुआ ( पित्रोः ) माता पिता दोनों के रूपों से भिन्न (अपीच्यं नाम ) भीतर छुपे ब्रह्मचर्य और ज्ञानमय वल को (द्धाति) धारण करता है।

<del>श्रमीमृतस्य <u>दोहनां</u> अनु<u>ष</u>ताधि त्रिपृष्ठ उपसो विराजित ॥३॥</del>

भा०—( नृभिः ) उत्तम, सन्मार्ग पर छे जाने वाछे जनों द्वारा ( हिरण्यये कोशे ) सुवर्णादि सम्पन्न कोष के ऊपर ( येमानः ) संयमन या नियन्त्रण करता हुआ ( द्युतानः ) अति तेजस्वी पुरुष ( कल्र्शान् अ<mark>व</mark> अचिकदत्) कलशों को अभिषेकार्थ प्राप्त करता है। इसी प्रकार हित रमणीय ज्ञाननिधि पर गुरुजनों द्वारा अधिकृत हो जाने पर वह विद्वान् स्नातक होने के लिये कलशों को प्राप्त करता है। (क्रतस्य दोहनाः) सत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले वा उस के देने वाले अगले शिष्य और पिछले गुरु सभी (अभि ईम्) उसको लक्ष्य कर, उसके समीप आकर (क्रतस्य ईम् अभि अन्ष्य) सत्य ज्ञान का उपदेश करते वा उसके लिये उसकी स्तुति करते हैं। वह (त्रि-पृष्ठः सन्) सूर्यवत् तीन प्रकार के वस्त्रों को अपने देह पर धारण करता हुआ, वह तीनों वेदों वा तीनों ज्ञान, कर्म और वाणी को वस्त्रवत् धारण करता हुआ (उपसः अधि) क्रान्ति युक्त उपाओं के तुल्य ज्ञान वा धन की कामना करने वाले शिष्यादि प्रजा वर्ग के ऊपर अध्यक्षवत् (विराजति) विराजता है।

अद्विभिः सुतो सितिभिश्चनीहितः प्ररोचयुत्रोद्देसी सातरा शुचिः। रोसाएयव्या समया वि धावति मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेदिवेध

भा०—वह विद्वान् तेजस्वी, (अदिभिः) न भय खाने वाले, मेघवत् उदार और जलधारा छोड़ने वाले वा शस्त्रास्त्रधारी सैन्याध्यक्षों द्वारा (सुतः) अभिषिक्त, (मितिभिः) ज्ञानवान्, पुरुषों द्वारा (चनः-हितः) पूज्य पद पर स्थित, (श्रुचिः) श्रुद्ध, चिरत्रवान् धार्मिक होकर (रोदसी प्ररोचयन्) भूमि और आकाश दोनों को खूब प्रकाशित करता हुआ सूर्य के तुल्य और (मातरा प्ररोचयन्) माता पिताओं को प्रसन्न करते हुए पुत्र के तुल्य राजा प्रजा वर्गों को अच्छा लगता है। वह (समया) सब ओर से (अव्या रोमाणि) भेड़ के रोमों के बने पवित्र वस्त्रों को (वि धा वति) विशेष रूप से धारण करता है। और (दिवे दिवे) दिनों दिन उसके (मधोः धारा) उत्तम शब्दमय वेद की वाणी और शत्रुओं को संतापित करने वाले सत्य बल की धारणा शक्ति (पिन्वमाना) बढ़ती रहती है। परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो श्रभि वासयाशिर्म्। ये ते मदां श्राहनसो विहायस्तिभिरिन्दं चोद्य दातवे म्घम् ॥ ४ ॥ ३३ ॥ २ ॥

भा०-हे (सोम) उत्तम विद्वन्! हे ऐश्वर्ययुक्त शासक! तू ( नृभिः पुनानः ) नायक, सन्मार्गं नेता जनों, गुरुओं से ( पुनानः ) विद्या-व्रतास्नानों या अभिषेकादि द्वारा पवित्र होकर (स्वस्तये) जनों के कल्याण के लिये (परि प्र धन्व) सव ओर राष्ट्र में परिनाजक-वद् विचर । और ( आशिरम् ) सब प्रकार से सेवन करने योग्य ज्ञान-तत्व को (अभि वासय) सर्वत्र फैला। (ये) जो (ते) तेरे (मदाः) हर्ष-वर्धक उत्तम वचनों से सम्पन्न और (आहनसः) सव ओर से तुझे पीडित, दिण्डित करने वाले गुरुजन और दुष्टों के नाश करनेवाले वीर पुरुप (विहाय<mark>सः)</mark> अकाशवत् गुणों में महान् है (तेभिः) उनों द्वारा शिक्षित होकर (दातचे) दान देने के लिये (इन्द्रं मधम्) ऐश्वर्ययुक्त दातव्य ज्ञान धन को ( बोदय ) प्रेरित कर, उपदेश कर। इति त्रयिश्वशो वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥

# तृतीयोऽध्यायः

# [ 98 ]

कविर्ऋषिः ।। पवमानः सोमो <mark>देवता ॥ छन्दः — १ त्रिष्टुप् । २ विराड् जगती ।</mark> ३, ५ निचुज्जगती । ४ पादनिचज्जगती ॥

धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दत्ती देवानामनुमाद्यो नृभिः। हरिः मृजानो अत्यो न सत्विभिर्वृथा पाजांसि क्रणुते नदीष्वा॥१॥ भा०—(धर्त्ता दिवः) तेज को वा सूर्य को धारण करने वाला (कृल्यः)

समस्त कर्मों को करने हारा, (रसः) बल स्वरूप, (दक्षः) दुष्टों को दग्ध करने वाला, संतापकारी, (नृभिः अनुमादः) सब मनुष्यों से प्रसन्न होने और स्तुति करने योग्य वह (हिरः) सब दुःखों का हरण करने वाला (अत्यः न) अश्व वा निरन्तर गति करने वाले आत्मा के तुल्य (नदीषु) रुधिर की नाड़ियों में प्राणों के तुल्य, (नदीषु) नदीवत् प्रवाह से अनिदि और समस्त विभूति-समृद्धियों में वा प्रकृति-विकृतियों में (वृथा) अना यास ही (पाजांसि आ कृणुते) नाना प्रकार के वलों को प्रकट करता है। वही सर्वोत्पादक प्रभु सोम है।

ग्ररो न धंत्त त्रायुंधा गर्भस्त्योः स्वर्ःसिषासत्रथिरो गविष्टिषु । इन्द्रंस्य शुष्मंमीरयंत्रपस्युभिरिन्दुर्हिन्वानो त्रंज्यते मनीषिभिः २

भा०—( गभस्त्योः ) बाहुओं में ( ग्रूरः न ) ग्रुरवीर पुरुष के समान (आयुधा ) नाना प्रहार करने, लोकों को संचालन करने वाले और पीड़ादायक साधनों को ( धत्त ) धारण करता है। वह ( गविष्टिष्ठ रिथरः ) भूमियों के प्राप्त कर लेने पर जिस प्रकार महाराथी अपने सर्वस्व को अध्यक्षों में विभक्त करता है, उसी प्रकार वह प्रभु भी (रिथरः) सर्व रसों; आनन्दों का स्वामी, (गविष्टिषु) गों अर्थात् वाणी द्वारा यज्ञ या पूजन करने वाले भक्तजनों में अपना ( स्वः सिषासन् ) समस्त आनन्द और ज्ञान प्रकाश का विभाग करता है। वह ( इन्द्रस्थ ) सूर्य, वायु, मेघ और आत्मा के ( ग्रुष्मम् ) बल को ( ईरयन् ) प्रेरित करता है। वह ( अपस्युभिः मनीविभिः ) कर्म करने वाले बुद्धिमान् जनों द्वारा (गोभिः ) वाणियों द्वारा ( इन्दुः ) ऐश्वर्यवान्, दयालु रूप से ( अज्यते ) प्रकाश किया जाता है।

इन्द्रंस्य सोम् पर्वमान ऊर्मिणा तिविष्यमाणो जुठरेष्वा विश । प्र णाः पिन्व विद्युद्भेव रोदसी धिया न वाजाँ उप मासिः शश्वतः॥३॥ भा०—हे (सोम) सर्व जगत् के उत्पादक तू (पवमानः) पिवत्र होता हुआ, सब को व्यापता हुआ (ऊर्मिणा) अपने सर्वोच्च बल द्वारा (तिविष्यमाणः) बलकार्य सम्पादन करता हुआ (जठरेषु) पेटों में अन्न के तुल्य, सब लोकों के बीच में मुख्य बलप्रद होकर (आविश) प्रवेश कर । (विद्युत् अआ-इव) जिस प्रकार विज्ञुली मेघों का दोहन करती है, उनसे जल बरसाती है तू (नः) हमारे सुखार्थ (रोदसी प्र पिन्व) भूमि और आकाश दोनों से सुखप्रद पदार्थ प्रदान कर । (न) और तू ही (धिया) अपनी बुद्धि और कर्मकौशल से (शश्वतः वाजान्) बहुत से नित्य अन्नों, ज्ञानों और ऐश्वयों को (उप मासि) बनाता है।

विश्वेस्य राजा पवते स्वर्देश ऋतस्य धीतिमृधिषाळेवीवशत्। यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता मेतीनामसम्प्रकाव्यः॥ ४॥

भा०—वह सर्व जगत् का उत्पादक प्रभु (विश्वस्य राजा) समस्त जगत् का प्रकाशक, उसका राजा के समान स्वामी, (स्वः-दशः) समस्त सुखों को देखने वाले (ऋतस्य) सत्य ज्ञान को (पवते) प्रदान करता है। वह (ऋपि-पाट्) दर्शनकारिणी इन्द्रियों को अभिभव करने वाले आत्मा वा सूर्य प्रकाश के तुल्य होकर (ऋतस्य धीतिम्) सत्य-ज्ञानमय वेद के ज्ञान और कर्म को (अवीवशत्) अपने अधीन करता, उसे चाहता है। और (यः) जो (असमष्ट-कान्यः) अन्य विद्वानों द्वारा भी न प्राप्त होने योग्य वेदादि ज्ञानमय कान्यों को रचने वाला है वह (मतीनां पिता) समस्त ज्ञानवान्, मननशील, मनुष्यों का पालक प्रभु (सूर्यस्य) सूर्य के (असिरेण) तम को दूर करने वाले प्रकाश के तुल्य, सूर्य अर्थात् दक्षिण प्राण के मल शोधक प्रणायामादि अभ्यास द्वारा (मृज्यते) स्वच्छ किया जाता है।

वृषेव यूथा परि कोशंमर्षस्यपामुपस्थे वृष्धः कनिकदत्। स इन्द्राय पवसे मत्सुरिन्तमो यथा जेषाम समिथे त्वोत्तयः ४।१ भा०—हे ऐश्वर्यवन्! सोम! (वृषा इव) जिस प्रकार बलवान् पुरुष (यूथा) जन समूहों को प्राप्त कर (कोशम् अर्थित) धन-कोश को प्राप्त करता है उसी प्रकार तू (कोशम्) भीतरी अन्तःकरण वा प्राणमय आदि आनन्दमय कोशों को (पिर अर्थिस) सब प्रकार से व्याप छे। तू (अपां उपस्थे) प्राणों, समस्त लोकों के ऊपर भी (वृषभः) बलशाली होकर (कनिकदत्) आत्मा के समान उनमें व्याप्त है। (सः) वह तू (मत्सरिन्तमः) अति अधिक तृप्ति, सन्तोष और आनन्द-दायक होकर (इन्द्राय) तुझे प्रत्यक्ष देखने वाले के लिये (पवसे) स्वच्छ रूप में प्रकट होता है। (यथा) जिससे हम जीव गण भी (सिमथे) संग्रामों में (व्वा-ऊतयः) तेरी रक्षा से रिक्षित होकर (जेषाम) विजय लाभ करें। इति प्रथमो वर्गः॥

## [ 00 ]

कविर्ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ अन्दः—१ जगती । २, ४, ५ निचृ-जजगती । ३ पादनिचुज्जगती ॥ पश्चर्चं स्क्रम् ॥

एष प्र कोशे मधुमाँ अचिकद्दिन्द्रस्य वज्री वर्षुषे वर्षुष्रः। श्रभीमृतस्य सुदुर्घा घृतुश्चती बाश्रा,श्रर्षन्ति पर्यसेव धेनवः॥१॥।

भा०—( एषः ) यह (मधुमान् ) अति आनन्ददायक होकर (कोशे) अन्तःकरण वा आनन्दमय कोश में (प्र अचिकदत् ) खूब अन्तर्नाद् करता है। वह (इन्द्रस्य वद्धः ) ऐश्वर्ययुक्त, उसको देखने वाले आत्माः का वद्धवत् बलशाली साधन है। वह (वपुषः वपुस्तरः ) बीजवपन करने। वालों में सब से अष्ट , वह सब रूपवान् पदार्थों में सब से अधिक कान्ति-मान् है। (ईम् अभि ) इसके प्रति ही (धृतश्चृतः ) प्रकाश देने वाली। (ऋतस्य सु-दुधाः ) सत्य ज्ञान के देने वाली (वाश्राः) वाणियां, स्तुतियां भी (धेनवः पयसा इव ) अपने पृष्टिकारक रस से गौओं के तुल्य, उसी।

को (अभि अर्पन्ति ) ज्यापती हैं। उसी को लक्ष्य कर समस्त स्तुतियां कहीं जाती हैं।

स पृट्यः पवते यं द्विवस्परि श्येनो मथायदिष्वितस्तिरो रजः। स मध्व या युवते वेविजान इत्कृशान्रोरस्तुर्भनुसाह विभ्युषा॥२॥

भा०—( सः ) वह (पूर्व्यः) सब से पूर्व विद्यमान और सब प्रकार से पूर्ण, (दिवः परि) सूर्यादि छोकों के भी (परि पवते) ऊपर ब्यापक ैहै। उन पर उस जगद्-उत्पादक का शासन है। वह ( श्येन: ) अ<mark>ति</mark> ग्रुक्क वर्ण, तेजोमय, अद्भुत, गतिमान्, वेगवान्, बल वाला प्रभु (इपितः) सव का प्रोरक होकर ( रजः तिरः मथायद् ) समस्त लोकों और प्रकृति के परमाणुओं और तेजः प्रकाश को भी दूर २ तक संचालित कर रहा है। (सः) वह (वेविजानः) सर्वत्र ब्यापता हुआ, (मध्वः आ युवते) आनन्द को प्रदान करता है, वह ( विभ्युषा मनसा ) डरने वाले मन से ु( कृशानोः अस्तुः ) कृश अति अल्प प्राणयुक्त जीव को भी सन्मार्ग में चलाने हारा हो।

ते नः पूर्वीस उपरास इन्द्वी महे वाजाय धन्वन्तु गोमते। <u>ई च</u>ेग्यांसो <u>श्रह्यो≟न चार्रवो ब्रह्मब्रह</u>्य ये जुजु<u>षुई</u>विहेविः ॥ ३ ॥

भा०—(ते) वे (नः) हम में से (पूर्वासः) पूर्व ही लक्ष्य तक पहुंचे हुए, ज्ञानादि से पूर्ण, (उपरासः) सर्वोपरि विराजमान, वा ( उपरासः ) अति समीप होकर शिष्यों को ज्ञान देने वाले, ब्रह्मतत्व के अति समीप पहुंच कर आनन्द में रमण करने वाळे, (इन्दवः) ऐश्वर्यवान् , दयाशील एवं उस प्रभु को लक्ष्य कर उसकी ओर जाने वाले और उसी की उपासना करने हारे होते हैं। वे ( महे वाजाय ) बड़े भारी ( गोमते ) सद्-वाणियुक्त, ज्ञान-बल और ऐश्वर्य के लाभ के लिये (धन्वन्तु) आगे बहें। वे (ईक्षेण्यासः) तत्व को यथार्थ देखने वाले (अहाः न चारवः) स्त्री जनों वा सूर्य किरणों के समान उत्तम स्वच्छ, अनिन्दनीय हैं, ( ये ) जो ( ब्रह्म-ब्रह्म हवि:-हवि: ) सब प्रकार का ब्रह्म ज्ञान और सब प्रकार के अन आदि ( जुजुपु: ) सेवन करते हैं।

श्रुयं नी विद्वान्वेनवद्वनुष्यत इन्दुंः स्त्राचा मनेसा पुरुष्टुतः।
इनस्य यः सर्वे गर्भमाद्ये गर्वामुरुव्जम्भ्यपित ब्रजम्॥ ४॥
भा०—(अयं) यह (इन्दुः) द्याशील, शत्रु को संन्तस करने में
समर्थ, (सत्राचा मनसा पुरु-स्तुतः) सत्ययुक्त मन से बहुतों द्वारा स्तुति
किया, (विद्वान्) ज्ञानवान् प्रमु (वनुष्यतः वनवद्) हिंसा करने वालों
का नाश करता है। (यः) जो प्रमु वा स्वामी (इनस्य सदने) स्वामी
के स्थान, हृदय में स्थित होकर पित के समान समस्त योनियों में वा
प्रकृतिरूप मूल कारण में (गर्भम् आ द्वे) सृष्टि-बीज को हिरण्यगर्भ
रूप से धारण कराता है और जो (उरुव्जम्) महान्, प्रभूत प्राणों
वा सूक्ष्मजलों, वा प्रकृति के परमाणुओं में उत्पन्न, (बजम्) विकृति
समूहों और जीव गण को (अभि अर्षति) व्यापता या प्राप्त होता है।
चिक्रिद्वः पवते कृत्व्यो रसी महाँ स्रद्विधो वर्रणो हुरुग्यते।
स्रस्तिविधा वृज्ञनेषु युक्तियोऽत्यो न यूथे वृष्युः किनकदत् ४।२

भाठ—वह प्रभु (दिवः चिकः) आकाश, सूर्यं, तेजोमय जगत् का बनाने और प्रकट करने वाला, (कृष्ट्यः) ज्ञान-साधना से साक्षात् करने योग्य, (महान्) गुणों में महान् (रसः) बल-आनन्दस्बरूप (अदृद्धः) अविनाशी, (वरुणः) सर्व श्रेष्ठ, सब से वरण करने योग्य, सब दुःखों का वारण करने वाला, (यते) संयम करने वाले और यत्नशील पुरुष के लिये (दिवः पवते) प्रकाश और उसकी समस्त कामनाओं को प्रदान करता है। वह (यज्ञियः) समस्त देवपूजन आदि यज्ञों का पात्र (मित्रः) सर्वस्नेही, मरण से वायुवत् त्राण करने वाला प्रभु (वृजनेषु) समस्त गमन करने योग्य लोकों, मार्गों में (असावि) ईश्वर रूप से विराजता है। वह (अत्यः नः यूथे) पदातिसमूह में अश्वारोही के समान अथवा

मादा घोडियों में बलवान् अश्व के समान ( वृषयुः ) समस्त सुखैश्वर्यं सेचन करने वाला प्रभु ( कनिकदत् ) मेघ के समान दिव्य वाणी से उपदेश करता है। इति द्वितीयो वर्गः॥

#### [ 50 ]

कविर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ४ निचुज्जगती । २—४ जगती ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

प्र राजा वार्च<mark> जनयं</mark>न्नसिष्यद<u>ृद्ध</u>पो वसानो श्रुभि गा ईयत्तति । गृभ्णाति <u>रिप्रमविरस्य</u> तान्वा शुद्धो <u>देवानामु</u>र्प याति <mark>निष्कृतम्१</mark>

भा०—(राजा) तेजस्वी राजा (वाचं प्रजनयन्) वाणी को सबसे उन्कृष्ट रूप से प्रकट करता हुआ, (असिन्यद्त्) निरन्तर प्रवाह के समान गम्भीरता से बहे, वाणी के प्रवाह से भावों का प्रकाश करे। वह (अपः वसानः) अभिषेक योग्य जलों के तुल्य आप्त जनों को अपने पर, वस्तादिवत् धारण करता हुआ, (गाः) नाना प्रजा की स्तुति वाणियों को (अभि इयक्षति) प्राप्त करता है। वह स्वयं (अविः) जगत् वा राष्ट्र का रक्षक होकर (तान्वा) अपने पटवत् विस्तृत सामर्थ्यं से (अस्य) इस जगत् वा शिष्य सेवक जन के (रिप्रम्) पाप को (गृभ्णाति) थाम देता है, पाप को नहीं बढ़ने देता। प्रत्युत स्वयं (शुद्धः) सव परीक्षाओं में निर्दोष सिद्ध होकर (देवानां) विद्वानों, वीर पुरुषों के (निक्कृतम् उपयाति) स्थान को प्राप्त होता है।

इन्द्राय सोम् परि षिच्यसे नृभिर्नृचत्तां ऊर्मिः कविर्ज्यसे वने। पूर्वीर्हि ते सुतयः सन्ति यातेवे सहस्रमश्वा हरयश्चमूषदः॥२॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यंवन् ! उत्तम शासक ! शास्त्रोपदेशक ! तू (नृ-चक्षाः ) सब मनुष्यों को देखने हारा, (ऊर्मिः ) महान् तरंग के

समान उन्नत, (कविः) क्रान्तद्शीं होकर ही (इन्द्राय) ऐश्वर्य युक्त राष्ट्रपति पद के लिये (पिर सिच्यसे) अभिषेक किया जाता है। हे राजन् ! त् (वने) वन में अग्नि के शोलों के समान (अज्यसे) प्रकाशित होता है। (ते यातवे) तेरे सन्मार्ग से जाने के लिये (पूर्वीः पूर्वों के (स्नुतयः) नाना मार्ग (सन्ति) हैं। और (ते यातवे) तेरे प्रयाण करने के लियें, (हरयः) अति मनोहर (अश्वाः सहन्नं) हज़ारों अश्व और अश्वारोहीगण और (चमू-सदः) सेना के अध्यक्ष पदों पर विराजमान अनेक पुरुष भी हैं। समुद्रियां अप्रसरसी मनीषिणमासीना अन्तर्भि सोममन्नरन्। ता ही हिन्वन्ति हर्म्यस्य सन्नाणि याचन्ते सुम्नं पर्वमानमान्नितम् ३

भा०—(समुद्रियाः अप्सरसः) जो महान् आकाश या अन्तरिक्ष में विद्यमान (अप्सरसः) ज्यापक शक्तियां हैं वे भी (अन्तः आसीनाः) भीतर गुप्त रूप से विद्यमान रह कर भी (मनीपिणम्) मेधावी, सब के मनों को संचालित करने वाले (सोमम्) शासन करने में समर्थ पुरुष को (अभि अक्षरन्) प्राप्त होती हैं। (ताः) वे शक्तियां भी (हम्यस्य) बड़े भारी महल के सदश इस विश्व के (सक्षणि) संचालक को ही (हिन्वन्ति) बढ़ाती हैं। और (पवमानम्) उसी व्यापक से (अक्षितं सुम्नं याचन्ते) अक्षय सुख-साधन की याचना करती हैं।

गोजिन्नः सोमी रथुजिद्धिरएयजित्स्वर्जिद्बिजत्पवते सहस्रजित्। यं देवासश्चिकिरे पीतये मदं स्वादिष्ठं दृष्सम्हणं मयोभुवम्॥४॥

भा०—(नः) हमारा (मदं) अति आनन्ददायक, (स्वादिष्ठं) अति मात्र अपने ही वस्तु के भोक्ता, वा ग्रुभ, उत्तम सात्विक अन्न के ही भोक्ता, (द्रप्तं) बलवान, (अरुणं) तेजस्वी (मयोभुवं) सुखप्रद, (यं) जिसकी (देवासः) मनुष्य लोग भी (पीतये चिकरे) अपने उपयोग और पालन के लिये नियत करते हैं। (सोमः) उत्तम शासक (गोजित्) गौओं

वाणियों और इन्द्रियों पर वश करने वाला वाग्मी, जितेन्द्रिय, (रथ-जित्) रथों, देहों पर वश करने वाला, ( हिरण्य-जित् ) सुवर्ण आदि धनों के विजय करने वाला, (स्वर्जित्) सुख और प्रकाश को वश करने वाला ( अप्-जित् ) प्राणों और आप्त प्रजाओं पर वशी, ( सहस्र-जित् ) बलवान् सहस्रों को विजय करने वाला, सर्वजित्, है।

<u>एतानि साम पर्वमानो अस्मयुः सत्यानि कृणवन्द्रविणान्यर्षसि।</u> जुहि शत्रुमन्तिके दूरके च य उर्वी गर्व्यतिमभयञ्च नस्क्षि धार

भा०-हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! उत्तम शासक ! तू (अस्मयुः) हमारा स्वामी होकर ( पवमानः ) पवित्र, अभिषेकवान् ( एतानि सत्यानि द्विणानि ) इन सत्य धनों और बलों को प्राप्त करता हुआ, ( अर्पसि ) प्राप्त हो, (अन्तिके दूरके च यः, शत्रुं जिहे) पास और दूर भी जो वर्तमान है उस शत्रु को भी नाश कर। और (उर्वी गब्यूति च) भूमि और उस पर के मार्ग को भी (नः अभयं कृधि) हमारे लिये भय से रहित कर । इति तृतीयो वर्गः ॥

# [ 30 ]

कविर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१, ३ पादनिचुज्जगती । २, ४, ५ निचृज्जगती ॥ पञ्चर्च स्कम् ॥

श्रुचोदसी नो धन्वन्तिवन्दवः प्र सुवानासी वृहिदवेषु हर्यः। वि च नशन्न इषो अरातयोऽयीं नशन्त सनिषन्त नो धियः॥१॥

भा०—(अचोदसः) अन्यों से शासित वा प्रेरित न होने वाले, स्वतन्त्र, विचरणशील, ( इन्दवः ) दयालु विद्वान् , (बृहद्-दिवेषु) <mark>बड़े २</mark> प्रकाशों से युक्त ज्ञानियों के बीच (सुवानासः) उत्तम रीति से निष्णात (हरयः) ज्ञानवान् पुरुष (नः प्र धन्वन्तु) हमें प्राप्त हों। और (नः ह्षः अरातयः च) हमें हमारी मनोकामनौओं वा अन्नों को न देने वाले कृपण जन (वि नशन्) विनाश को प्राप्त हों। (नः) हमें (धियः) उत्तम बुद्धियां और सत्कर्म (सनिपन्त) प्राप्त हों।

प्र गो धन्वन्त्वन्द्वो मट्च्युतो धना वा येभिरवतो जुनीमसि । तिरो मत्रस्य कस्य चित्परिहृतिं वयं धनानि विश्वधा भरेमहि २

भा०—( मदच्युतः ) हर्ष-आनन्द, तृप्ति, सुख प्रदान कर करने वाले ( इन्दवः ) शत्रु को लक्ष्य कर वेग से जाने वाले, उनको सन्तप्त करने वाले, वीर पुरुष ( नः प्र धन्वन्तु ) हमें प्राप्त हों, वा ये हमारे वीर ( प्र धन्वन्तु ) खूब आगे बढ़ें और धनुष का वीर कर्म करें । ( येभिः ) जिनके हारा हम ( अर्वतः ) हिंसाकारी शत्रु से भी ( धना ) नाना धन (जुनीमिस) प्रदान करते हैं। हम (कस्य चित् ) किसी भी हरेक (मर्त्तंस्य) मनुष्य की ( परिह्नृति ) कुटिलता को ( तिरः ) तिरस्कार करते हुए, ( विश्वधा ) सब प्रकार के ( धना भरामिस ) धनों को धारण करें। उत स्वस्या अरात्या यूरिहिंष उतान्यस्या अरात्या वृको हि षः। धन्वन्न तृष्णा समरीत ताँ यूभि सोम जुहि पवमान दुराध्यः ३

भा०—(सः हि) वह निश्चय से (स्वस्थाः अरात्याः) अपने अधिकारादि न देने वाले शत्रु का (अरिः) शत्रु और उस तक निर्भय होकर पहुंचने वाला है, (उत) और (सः अन्यस्थाः अरात्याः) वह दूसरे शत्रु का भी (वृकः) विशेष रूप से कष्ट डालने वाला है। वह (धन्वन् तृष्णा न) मरु भूमि में तृष्णा के समान (धन्वन्) धनुष के आश्रय ही (सम अरीत) समर करने में समर्थ है। हे (सोम) ऐश्वर्यः वन् वलवन्! हे (पवमान) राष्ट्र से पवित्र करने वाले! त् (तान्) उन (दुः-आध्यः) दुःख से वश करने योग्य शत्रुओं को भी (जिहि) दिण्डत कर।

द्विवि ते नाभा पर्मा य अदिदे पृथिव्यास्ते रुरुहुः सानिवि

निर्पः । त्र्रद्रयस्त्वा वप्सिति गोरिधे त्वच्य पुत्तु त्वा हस्तैर्दुंदु-हुर्मनीषिर्णः ॥ ४॥

भा०-हे सोम ! प्रभो ! (यः ) जो (परमः ) सब से उत्कृष्ट बल (दिवि नाभा ) महान् आकाश के नाभि, केन्द्र में (आददे) सब को थामे है, वह (ते) तेरा ही अंश है। और (ते) तेरे ही (क्षिपः) नाना पदार्थों को इधर उधर फेंकने, चलाने वाली शक्तियां ( पृथिव्याः सानवि ) पृथिवी के उच भागों पर ( रुरुहुः ) उत्पन्न या प्रकट होती हैं। ( गोः त्वचि अधि ) पृथिवी तल के ऊपर ( अद्रयः ) मेघ गण ( त्वा ) तुझे ही (बन्सित ) अपने में छेते हैं। और (मनीपिणः) बुद्धिमान् पुरुष (अप्सु) जलों में वा प्राणों के वीच ( हस्तैः ) नाना प्राप्ति साधनों से (त्वा दुदुहुः) तुझे ही प्राप्त करते हैं।

पुवा ते इन्द्रो सुभ्वं सुपेशंसं रसं तुझन्ति प्रथमा अभिश्रियः। निद्विदं पवमान नि तारिष ग्राविस्ते शुष्मी भवतु प्रियो मदःशिष्

भा०-हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! (ते एव ) तेरे ही (सुभवम्) उत्तम, सुलजनक ( सुपेशसं ) सुन्दर रूप युक्त ( रसं ) बल, रस आनन्द को (प्रथमाः) सर्व श्रेष्ठ (अभिश्रियः) उत्तम सेवकजन (तुझिन्त) ग्रहग करते हैं। हे (पवमान) परम पावन! तू (निदं-निदं) प्रत्येक निन्दाकारी, पुरुष और निन्दनीय कर्म को (नि तारिषः ) विनाश कर। वा प्रत्येक (नि-दं-नि-दं) अपने आपको नितरां सर्वथा दे देने वाले भक्त को जगत् से ( नि तारिषः ) सब प्रकार से मुक्त कर देते हो। ( ते प्रियः ) तेरा प्यारा, ( ग्रुष्मः ) वल और ( मदः ) आनन्द सुख ( आविः भवतु ) सब को प्रकट हो। इति चतुर्थों वर्गः॥

[ 20 ]

वसुर्भारद्वाज ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४ जगती । २, ५ विराड् जगती । ३ निचृष्जगती ॥ पश्चर्चं सुक्तम् ॥

सोर्मस्य धारा पवते नृचर्त्तस ऋतेने देवान्हवते दिवस्परि । वृहस्पते रवर्थेना वि दिद्यते ससुद्रासो न सर्वनानि विव्यचुः॥१॥॰

भा०—( नृचक्षसः ) मनुष्यों के द्रश, वा मनुष्यों को सत्य मार्ग का उपदेश करने वाले (सोमस्य ) उत्तम उपदेश पुरुप की (धारा पवते) वेदवाणी प्रकट होती है। (दिवः देवान् ) ज्ञान प्रकाश की कामना करने वाले जनों के ऊपर (ऋतेन) सत्य ज्ञान और धर्म द्वारा (हवते ) उन को सुख प्रदान करती है। (बृहस्पतेः ) बढ़े भारी ज्ञान और बृहती वेद वाणी के पालक गुरु के (रवथेन) उपदेश से (विदिद्युते ) विशेष रूप से जगत् चमकता, प्रकाशित होता है, और तभी (समुद्रासः न) समुद्रों और आकाशों के समान वही उसके समस्त (सवनानि) शासन वल और ऐश्वर्ष (विव्यचुः) विशेष रूप से फैलाते हैं, या प्रकाशित होते हैं।

यं त्वां वाजिन्नुम्न्या श्रभ्यनूष्तायोहतं योनिमा रोहिस द्युमान्। मघोनामार्युः प्रतिरन्मिह श्रव इन्द्राय सोम पवसे वृषा मदः॥२॥

भा०—हे (वाजिन्) ऐश्वर्यवन्! बलवन्! (त्वां) तुझको (अघ्न्याः) कभी नाश न होने वाली और अन्यों को न पहुंचने वाली, अनन्य परक वेदवाणियां (अभि अन्यत ) साक्षात् स्तुति करती हैं और तू ( द्युमान् ) सूर्य के समान कान्तिमान् होकर ( अयः-हतं योनिम् ) सुवर्ण से गढ़े हुए सिंहासन को राजा के तुल्य ( अयः-हतम् ) ज्ञान से व्याप्त ( योनिम् ) हृद्य प्रदेश, अन्तर्गुहा को ( आरोहिस् ) प्राप्त होता वा सर्वज्ञ बीजवत् उसमें अंकुरित विकसित होता है। ( मघोनाम् ) उत्तम धन, ज्ञानादि से सम्पन्न वा हत्या, हिंसा आदि दोषों से रहित निष्पाप पुरुषों, जीवों को ( महि श्रवः ) बड़ा उत्तम ज्ञान, यश, अन्न और ( आयुः प्रतिरन् ) आयु प्रदान करता है और हे ( सोम ) प्रभो ! ऐश्वर्यवन् ! जगदुत्पादक ! तू ( वृषा ) समस्त आनन्दों का वर्षण करने वाला और ( मदः ) हर्षप्रद,

सुख से तृप्त करने वाला होकर ( इन्द्राय ) इस भूमि को कृषि <mark>द्वारा</mark> विदारण करने वाळे जीवगण को (महि श्रवः) वड़ा भारी अन्न और ( इन्द्राय महि श्रवः ) इस अध्यात्मदर्शी ज्ञानी को महान् ज्ञान और कीर्ति ( पवसे ) प्रदान करता है।

एन्द्रस्य कुचा पवते मदिन्तम् ऊर्जे वसानः श्रवसे सुमुङ्गलः। <mark>प्रत्यङ् स विश्वा भुवनाभि पंप्रथे क्रीळन्हिरत्यः स्यन्दते वृषा ३</mark>

भा ़ —वह (मदिन्तमः) हर्ष देने वालों में सबसे श्रेष्ट, आनन्द्रमय प्रभु (श्रवसे) ज्ञान अन्न, यश, बल प्रदान करने के लिये स्वयं भी (ऊर्जं वसानः) महान्, वल रूप अन्न को धारण करता हुआ ( सु-मंगलः ) उत्तम मंगल-जनक होकर ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्र इस आत्मा के कुक्षि वा उसके अन्तः करण में (आ पवते) ब्यापता है। (सः) वह (विश्वा भुवना) समस्त लोकों को ( प्रत्यङ् अभि पप्रथे ) प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करता और विस्तार करता है। और वह (हरिः) सब के मनों और दुःखों का हरण करने वाला, ( वृषा ) बलवान्, सुखादि का वर्षक होकर ( क्रीड़न् ) खेलता सा हुआ बाल-लीलावत् (अत्यः स्यन्दते) अश्व के तुल्य दूर २ तक फैलताः और जाता है।

तं त्वा <u>देवेभ्यो मधुमत्तमं नरः स</u>हस्रधारं दुह<u>ते</u> दश क्षिपः। नृभिः सोम् प्रच्यु<u>तो प्राविभः सुतो विश्वनिद</u>ेवाँ त्रा पवस्वा सहस्रजित्॥ ४॥

भा०-( त्वां ) तुझ (मधुमत्-तमं) अति अधिक आनन्द से सम्पन्न ( सहस्र-धारं ) सहस्रों वेदवाणियों के धारण करने वाळे अनन्त शक्ति मान् प्रभु को (नरः) समस्त मनुष्य नायक (दश क्षिपः) दशों हस्तांगुल्वित् (सहस्र-धारं) सहस्रों धारा रूप में (दुहते) दोहन करते हैं, उससे ज्ञान रस को प्राप्त करते हैं। हे ( सोम ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( ग्रावभिः ) धर्मोपदेष्टा पुरुषों और ( नृभिः) नायक पुरुषों से (प्र-च्युतः)

प्रकृष्ट पद को प्राप्त और ( प्राविभः ) विद्योपदेष्टा जनों से ( प्र-च्युतः ) उत्तम मार्ग को छेजाया जाता है। इधर वह ( सुतः ) अभिषिक्त होकर ( सहस्र-जित् ) हजारों को पराजित करने हारा ( विश्वान् ) ( देवान् आपवस्व ) समस्त विद्वानों को प्राप्त हो। तं त्वां हृस्तिनो मधुमन्तमिद्विभिर्दुहन्त्यप्सु वृष्यभं दश चित्रपः। इन्द्रं सोम मादयुन्दैव्यं जनं सिन्धोरिवोर्मिः पर्वमानो अर्षसिश्र

भा०—हे (सोम) हे ऐश्वर्यवन्! (त्वा तम्) उस तुझ (वृष्मम्) पूज्य को (हस्तिनः) नाना उपकरण वाले जन, (अदिभिः) मेघवत् जल वर्षी, कलशों द्वारा (दश क्षिपः) दशों दिशाओं की प्रजाएं और शतुओं को उखाड़ फेंकने वाली बीर सेनाएं (अप्सु) अभिपेच्य जलों के बीच वा आप्त प्रजाओं के बीच में (दुहन्ति) ऐश्वर्यों से पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार (हस्तिनः) कुशल कर्मसाधक जन (मधुमन्तं त्वां तम् बृष्मम्) आनन्दसुख वाले तुझ बलवान् उस तुझ आनन्दवर्षी को (दश क्षिपः) दशों प्राण (अदिभिः) अपने भोग्य सामर्थ्यों से (अप्सु दुहन्ति) देहगत रसों में शक्ति से पूर्ण करते हैं। तू (दैव्यं जनम्) विद्वान जन, प्राणगण और (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् पुरुष और आत्मा को (मादयन्) प्रसन्न, तृस करता हुआ (सिन्धोः इव किसः) समुद्र के तरंग के समान (पवमानः) व्यापता हुआ (अर्षसि) प्राप्त होता है। इति पञ्चमो वर्गः॥

# [ = ? ]

वसुभीरद्वाज ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ अन्दः—१—३ निचुज्जगती । ४ निचुत्त्रिष्टुप् ॥

प्र सोर्मस्य पर्वमानस्योर्मय इन्द्रंस्य यन्ति जुठरं सुपेशंसः। दुध्ना यद्वीमुन्नीता यशसा गर्वा दानाय ग्रूरंमुद्रमन्दिषुः सुताः॥१॥ भा०—( पवमानस्य ) पवित्र करने वाळे वा व्याप्त हुए ( सोमस्य ) उस सर्वशास्ता ऐश्वर्यवान् प्रमु के (ऊर्मयः) उत्तम आदेश एवं तरंग ( सु-पेशसः ) उत्तम, ग्रुभरूप होकर ( इन्द्रस्य जटरं यन्ति ) आत्मा के हृद्य तक पहुंचते हें। ( यत् ) जो ( दझा उन्नीताः ) ध्यान धारणा के बल से सब ओर से ऊपर आये हुए (सुताः) उत्पन्न तरंग ( गवां यशसा ) वाणियों के बल से ( शूरं ) शूर वीर पुरुष को ( दानाय ) आत्मसमर्पण के लिये ( उत् अमन्दिपुः ) उन्मत्त, अति प्रसन्न कर देते हैं।

अच्छा हि सोमः कुलगाँ असिष्यद्दत्यो न वोहळा र्युवर्त-निर्वृषा । अथा देवानामुभयस्य जन्मनो विद्वा अश्लोत्यमुत इतश्च यत्॥२॥

भा०—( सोमः ) वह सर्वसंचालक, बलस्बरूप सर्वोत्पादक परम वीर्यं सोम ( कलशान् अच्छ असिष्यदत् ) कलशवत् देहों, भीतरी कोशों जौर समस्त लोकों के प्रति प्राप्त होता है, (वोडा अत्यः न) पीठ पर उठाकर <del>छे जाने वाले अध के समान वह जगत् भर को वहन या धारण करने</del> वाला (अत्यः) सर्वेद्यापक प्रभु (रघुवर्त्तनिः) वेग से समस्त सूर्यादि लोकों को घुमाने में समर्थ ( वृपा ) वलशाली है। ( अथ ) और वह (देवानाम् ) तेजोमय, सूर्यादि और कर्मफल के आकांक्षी जीवों या प्राणों के बीच में विद्वान्, ज्ञानवान् होकर ( यत् ) जो (अमुतः ) उस परलोक से इस लोक में आने और (इतः च) इस लोक से उस लोक में जन्म लेने रूप दोनों जन्मों को (विद्वान् ) जानता और प्राप्त करता हुआ दोनों को (अश्लोति ) ज्यापता है। वह ही आत्मा 'सोम' है।

त्रा नः सोम पर्वमानः किरा वस्विन्द्ये भर्व मुघवा रार्थसो महः। शिचा वयोधो वसंवे सु चेतुनामानो गर्यमारे ग्रस्मत्परी सिचः३

भा०-हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे (इन्दो) दीप्तिमन् ! तेजस्वन् ! तू ( पवमानः ) हमें पवित्र करता और व्यापता हुआ, ( नः वसु किर ) हमं उत्तम ऐश्वर्य उदारता से मेघवत् प्रदान कर । तू ( मघवा ) उत्तम ऐश्वर्यवान् होकर, ( महः राधसः ) वड़े भारी धनैश्वर्य का स्वामी ( भव ) हो । और ( चेतुना ) ज्ञान द्वारा ( वयः धाः ) दीर्घ जीवन, तेज, बल और ज्ञान का धारण करने वाला होकर ( वसवे ) वसु, इस जीव को ( शिक्ष ) वल और ज्ञान प्रदान कर । ( नः गयम् ) हमारे प्राण वा सुख, कल्याण को ( अस्मत् मा परा सिचः ) हम से दूर कभी न कर । ज्ञानः पूषा पर्वमानः सुरातयी मित्रो गेच्छन्तु वर्रणः सुजोषेसः। वृहस्पतिर्म्मरुतो वायुर्थिवना त्वष्टा सिवता स्यमा सर्रस्वती ॥४॥

भा०—( पवमानः प्षा ) व्यापक, परमपावन, सर्वपोपक प्रभु ( सु-रातयः ) उत्तम ऐश्वर्यं के देने वाला, ( मित्रः ) मृत्यु कष्ट से बचाने वाला ( वरुणः ) दुखों से वारक, सर्वश्रेष्ट, ( बृहस्पितः ) बहे २ लोकों और महान् ज्ञान का पालक, ( मरुतः ) विद्वान्, मनुष्य ( वायुः ) प्राण, बलवान्, ( त्वष्टा ) जगत् कर्त्ता, ( सविता ) सर्वोत्पादक, और (सु-यमा) उत्तम यमनियम युक्त, उत्तम बन्धन वतादि से युक्त (सरस्वती ) वेदवाणी विदुषी, स्त्री आदि, सब (स-जोषसः) समान प्रीति युक्त होकर (नः आग- च्छन्तु ) हमें प्राप्त हों।

डुभे द्यावापृथिवी विश्वसिन्वे अर्थमा देवो अदितिर्विधाता । भगो नृशंस्र डुर्वर्नन्तरित्तं विश्वे देवाः पर्वमानब्जुषन्त ॥४॥६॥

भा०—(उमे) दोनों (द्यावा-पृथिवी) सूर्य भूमिवत् माता पिता, (विश्वमिन्वे) समस्त संसार को पालन पोषण करने वाले, और (अर्य-मा देवः) न्यायकारा विद्वान्, सर्वसुखदाता, (अदितिः) अखण्ड श्रासनकर्ता, (विधाता) विविध प्रकार से धारक पोषक, (भगः) ऐश्वर्यवान् सर्वसेव्य, (नृ-शंसाः) सब मनुष्यों से स्तुत्य, और (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान जन, अर्थात् फलादि चाहने वाले जीवगण (पवमानं) उस सर्व

व्यापक, प्रेरक परम पावन सर्वसंचालक (उरु अन्तरिक्षं) विशाल अन्तरिक्ष के तुल्य, महान् सब के भीतर ब्यापक को ( जुपन्त ) सेवन करते हैं। इति पष्टां वर्गः॥

### [ 25 ]

वसुर्भारद्वाज ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १, ४ विराड् जगती। २ निचृष्जगती । ३ जगती । ५ त्रिष्टुप् ।। पञ्चर्च स्कम् ॥

असावि सोमो अरुपो वृषा हरी राजेव दस्मी अभि गा अवि-कद्त्। पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनि घृतवेन्तमा-सद्मु॥ १॥

भा०-( सोमः ) जगत् वा राष्ट्र का शासक पुरुष जो ( अरुषः ) उज्ज्वल दीप्तिमान्, उत्तम प्रवन्धक और प्रजा पर मेघ के तुल्य सुखों की वर्षा करने वाला हो वह (असावि) ऐश्वर्यपद को प्राप्त हो उसी का अभिषेक करना उचित है। वह (राजा इव दस्मः) दीप्तिमान सूर्य के समान ( दस्मः ) दर्शनीय, एवं अन्धकारवत् दुष्ट शत्रुदल का नाश करने हारा, (गाः अभि अचिकदत्) भूमियों का शासन करे, इसी प्रकार विद्वान् ( अरुपः ) रोपरहित, शान्त, अहिंसक राजावत् कान्तिमान् , आदृत होकर ( गाः अभि अचिकद्त् ) उत्तम ज्ञान वाणियों का उपदेश करे । वह ( इयेनः ) वाज पक्षी के समान वेग से जाने वाला एवं ( इयेनः ) प्रशं-सनीय आचार चरित्रवान् एवं वीरवत् प्रयाणकारी होकर ( घृतवन्तम् ) तेजो युक्त ( योनिम् ) गृह, राजभवन और शासक पद पर ( आसदम् ) विराजने के लिये (पुनानः) अभिषेक किया जाता हुआ ( अब्ययं वारं परि एति ) भेड़ के बालों से बने, वरण योग्य उत्तम शाल को धारण करे। विद्वान् वा प्रभु ( अव्ययं वारं परि एति ) अव्यय, अविनाशी, आत्मा के वरणीय स्वरूप तक पहुंचता है।

क्विवेंधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो श्राभे वार्जमुर्षसि । श्रुपसिधन्दुरिता सीम मृळय घृतं वसानः परि यासि निर्णिजम्र

भा०—हे (सोम) उत्तम शाशक ! प्रभो ! तू (किवः) ज्ञानवान्, सब को अति क्रमण कर देखने वाला, अन्तर्यामी, सर्वव्यापक होकर (वेधस्या) जगत् आदि के विधान या निर्माण की इच्छा से (माहिनं) अपने महान् सामर्थ्य को (पिर ऐपि) दूर २ तक व्यापता है और (अत्यः मृष्टः न) खरखरा से स्वच्छ, तरोताज़ा घोड़े के समान तू (वाजम् अभि अपंसि) वेगवत् ज्ञान समृद्धि को साक्षात् करता है। तू (घृतं वसानः) अभिषेक काल में जल को अपने पर आच्छादित करता हुआ, शासन काल में, (घृतं वसानः) तेज को धारण करता हुआ, (हुरिता) सब दुःखकारी अपराधों को (मृडय) दूर कर और (निः-निजं परियासि) अति ग्रुष्ट रूप को प्राप्त करता है।

पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नामा पृथिन्या गिरिषु न्यं द्घे। स्वसार आपी श्रमि गा उतासरन्त्सं शावभिनसते वीते श्रध्वरेश

भा०—( पर्णिनः महिणस्य पिता पर्जन्यः पृथिन्याः नाभौ गिरिपु क्षयं द्ये) जिस प्रकार पत्तों वाले महान् वृक्ष का भी पालक जलवर्षी रसप्रद पिता के जल्य मेघ जिस प्रकार पृथिवी के आकर्षण शक्ति के बन्धन में रहकर पर्वतों में ही अपना निवास या आश्रय पाता वा पर्वतों में ही जलम्य ऐश्वर्यं को स्थापित करता है, उसी प्रकार ( मिहणस्य ) महान् ( पर्णिनः ) पालन, प्रण एवं दूर देशों तक गमन साधनों वाले पुरुप का ( पिता ) पालक पुरुप पिता तुल्य, ( पर्जन्यः ) शत्रुओं का उत्तम विजेता, सब को तृप्त, सन्तुष्ट करने वाला पुरुप ( पृथिन्याः नामा ) पृथिवी के बीच, नाभि या केन्द्र में और ( गिरिपु ) पर्वतों वा विद्वानों के आश्रय ही अपने ( क्षयं ) निवास और ऐश्वर्यं को धारण कराता है । [ राजशक्ति का पर्वतों में रहना

जैसे शिमला आदि में शासन-केन्द्र हैं ]। जब शासक उच्च स्थल में रहे तब ( आपः ) जल स्वभाव की निम्न स्थल में रहने वाली प्रजाएं ( स्वसारः ) अपने वेग से जाने वाली जलधाराओं के तुल्य ही (उत गाः अभि असरन्) भूमियों की ओर चली जावें, सम भूमि भागों में प्रजाएं रहे। वह राजा ( अध्वरे वीते ) शत्रुओं द्वारा नाश न होने वाले वलवान् पुरुष के वीर तेजस्वी हो जाने पर उसके अधीन ही, ( ग्राविमः ) शस्त्रयुक्त दृढ़ सैन्यों द्वारा ( सं नसते ) सम्यक् प्रकार से सन्मार्ग में जाते हैं। (२) ज्ञानवान महान् पुरुपवर्ग का भी पिता प्रभु पृथिवी, मेघों वा वाग्मी जनों के भीतर अपना ज्ञानैश्वर्य धारण कराता है, सब आत्मा के बल से सरण करने वाले (आपः) लिंगदेह, गम्य भूमियों के गभीं में आते हैं। वे आहित गर्भ के पूर्ण होने पर उत्पन्न होकर विद्वानों द्वारा पुनः सम्यक् मार्ग में लाये जाते हैं। जायेव पत्यावधि शेव मंहसे पज्जाया गर्भ शृणाहि व्रवीसि ते। "युन्तर्वासीषु प्र चंग सु जीवसं ऽिनन्दो वृजनं सोम जागृहि॥४॥

भा०—( पत्यौ अधि जाया इव शेव मंहते ) जिस प्रकार पति के अधीन स्त्री उसको अधिक सुख प्रदान करती है उसी प्रकार हे (गर्भ) गर्भगत जीव ! हे (सोम ) उत्पन्न होने हारे ! तू भी ( पत्यौ ) पालक प्रमु परमेश्वर के अधीन रहंकर ही (जाया इव) देह रूप से प्रकट या उत्पन्न होकर (पत्रायाः ) प्रजा मात्र भूमि को ( शेव मंहसे ) सुख प्रदान करता है। हे (सोम) विद्वन्! (श्रणुहि) त् श्रवण कर। (ते प्रवीमि) मैं तुझे इस रहस्य का उपदेश करता हूँ। हे जीव ! तू ( जीवसे ) दीर्घ जीवन को प्राप्त करने के लिये (वाणीषु अन्तः) वेद वाणियों के बीच, हिंसिका सेनाओं के बीच सेनापतिवत् ( सु प्रचर ) अच्छी प्रकार विचरण कर और (अनिन्यः) निन्दनीय आचार याला न होकर (वृजने) बल वीर्यं को प्राप्त करने, वा वर्जनीय पाप को त्यागने, वा जाने योग्य मार्ग में (जागृहि) जाग, सदा सावधान होकर रह।

यथा पूर्वेभ्यः शत्सा अर्मृधः सहस्रसाः पर्यया वार्जमिन्दो । एवा पेवस्व सुविताय नव्येसे तर्व वृतमन्वापेः सवन्ते ॥४॥७॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! राजन् ! (यथा) जिसा प्रकार त् (पूर्वेभ्यः) हम से पूर्व विद्यमान पुरुषों को (शतसाः सहस्त्राः सन्) सैकड़ों और हज़ारों का दाता होकर ऐश्वर्य को (पिर अयाः) प्रदान करता है त् (अमृष्ठः) अविनाशी है। (एव) इसी प्रकार (नव्यसे) अति नवीन, स्तुत्यतम, (सु-इताय) सुखप्रद, अभ्युद्य शोभन कार्य के लिये (पवस्व) नाना ऐश्वर्य प्रदान कर। (तव व्रतम् अनु), तेरे ही व्रत के अनुकूल जन साधारण भी (आपः) जलोंवत् (सचन्ते) तेरे साथ संघ बना, मिलकर रहते हैं। तेरा ही अनुकरण और अनुसरणः करते हैं। इति सप्तमो वर्गः॥

## [ == ]

पवित्र ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः — १, ४ निचुज्जगती । २, १ विराड् जगती ॥ ३ जगती ॥ पचर्कं सूकम् ॥

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगीत्राणि पर्वेषि विश्वतः। अतिसतनुर्ने तदामो अश्वते शृतास इद्वर्दन्तस्तसमीशत ॥ १ ॥

भा॰—हे (ब्रह्मणः पते ) वेदज्ञान के स्वामिन् ! हे महान् ब्रह्माण्ड, अपार वल और ज्ञान के पालक प्रभो ! (ते ) तेरा (पवित्रम् ) परम पावन ज्ञान और तेज (विततं ) विस्तृत रूप से व्यापक है । तू (प्रभुः ) सब का स्वामी, शक्तिमान् होकर (विश्वतः ) सब ओर (गात्राणि परि एपि ) संसार के समस्त अवयवों को व्याप रहा है (अतस-तनः ) जिसने अपने को ब्रह्मचर्य, सस्य भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से तस नहीं किया वह (आमः ) कच्चा, अपरिपक्ष वीर्य और मित वाला पुरुष (तत्) उस परम पावन स्वरूप ब्रह्म को (न

अर्जुते ) नहीं प्राप्त होता और ( श्वतासः ) जिन्होंने तप से अपने का तप्त कर लिया है जो मन से छुद्र हैं, वह (इत् वहन्तः) तप का आचरण करते हुए, ( तत् सम् आशत ) उस को प्राप्त होते हैं। तपीष्पवित्रं वितंतं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्ते वो व्यस्थिरन्। अवन्त्यस्य पर्वातारमाशाची दिवस्पृष्ठमधि तिष्ठनित चेतसा ॥२॥

भा०—( तपोः ) तपोमय एवं दुष्टों को संतप्त करने वाले उस प्रभु का ( पवित्रं ) परम पावन शुद्ध स्वरूप (विततं) विविध प्रकार से व्यापक है। (अस्य दिवः) उस तेजोमय, ज्ञानमय, सूर्यवत् उज्ज्वल स्वप्रकाशस्वरूप प्रभु के (पदे ) परम रूप में ही (शोचन्तः ) चमकते हुए (तन्तवः ) जीवन यज्ञ का विस्तार करने वाळे जन ( वि अस्थिरन् ) विविध प्रकार से अपने को स्थिर कर रहे हैं, उसी पर आश्रित हैं। वे (आशवः) उसे प्राप्त होने वाळे, अप्रमादी, शीघ्र कार्य करने में समर्थ कुशल पुरुष ( अस्य पवितारम् ) इसके परम शोधक सामर्थ्य को (अवन्ति ) प्राप्त होते वा ( अस्य पवितारं ) इस अपने आत्मा के परिशोधक की ( अवन्ति ) रक्षा करते हैं । वे ( चेतसा ) ज्ञान के बल से ( दिवः पृष्टम् ) तेजोमय प्रभु <mark>के</mark> उस परम पद को ( अधि तिष्ठन्ति ) प्राप्त कर उसमैं विराजते हैं।

मायाविनी ममिरे अस्य मायया नृचर्चसः पितरो गर्भमा द्धुः ३ भा०—( अग्रियः ) सर्वेश्रेष्ठ, सबसे प्रथम विद्यमान (पृक्षिः) सबको बलों से सेचने वाला, सबका उत्पादक, वर्धक आदित्यवृत् तेजस्वी ( उपसः अरूरुचत् ) सूर्यं जिस प्रकार उपाओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह समस्त तेजोमय पिण्ड सूर्यादिको प्रकाशित करता है। वह ( उक्षा ) समस्त संसार को वहन करने वाला ( वाजयुः ) समस्त वलों और ऐश्वर्यों को देने वाला, उनका स्वामी,समस्त (भुवनानि विभर्त्ति) लोकों को धारण करता है। (मायाविनः) बुद्धिमान् जन (अस्य मायया मिमरे) इसकी बुद्धि

<mark> अर्रूरुचदुषसः पृक्षिरिष्ट्रिय उत्ता विभिर्ति</mark> भुवनानि वाज्युः।

से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ( नृचक्षसः ) सब मनुष्यों को तत्व-ज्ञान का उपदेश करनेवाले, ( पितरः ) सर्वपालक, पिता तुल्य विद्वान जन अन्यों को अपने ज्ञान प्रदान करने के लिये अपने (गर्भम् आ दश्वः ) अधीन गर्भ को मातावत् धारण करते हैं। इधर सूर्य, जो उपाओं को प्रकाशित करता है, लोकों को धारण करता है। उसके सर्व-प्रकाश किरण जलपान करने से 'पितर' हैं वे, अन्तरिक्ष में जलमय गर्भ को धारण कराते हैं। गुम्शाति रिपुं निधयां निधापंतिः सुकृत्तंमा मधुनो मृज्ञमांशत थ

भा०—( गन्धर्वः ) वेदवाणी और जगत् को चलाने वाला, गितमय शक्ति को धारण करने वाला प्रभु (इत्था) सत्य ही (अस्य पदम् रक्षिति ) इस प्रत्यक्ष संसार के 'पद' परम आश्रय पद की रक्षा करता है। वह (अद्भुतः ) कभी उत्पन्न न होने वाला, ( देवानां ) समस्त दिन्य पदार्थों और मनुष्यों, जीवों के भी (जिनमानि ) उत्पन्न रूपों, देहों, जन्मों की (पाति ) रक्षा करता है। वह (निधा-पितः ) जगत् को अपने वश में रखने वालों, सबकी पोषक-धारक शिंक का स्वामी, (निधया) सर्वपालनी, धारणी शक्ति से ही (रिपुं) फांसी से शतु के तुल्य इस पापी वा कर्मलेप में लिस जीव-जगत् को (गृभ्णाति) ग्रहण, वश किये रहता है। और (सुकृत-तमाः ) उत्तम पुण्य करने वाले जन (मधुनः ) ज्ञान रूप मधु के परम आनन्द का ( भक्षम् आशत ) सेवन-सुख प्राप्त करते हैं।

ह्विहैंविष्म्रो मृहि सब् दैञ्यं नभो वस्तानः परि यास्यध्वरम् । राज्ञा पवित्ररथो वाजमार्रहः सहस्रभृष्टिर्जयसि श्रवी बृहत् ४।८

भा०—(मिह सम वसानः हिवः परि अध्वरं याति) जिस प्रकार बड़े भारी गृह में रहने वाला महाशाल, सम्पन्न पुरुप अन्नों से यज्ञ का सम्पादन करता है, उसी प्रकार हे (हिविष्मः) समस्त अन्नों, ज्ञानों, बलों और साधनों के स्वामिन् । तू भी (हाविः ) देने छेने, भोगने योग्य ऐश्वर्य को और (दिन्यं महि सद्म ) दिन्य महान् , गृहवत् इस महान् ( अध्वरम् ) अविनाशी संसार रूप यज्ञ मण्डप को ( वसानः ) अच्छादित करता हुआ (परि यासि) ब्याप रहा है। (राजा पवित्र रथं वाजम्) जिस प्रकार वेग-वान् रथ का स्वामी राजा युद्धार्थ सेन्य का अध्यक्ष होकर रहता है, और (सहस्र-भृष्टिः जयति) सहस्रों को युद्धाग्नि में भूनकर विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार हे प्रभो ! तू भी ( राजा ) प्रकाशस्वरूप ( पवित्र-रथः ) परम पावन उपदेशमय, ज्ञानमय स्वरूप वाला होकर ( सहस्र-भृष्टिः ) सहस्रों पापों को भूंज कर दृश्व करने वाला होकर ( बृहत् श्रवः जयिस ) बड़े भारी यश-ऐश्वर्य को प्राप्त करता है । इत्यष्टमी वर्गः ॥

#### [ 28 ]

प्रजापतिर्वाच्य ऋषि:।। पवमानः सोमो देवता ।। छन्दः-- १, ३ विराड् जगती । ४ जगती । २ निचृत्त्रिष्टुप्<mark>र। ४</mark> त्रिष्टुप् ।। पञ्चर्चं सूक्तम् ।। पर्वस्य देवादेनो विचर्षिणिरप्सा इन्द्राय वर्षणाय वायवे। कृषी नो ख्रद्य वरिवः स्वस्तिमद्धेरुचितौ गृर्गाहि दैव्यं जनम्॥१॥

भा०—हे विद्वन् ! तू (देव-माद्नः ) देव, परमेश्वर का आनन्द लाभ करने वाला, परमेश्वर का स्तुति करने, मनुष्यों को सुप्रसन्न करनेवाला (विच-र्षणिः ) विविध ज्ञानों का द्रष्टा, विविध विद्वान् प्रजाओं का स्वामी, (अप्सः) जलद, मेघवत् प्राणों का दाता और भोका, वा स्वयं समस्त ऐश्वयों का भोग न करने हारा असंग है । हे जलद ! तू ( इन्द्राय ) उस ऐश्वर्यवान् ( वरुगाय ) सर्वश्रेष्ठ, ( वायवे ) सबमें व्यापक, सर्वप्रेरक सबको जीवन देने वाले, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिये, वा विद्युत् , जल, वायु तत्वों के शोधन और ज्ञानयुक्त प्रयोग के लिये, (पवस्व ) अपने को छुद्ध पवित्र कर, आगे बढ़, यत्न कर । (नः अद्य वरिवः कृणु) हमारे लिये आजः उत्तम वरणीय ऐसा धन-ऐश्वर्य उत्पन्न कर जो (स्वस्तिमत्) सुख कल्याण से युक्त हो। (उरु-क्षितौ) इस विशाल भूमि या महान् जनसमूह में (दैव्यं जनभ्) प्रमुभक्त, दिव्य पदार्थों के प्रेमी मनुष्य संघ के प्रति सत्-तत्वों के ज्ञान का (गृणीहि) उपदेश कर।

त्रा यस्त्रस्थौ भुवंनान्यमेत्यों विश्वानि सोमः परि तान्यर्षति । कृरवन्त्सञ्जृते विजृतेमभिष्टेय इन्दुः सिषक्रयुषसं न स्यीः ॥२॥

भा०—(यः) जो (सोमः) सब जगत् का प्रेरक, संज्ञालक, प्रभु परमेश्वर (अमर्त्यः) कभी न मरने वाला अविनाशी, नित्य होकर (विश्वानि मुवनानि आ तस्थौ) समस्त लोकों और उत्पन्न पदार्थों का अध्यक्ष होकर विराजता है वह (तानि परि अपंति) उनको सब ओर से न्यापता है। (सूर्यः उपसं न) सूर्य जिस प्रकार उपा को न्यापता है और (अभिष्टये संवृतं विचृतं कृणोति) चारों ओर न्यापने के लिये जगत् को प्रकाश से युक्त और अन्धकार से वियुक्त करता है उसी प्रकार वह (इन्दुः) चन्द्र के समान आह्यादक, सूर्यवत् देदीप्यमान, जीव के प्रति दयाई (अभिष्टये) जीव की अभीष्ट सिद्धि के लिये (उपसं) प्रेम से चाहने वाले, उस (संवृतम्) बद्ध जीवगण को (विचृतं कुर्वन्) बन्धनों से मुक्त करता हुआ (सिपिक्ते) उसे अपने साथ पुत्र को माता के तुल्य चिपटा लेता है।

त्रा यो गोभिः सृज्यत श्रोषेष्ठीष्वा देवानी सुम्न इषयन्नपविसः। त्रा विद्युती पवते धार्रया सुत इन्द्रं सोमी मादयन्दैव्यं जनम् ३

भा०—(यः) जो (उप-वसुः) सर्वत्र सदा समीप बसता हुआ, सर्वत्र ब्यापक होकर (ओपधीषु) ओपधियों में (गोभिः) किरणों द्वारा (आ सज्यते) रस के समान ब्याप रहा है और जो (देवानां सुम्ने) देवों, विद्वानों, सूर्य चन्द्र आदि लोकों और जल आदि तत्त्वों के सुखमय ब्यवहार में (इपयन्) प्रेरित करता हुआ, (सुतः) प्रकट होकर (विद्युता धारया) विद्योध

कान्तियुक्त, अर्थ के प्रकाशक वेदमय वाणी वा शक्ति से ( पवते ) सब को पवित्र करता है वह (सोमः) सवका प्रोरक प्रभु, (इन्द्रम्) अभि के समान स्वप्रकाश उस प्रभु के दृष्टा इस आत्मा को ( मादृषन् पवते ) अति आनन्दित करता हुआ प्राप्त होता है।

एष स्य सोमः पवते सहस्रजिद्धिन्वानो वार्चमिषिरामुपर्वधम्। इन्दुं समुद्रमुदियर्ति वायुभिरेन्द्रस्य हार्दि कलशेषु सीद्ति ॥४॥

भा०-( एपः ) यह (स्यः) वह (सोमः) ऐश्वर्यवान्, परमानन्द-पद, सब को सञ्चालन करने वाला, (पवते) सब को ब्याप रहा है, जो ( सहस्रजित् ) सहस्रों बलशाली जनों और सूर्यादि लोकों को अपने वश करता है और ( उपः-बुधम् ) प्रातःकाल ही चेतने वाली, कामनावान्, पुरुष को बोध प्राप्त कराने वाली, (इपिराम्) इच्छा योग्य (वाचम्) वाणी को (हिन्वानः ) गुरुवत् प्रदान करता रहता है। वह (इन्दुः) इस समस्त संसार में व्यापक, सबका प्रकाशक (समुद्रम् ) महान् समुद्र, और अन्तरिक्ष, आकाशस्थ जगत् को ( उत् ) उसके ऊपर अध्यक्ष होकर (वायुभिः) वायुओं के झकोरों से महान् समुद्र के समान ही (इयर्त्ति) विक्षुट्य कर देता है ( इन्द्रस्य हार्दि ) इस जीव को प्रिय लगता हुआ ( कलशेषु आसीदति ) अभिषेक-कलशों के बीच राजा के समान समस्त घटों अर्थात् देहों के बीच हृदयशायी होकर विराजता है।

श्रुभि त्यं गावः पर्यसा पर्योवृधं सोमं श्रीणन्त मतिभिः स्व-र्विद्म् । धुनुञ्जुयः पवते कुल्ब्यो रस्रो विप्नः कुविः काब्येना स्वर्चनाः ॥ ४ ॥ ६ ॥

भा०—(त्यं सोमम्) उस रसवत् ब्यापक, सर्वोत्पादक, सबके प्रेरक, ( स्वविंदम् ) सर्वज्ञ, सुखप्रकाशक, ज्ञान के प्राप्त कराने वाले, (पयोष्ट्रघं) मेघवत् अन्न, रस, जलादि के वर्धक परम सुखदाता, प्रभु को (गावः) विद्वान् वारमी जन ( मतिभिः ) अपनी बुद्धियों और स्तुतियों से परि-

पक करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, वह (धनंजयः) धन का विजयी, ऐश्वर्यवान्, युद्धविजयी, सर्वोपिरि, (कृत्व्यः) सब जगत् का रचने वाला (रसः) आनन्दमय, (विप्रः) विशेष रूप से पूर्ण, (कविः) क्रान्तदर्शी, परम मेधावी, (काव्येन) अपने वेदमय विद्वान् जनों के अनुशीलन योग्य ज्ञान से (स्वः-चनाः) ज्ञान प्रकाश का देने वाला है। इति नवमो वर्गः॥

### [ 57 ]

वेनो भार्गव ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, १, ४, ६, १० विराड् जगती । २, ७ निच्छजगती । ३ जगती । ४, ६ पादनिच्छजगती । ४ अपिक् विष्टुप्। १२ त्रिष्टुप्॥ दादशर्च स्क्रम् ॥

इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापाभीवा भवतु रत्तसा सह। मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्वविणस्वन्त हुह सुन्त्विन्दवः १

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन्! उत्तम शास्तः त् (सुसुतः) ओपिश वर्ग के समान अच्छी प्रकार विद्यादि से सुपरिष्कृत, सुसंस्कृत होकर, (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त सृष्टि के लाभ के लिये (पिर स्नव) चारों ओर जा। (अमीवा रक्षसा सह) कष्टदायी, रोग या पीड़ा के उत्पादक कारण दुष्टजनों के साथ ही (अप भवतु) दूर हों। (ह्याविनः) सत्य और असत्य दोनों के सेवन करने वाले, दुरंगे लोग (ते रसस्य मा मत्सत) तेरे रस या बल से तृप्त या सुली न हों। इस देश या लोक में (इन्द्रवः) उस प्रभु की उपासना करने वाले ही (इविणस्वन्तः सन्तु) उत्तम धनसम्पन्न हों। अस्मान्त्सम्ये प्वमान चोद्य दत्ती देवानामिस हि प्रियो मर्दः। जिहि श्रव्रूप्या भन्दनायतः पिवेन्द्र सोममर्व नो सृथी जहि॥२॥

भा०—हे (पवमान) राष्ट्र के कण्टक शोधन करने हारे ! तू (देवानां दक्षः असि ) विजयार्थी, ज्ञानार्थी, एवं तेजस्वी पुरुषों का बलस्वरूप, उनको उत्साह दिलाने वाला, और (प्रियः मदः)

तृप्तिदायक अन्न, रसवत् उनको आनन्द देने वाला, अति प्रिय है। तृ (समर्थे) संग्राम में (अस्मान् चोदयः) हमको सन्मार्ग में चला। (शत्रुम् जिह ) नाशकारियों को नाश कर। (भन्दनायतः) अपना कल्याण चाहने वाले स्तुतिशील पुरुषों को (अभि आ पिब) सब प्रकार से पालन कर। हे (इन्द्र) सेनापते! ऐश्वर्यवन्! शत्रुनाशक! (नः मृधः अव जिहे) हमारे हिंसाकारियों को मार गिरा, नीचे कर, और (सोमम् पिब) ऐश्वर्य का मोग कर और पुत्रवत् प्रजा का पालन कर।

अदंब्ध इन्दो पवसे मृदिन्तम श्रात्मेन्द्रस्य भवसि धासिर्ह्नमः। श्रुभि स्वरन्ति बहवी मुनुषिणो राजानमस्य भुवनस्य निसते ३

भा०—हे (इन्दो) द्यालो ! ऐश्वर्यंवन् ! तेजस्विन् ! तू (अद्ब्धः) अविनाशी (मिदन्तमः) अति आनन्दरायक होकर (पवसे) सर्वत्र ब्याष्ठ है । तू (इन्द्रस्य आत्मा) ऐश्वर्य-प्रकाश से युक्त सूर्यादि लोक वा जीव गणका (उत्तमः धासिः) सर्वोत्तम धारक पोपक, अन्नवत् एवं (आत्मा भवसि) आत्मा, देह के तुल्य प्रिय, अन्तरंग है। (अस्य भुवनस्य राजानम्) इस भुवन को प्रकाशित करने वाले, इसके परम स्वामी तुझ को (बहुवः) बहुत से (मनीविणः) विद्वान् बुद्धिमान् जन (अभि स्वरन्ति) सर्वत्र गान करते हैं और उपदेश करते हैं। और (निसते) प्रेमी के समान उसकी प्राप्त होते और प्रेम करते हैं।

सहस्रंणीथः शतधारो अद्भुत इन्ट्रायेन्दुः पवते काम्यं मधु । जयन्त्रेत्रसभ्यर्षा जयन्त्रप उठं नी गातुं कृण सोम मीद्वः ॥४॥

भा०—( सहस्त-नीथः ) सहस्रों वाणिषों, उत्तम नायकों, नयन के तुल्य अनेक गुप्तचरों से युक्त ( शत-धारः ) मेघवत् सैंकड़ों धारा तुल्य सृष्टिधारक मर्यादाओं और शक्तियों, अधिकारों का स्वामी (अद्भुतः) आश्चर्य-जनक, अभूतपूर्व, स्वतःसिद्ध ( इन्दुः ) तेजस्वी, ऐश्वर्यवान् स्वामी, (इन्द्राय) इन्द्र पद के लिये प्राप्त हो। वह (क्षेत्रम्) देहवत् समस्त रगक्षेत्र को जीत कर अपने वश करके और (अपः जयन्) प्राप्त प्रजाओं को अपने वश कर (काम्यं मधु) चाहने योग्य उत्तम मधुर फल, बल, ऐश्वर्यं को (पवते) प्राप्त करता और राष्ट्र को भी प्राप्त कराता है। हे (सोम) उत्तम शासक! हे (मीड्वः) मेववत् सुखों के वर्षक! तू (नः) हमारे लिये (ऊरुं गातुं कृणु) जाने को उत्तममार्ग, रहने को विस्तृत भूमि और सुनने को उत्तम, विशाल उपदेश कर।

किनक्रदृत्कुलशे गोभिरज्यसे व्याव्ययं समया वारमर्वसि । सर्मृज्यमनि अत्यो न सन्धिरिन्द्रस्य सोम जुठरे समन्तरः॥४॥

भा०—(किनकदत्) शासन करता हुआ तू (कलशे) अभिषेक वा मङ्गल-कलश के नीचे (गोभिः) जलधाराओं और स्तृति वाणियों द्वारा (अज्यते) अभिषिक्त होता है, और (अज्ययं वारं वि अपिसे) भेड़ के बने वालों का श्रष्ट वस्त्र, शास्त्र, एवं अविनाशी वा 'अवि' अर्थात् पृथिवी का वरणीय धन और 'अवि' रक्षक के योग्य (वारं) दुष्टों के वारण और प्रजा के सेवन योग्य श्रष्ट कार्य को (वि अपिस) विविध प्रकार से प्राप्त होता है। (मर्मुज्यमानः अल्यः न) स्वच्छ किये, सुभूषित अश्व के समान (सानिसः) राष्ट्र का सेवक होकर हे (सोम) शासक! तू (इन्द्रस्य जठरे) ऐश्वर्यवान् राष्ट्र और शत्रुहननकारी सेन्य के मध्य में (सम्-अक्षरः) अच्छी प्रकार गति कर। अच्छे मार्ग वा नीति से चल। स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने। स्वादुर्भित्राय वर्षणाय वायवे वृहस्पतेये मधुमाँ श्रदाभ्यः ६।१०

भा०—हे उत्तम शासक! तू ( मधुमान ) बल और मधुर स्वभाव से युक्त होकर ( स्वादुः ) अपने जनों और ऐश्वयों को लेता, संग्रह करता हुआ, ( दिव्याय जन्मने ) अन्न भोक्ता जीव के तुल्य दिव्य जन्म के लिये (पवस्व) आगे बढ़ और ( इन्द्राय स्वादुः ) इन्द्र के एद के लिये अपने आपको

समर्थं करता हुआ और (सहवीत-नाम्ने) सुगृहीत नाम वाले, पुण्यशील (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ, (वायवे) वायुवत् बलशाली, प्राणवत्, प्रिय, (बृहस्पतये) वेदवाणी या बड़े राष्ट्र के पालक पद के लिये (स्वादुः) सर्वप्रिय, मधुर एवं सर्वस्व प्रदानशील (अदाभ्यः) अविनाशी, अजर अमरवत् (पवस्व) यन्न कर, आगे बढ़। इति दशमी वर्गः॥ अत्ये मृजन्ति कुलशे दश चिपः प्र विप्राणां मृतयो वाचे ईरते। पर्वमाना श्रुभ्यर्षन्ति सुष्टुातिमेन्द्रं विशान्ति महिरास इन्द्वः॥७॥

भा०—( दश क्षिपः ) दशों उत्तम प्रेरक अध्यक्ष जन, ( अत्यं ) सबसे परे, सर्वोपिर को ( कलशे ) मंगल कलश के समीप, वा राष्ट्र के बीच ( मृजन्ति ) अभिषिक्त करते, सुशोभित करते हैं । और ( विप्राणां मत्यः ) विद्वानों की स्तुतियं, मितयं और ( वाचः ) वाणियं ( प्र ईरते ) अच्छी प्रकार स्तुति करती हैं । ( पवमानासः इन्दवः ) शुद्ध पवित्र होकर तेजस्वी लोग (सु-स्तुतिम् अभि अपीन्त) उत्तम स्तुति को सब ओर से प्राप्त करते हैं । वे ( मिद्रासः ) अति हर्षद्रायक होकर ( इन्द्रं विश्वन्ति ) शिष्य जैसे आचार्य को प्राप्त होते हैं वैसे ही वे भी ( इन्द्रं विश्वन्ति ) ऐश्वर्यं वा राष्ट्र में प्रवेश करते हैं । पर्वमानो श्रुभ्येषां सुवीर्यमुर्वी गर्व्यृति मिहि शर्म सप्त्रियः । मार्किनों श्रुस्य परिषृतिरीश्वतेन्द्रो जयेम त्वचा धर्नन्धनम् ॥ ॥ मार्किनों श्रुस्य परिषृतिरीश्वतेन्द्रो जयेम त्वचा धर्नन्धनम् ॥ ॥

भा०—हे (इन्दों) तेजस्विन् ! (पवमानः) राष्ट्र को दुष्टों से रहित करता और अभिषेक किया जाता हुआ, तृ (सुवीर्यम् अभि अपं) उत्तम बल प्राप्त कर । (उर्वीम् गन्यूतिम्) बड़े भारी मार्ग और बड़े भारी (गो-यू-विम्) वाणी की प्राप्ति को और (मिह शर्म) बड़े घर, भवन और सुख को (अभि अपं) प्राप्त कर । (नः) हमारे (अस्य) इस शासक पर (परि-स्तिः) कोई हिंसाकारी जन, मुक्ताव्मा पर जन्म बन्धनवत् (मािकः परि- ईषत ) अधिकार न करले । ( त्वया धनं-धनं जयेम ) तेरे द्वारा हम लोग अनेक महासंग्राम और उत्तम अनेक ऐश्वयों का भी विजय करें। अधि द्यामें स्थाद्वृष्टभो विचित्तुगोऽर्रू रुच्दि द्विवो रोचना कृविः। राजां प्रविच्चमत्येति रोर्र्घवद्विवः प्रीयृष्टं दुहते नृचत्तंसः॥ ६॥

भा०—( वृषभः चाम् अधि अस्थात् ) समस्त सुखों की वर्षा करने वाला, प्रभु, राजा आकाश में सूर्य के तुल्य राजसभा में विराजे। वह (विचक्षणः) विविध ज्ञानों का दृष्टा और वक्ता (किवः) क्रान्तदर्शी होकर (रोचना वि रूरुचत्) नाना रुचिकर, क्रान्तियुक्त कर्मों, ज्ञानों को प्रकाशित करे। वह (राजा) स्वयं तेजस्वी, स्वामीवत् (रोरुवत्) गर्जता, उपदेश करता हुआ (पवित्रम् अति एति) विज्ञान, विवेक के न्याय पद को प्राप्त होता है। (मृचक्षसः) सब प्रधान नायक विद्वान्, आत्मदर्शी जनों के तुल्य दृष्टा रहकर (दिवः पीयूषं दुहते) राजसभा से 'पीयूष' अमृत के तुल्य, राष्ट्र के दुष्टों के नाशों का उपाय प्राप्त करते हैं।

दिवो नाके मधुजिह्वा असुश्चती वेना दुहन्त्युच्च गिरिष्ठाम् । अप्सु द्रप्सं वावृधानं समुद्र आ सिन्धीरूमी मधुमन्तं पवित्र आ॥ १०॥

भा०—( मयु-जिह्नाः ) ज्ञानमय मयु को वाणी में धारण करनेवाले (असश्रतः ) निःसंग, (वेनाः ) मुमुश्च, तेजस्वी, जन (गिरिष्ठां ) वाणी में विद्यमान, (उक्षणं) समस्त संसार को वहन या धारण करने वाले (इप्सं) बलवान, ग्रुक्रमय, (अप्सु ववृधानं ) अन्तरिक्षों, जलों, प्राणों, लिङ्गदेहों तक में व्यापक (मयुमन्तं ) आनन्दमय, आत्मा प्रभु को (सिन्धोः जमीं) नदीं के तरंग के समान उठते हुए आत्मा के आवेश में (पवित्रे ) परम पवित्र हृद्य में (दिवः नाके) परम प्रकाशमय रूप के एक मात्र सुखमय रूप में और (समुद्दे ) सब सुखों के उद्भव करने वाले अनन्त रूप में

(आआ) प्राप्त करते और (दुहन्ति) उससे अनेक सुख प्राप्त करते और अनेक फल पाते हैं।

नाके सुप्र्यमुपपप्तिवांसं गिरो वेनानामक्रपन्त पूर्वाः।

शिशुं रिहान्त मृत्यः पनिप्ततं हिर्णययं शकुनं चाम्रिण् स्थाम् ११ भा०—(वेनानाम्) विद्वान्, नाना फलों को चाहने वाले जनों की (पूर्वीः) भिक्तरस से पूर्ण, वा सनातन से विद्यमान, वेदमय (गिरः) वाणियं, (उपपित्रवांसं) समीप में अति ऐश्वर्यमय रूप में विद्यमान (नाकं) एकान्त सुखमय, मोक्ष धाम में प्राप्त, (सुपर्णम्) उत्तम पालक साधनों और ज्ञान रिश्मयों, रूप तेजों से युक्त प्रभु की (अकृपन्त) स्तृति करते हैं। उस (हिरण्ययं) हित, रमणीय, कान्तिमान्, तेजोमय, (शकुनं) शक्तिमान्, अन्यों को भी उपर उटा लेने में समर्थ, (क्षामणि स्थाम्) परम क्षमा-सामर्थ्य, परमाश्रय में विद्यमान (पनिप्ततं) सवको ज्ञान का उपदेश करने वाले, (शिशुं) सर्वव्यापक प्रभु को (मतयः रिहन्ति) सब स्तृतियां, सब बुद्धियां और समस्त बुद्धिमान् व्यक्ति स्पर्शं करतीं, वहां तक पहुंचती, और उसी का वर्णन करती हैं।

रुध्वों गेन्ध्वों अधि नार्के अस्थाद्विश्वों रूपा प्रतिचत्ताणो अस्य । भानुः शुकेण शोचिषा व्यद्योत्यार्करचद्रोदंसी मात्रा श्रचिः ॥ १२ ॥ ११ ॥ ४ ॥

भा०—( अर्ध्वः) सब से ऊंचा, ( गन्धर्वः) भूमि आदि लोकों, और सब को चलाने वाली शक्ति को धारण करने वाला, ( नाके अधि अस्यात्) परम सुलमय, सूर्यवत् देदीप्यमान रूप में सब संसार का अध्यक्ष होकर विराजता है। वह (अस्य) इस जगत् के (विश्वा रूपा प्रतिचक्षाणः) समस्त रूपों को प्रतिक्षण देखता और प्रकट करता रहता है। वह ( गुक्रेण) अतिदीस ( शोचिषा) सर्व गुद्धकारी कान्ति से ( वि अद्यौत् ) विशेष रूप से चमकता है, विविध लोकों को प्रकाशित कर रहा

है। वह (भानुः) कान्तिमान्, (शुचिः) शुद्ध पवित्र (रोदसी) आकाश वा सूर्य, और भूमिवत् जगत् को सीमाओं में रोक रखने वाले (मातरौ) जगत् की रचना करने वाले आत्मा और प्रकृति, दोनों तत्वों को (प्र अरू-रुचत्) बहुत बहुत चमकाता है, प्रकृति को चमकाता, और जीव को उस की रुचि के अनुसार विहार करने देता है। इत्येकादशो वर्गः। इति चतुर्थोंऽनुवाकः॥

### [ 28 ]

ऋषिः—१—१० आकृष्टामाषाः । ११—२० सिकता निवावरा । २१—३० पृश्चयोऽजाः । ३१—४० त्रय ऋषिगयाः । ४१—४५ अतिः । ४६—४८ गृत्समदः ॥ पवमानः सामा देवता ॥ छन्दः—१, ६, २१, २६, ३३, ४० जगती । २, ७, ८, ११, १२, १७, २०, २३, ३०, ३१, ३४, ३५, ३६, ३८, ३६, ४२, ४४, ४७ विराड् जगती । ३—५, ६, १०, १३, १६, १८, १६, २२, २५, २७, ३२, ३७, ४१, ४६ निचुज्जगती । १४, १५, २८, २६, ४३, ४८ पादनिचुज्जगती । २४ प्राची जगती । ४४ आची स्वराड जगता ॥

प्र तं श्राशंवः पवमान धीजवो मदां श्रर्षन्ति रघुजा ईव त्मना । द्विच्याः सुंपुर्णा मधुंमन्तु इन्दंवो मुद्दिन्तमासुः परिकोशंमासते॥१॥

भा०—हे (पवमान) अभिषेचनीय! हे परम पावन! (तें) तेरे (आशवः) वेग से जाने वाले, व्यापनशील, (धीजवः) बुद्धि के वेग वाले, धीमान् पुरुष, (मदाः) आनन्द प्रसन्न होकर (रघुजाः इव) वेग में प्रसिद्ध अश्वों वा स्वयं वेग उत्पन्न करने वाले यन्त्रों के तुल्य (त्मना प्र अर्धन्ति) आप से आप आगे बढ़ते हैं। वे (दिव्याः) दिव्य, तेज से युक्त (सुवर्चाः) उत्तम ज्ञान से युक्त, सुखमय, ग्रुभ ज्ञान मार्ग से जाने वाले, (मधुमन्तः) वेदमय ज्ञानोपदेश से युक्त (इन्दवः) तेजस्वी पुरुष

(मदिन्तमासः) अति अधिक सुप्रसन्न और अन्यों को भी आनन्दित करने वाले होकर (कोशं परि आसते ) भीतर आनन्दमय कोश का आश्रय करके विराजते हैं। जैसे राजा के वीर ऐश्वर्यमय कोश का आश्रय लेकर बैठते हैं वैसे प्रभु के भक्त, उपासक आनन्दमय कोश का आश्रय छेते हैं। <u>धेनुर्न वृत्सं पयसाभि वजिणमिन्द्रमिन्देवो मधुमन्त ऊर्मयः॥२॥</u>

भा०-हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( आश्रवः ) ब्यापनशील, शीघ्र कार्य करने में समर्थ कुशल जन, (मदासः) प्रभु के आनन्द के तरंग (मिद्रासः) अन्यों को भी आनन्द प्रसन्न करने वाले होकर (रथ्यासः यथा) रथ योग्य अश्वों वारथ के संचालन में कुशल महारथों के तुल्य (पृथक् प्र असक्षत ) पृथक् र स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होते और आगे बढ़ते हैं और ( घेनुः वत्सं पयसा अभि ) जिस प्रकार गौ अपने दूध से बछड़े को प्राप्त हो, उसे पुष्ट करती है, उसी प्रकार वे (मधुमन्तः) मधुर सुख और ज्ञान वाले ( ऊर्मयः ) उन्नत विचारवान्, उत्साही पुरुष औ<mark>र</mark> तरङ्ग<mark>वत् उत्पन्न आनन्द् रस ( इन्दवः ) तेजस्वी और</mark> आल्हाद<mark>्जनक</mark> ( विज्ञिणम् इन्द्रम् अभि ) बलक्षाली ऐश्वर्ययुक्त आत्मा को अपने ज्ञान वीर्य से प्राप्त होते हैं। वे राजा का सैनिकों के तुल्य ही आश्रय करते हैं। अत्यो न हिं<u>यानो अभि वार्जमर्ष स्व</u>र्वित्कोशं <u>दि</u>वो अद्गिमातरम्। वृषा प्वित्रे अधि साने ग्रन्थय सोमः पुनान इन्द्रियाय धायसे ३

भा०—(हियानः अत्यः) प्रेक्ति हुआ अश्व जिस प्रकार (वाजम् अभि ) संग्राम की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार (स्वः वित् ) प्रकाशमय ज्ञान का लाभ कर लेने वाला, हे विद्वन् ! त् ( अदि-मातरम् ) मेघ के उत्पादक (दिवः कोशम् ) अन्तरिक्ष के जल से पूर्ण वायुमण्डल के तुल्य (अदि-मातरम्) मेघतुल्य ज्ञानप्रद उदार पुरुषों को उत्पन्न करने वाले ( दिवः कोराम् ) ज्ञान-प्रकाश के अपार भण्डार उस प्रमु को (अभि अर्ष)

प्राप्त हो। तू ( वृषा ) बलशाली, होकर (पावत्रे ) परम पवित्र, (अन्यये) रक्षामय, अविनाशी, (सानौ अधि ) ऐश्वर्यमय परम पद में (पुनानः ) प्राप्त (सोमः ) ऐश्वर्यवान होकर (धायसे ) सर्वधारक, सर्वपोषक (इन्द्रियाय ) परमेश्वर्यवान प्रमु के प्राप्त करने के लिये (अभि-अर्प) आगे बढ़।

प्र त त्रार्श्विनीः पवमान धीजुवी दिव्यां श्रेष्टुग्रन्पर्यसा धरीमणि। प्रान्तर्ऋषेयः स्थाविरीरसृचत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः॥४॥

भा०—हे (पवमान) आत्मन्! विद्वन्! (ते) तेरी (धीजुवः) उत्तम ज्ञान और कर्म द्वारा वेग वाली, (दिन्याः) ज्ञान प्रकाश से युक्त, (अधिनीः) ज्यापक धाराएं, वाणियं, शिक्तयं, (धरीमणि) उस सर्वधारक प्रभु के निमित्त (प्र अस्प्रम्) बढ़े वेग से उत्पन्न होती हैं। हे (ऋषिणाण) तत्वद्वष्टा ऋषि जनों से सेवित उपासित आत्मन्! (ये) जो (वेधसः) बुद्धिमान् विद्वान् जन (त्वा मृजन्नि) तुझे परिशोधन करते हैं वे (ऋषयः) तत्वद्शीं ऋषि जन तेरी उन बुद्धियों, ज्ञानधाराओं को (अन्तः स्थाविरीः प्र अस्थ्यत) अपने भीतर स्थिर कर लेते हैं। अपने भीतरी अन्तःकरण रूप क्षेत्र में लताओं के समान अंकुरित कर उनको बढ़ाते हैं।

विश्वा धामानि विश्वचन्न ऋभ्वेसः प्रभोस्ते सुतः परि यन्ति केतर्वः । ब्यान्तशिः पवसे सोमधर्मीभः पतिर्विश्वेस्य भुवेनस्य राजसि ॥ ४ ॥ १२ ॥

भा०—हे (विश्व-चक्षः) समस्त संसार के दृष्टा ! हे (सोम) जगत् के उत्पादक सञ्चालक ! (ऋभ्वसः) महान् ! (सतः) सत् स्वरूप (ते प्रभोः) तुझ प्रभु के (केतवः) ज्ञान करानेवाले किरणों के तुल्य प्रकाश (विश्वा धामानि परि यन्ति) सब भुवनों में पहुंच रहे हैं। तू (ज्यानिशः) विविध प्रकार से

व्यापने वाला होकर (धर्मभिः पवसे) जगत को धारण करने वाले नाना बलों से व्याप रहा है। तू (भुवनस्य विश्वस्य) समस्त जगत् का (पतिः राजसे) पालक, स्वामी होकर विराजता है, सबको प्रकाशित करता है। इति द्वादशो वर्गः॥

डुभ्रयतः पर्वमानस्य ग्रमयो ध्रुवस्यं सतः पारं यन्ति केतवः। यदी प्रविष्टे अधिं मृज्यते हिंगः सत्ता नि योनां कलशेषु सीदिति ६

भा०—(सतः ध्रुवस्य) सत्स्वरूप, समस्त जगत् के धारक, ध्रुव, कृटस्थ, अविनाशी, (पवमानस्य) सर्वव्यापक उस आत्मा प्रभु के (केतवः) ज्ञानमय (रश्मयः) किरण (उभयतः परियन्ति) इस और उस दोनों लोंको में व्याप रहे हैं। (यदि) जब (हरिः) सब दुखों का हरण करने वाला हरि, वह प्रभु (पिवन्ने) परमपावन रूपमें (अधिमृज्यते) परिशोधन किया जाता है, वह (योनो सत्ता) योनि में बैठने वाले आत्मा, और घर में विराजने वाले गृहपति के तुल्य इस विश्व में (सत्ता) विराज कर (कलशेषु) नाना घटों, देहों के तुल्य समस्त भुवनों में (सीदिति) विराजता है।

युज्ञस्य केतुः प्रवते स्वध्वरः सोमी देवानासुपं याति निष्कृतम्। सहस्रिधारः परि कोशमर्षति वृषा प्रवित्रमत्येति रोर्हवत्॥ ७॥

भा०—(सु-अध्वरः) शोभन मार्ग का उपदेश करने वाला, उत्तम हिंसारहित प्रजापालनरूप यहा का सम्पादक, अन्य किसी से भी पीड़ित न होनेवाला, ( यह्नस्य केतुः ) महान जगन्मय यह्नक को सूर्यवत प्रकाशित करने वाला, (सोमः) जगत् का शासक, उत्पादक प्रभु (देवानां निष्कृतम्) समस्त मनुष्यों और प्राणों, पृथिव्यादि लोकों केभी परम स्थान को (उप याति) प्राप्त है। वह (सहस्र-धारः) सहस्रों धारक शक्तियों ज्ञानवाणियों का स्वामी (वृषा) सब सुलों का वर्षक (कोशम् परि अर्शति) आनन्दमय कोश में प्रकट होता है। वही (रोस्वत्) नाद करता हुआ (पवित्रम् एति जाते) परम पवित्र हदय को प्राप्त होता है।

राज्ञ समुद्रं नुद्यो⊴वि गाहितेऽपामूर्मिं संचते सिन्धुंषु श्रितः। अध्यस्थात्सानु पर्वमानो अव्ययं नाभा पृथिव्या धुरुणी महो दिवःःः

भा०—(राजा) सबका स्वामी, प्रकाशमान प्रभु (नद्यः) सदा स्तुति योग्य है। वह (समुद्रं वि गाहते) इस महान् आकाशमय वा कामनामय समुद्र को पार करता, उसमें व्यापता है। (अपाम् क्रामम्) प्राणियों के प्राणों के उर्ध्व शक्ति को (सचते) प्राप्त किये है, वह उनका स्वामी है। वह (सिन्धुपु श्रितः) देहस्थ आत्मा रक्त से पूर्ण नाडि़यों, रगों में भी व्याप्त है, वह प्रभु गतियुक्त समस्त शक्तिशाली पदार्थों में भी व्याप्त है। वह (पवमानः) सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक प्रभु (अव्ययं) अक्षय, सर्वरक्षामय ऐश्वर्यं को (अधि अस्थात्) अपने वशकर उसपर मालिक के समान बैठा, उसपर शासन करता है। (अयं) यह (पृथिच्याः नाभा) पृथिवी के केन्द्र में बैठा है वह (महः दिवः) बड़े भारी सूर्यं का भी (घरुणः) धारण करने वाला परमाश्रय है। दिवो न सार्च स्तुनयं क्रविकटद् द्यौरच्च यस्य पृथिवीच्च धर्मीमः। इन्द्रस्य सुख्यं प्रवते विवेविदत्सोमः पुनानः कुलशेषु सीदिति॥६॥।

भा०—( दिवः सानु न स्तनयन् ) जिस प्रकार मेघ गर्जता हुआ भूमि, और आकाश के ऊंचे स्थल को प्राप्त होता है उसी प्रकार वह जीव भी (स्तनयन् ) माता के स्तन के अभिलापी बालकवत् प्रभु माता के (स्तनयन् ) शब्दमय वेदोपदेश की आकांक्षा करता हुआ ( दिवः सानु ) ज्ञान के सर्वोपिर सत्य ऐश्वर्य को ( अचिकदत् ) प्राप्त करता है। ( यस्य धर्मभिः) जिसके धारक सामध्यों से (द्योः च पृथिवी च) सूर्य और पृथिवी दोनों स्थिर हैं उस ( इन्द्रस्य सख्यं वेविदत् सोमः पवते ) परमेश्वर के मित्र भाव को निरन्तर प्राप्त करता हुआ यह जीव, आगे बढ़ता और (पुनानः) इस प्रकार बरावर गति करता हुआ (कलशेषु सीदिति) नाना देहों में और लोकों में विराजता है।

ज्योतिर्यक्षस्य पवते मधु प्रियं पिता देवाना जिन्ता विभूवसुः। दथाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः१०।१३ भा०—(यज्ञस्य ज्योतिः) यज्ञवेदि में अग्नि के तुल्य, (प्रियम् मधु)
मधु, अब जल के तुल्य तृप्तिकारक, अतिप्रिय, (देवानां पिता) सुखप्रद
प्राण गणों का प्रभुवत् पालक, पितावत् उत्पादक, (जिनता) माता के
समान अपने आश्रय में ही उत्पन्न करने वाला, (जीव-स्वधयोः) अपने स्वशक्ति
से धारण करने योग्य दोनों प्राणों के वल पर (रत्नं) रमण करने योग्य
साधन इस देह को (अपीच्यं) स्वयं भीतर छुपे २ द्धाति (धारण)
करता है। वह (मदिन्तमः) स्वयं अति आनन्दमय (मत्सरः) स्वतः
तृप्त (इन्द्रियः) समस्त ऐश्वर्यं का भोक्ता (रसः) रसरूप, वलरूप है।
ग्रुप्तिकन्दन्कलशं बाज्यर्षिति पतिर्दिवः श्रातधारो विचन्ताः।
इरिम्तिवस्य सर्दनेषु सीदिति मर्मुजानो ऽविभिः सिन्धुं भिर्वृषा॥११॥

भा०—वह (विचक्षणः) विविध इन्द्रियों से नाना भोग्य पदार्थों को देखने वा ज्ञान करने हारा, (शत-धारः) सैकड़ों वाणियों, स्तुतियों को करने वाला, नाना अनेक सामर्थ्यवान् (दिवः पितः) अपनी कामना का स्वयं स्वामी, स्वतन्त्र कामनावान् (वाजी) बल, ऐश्वर्य से और ज्ञान से युक्त जीव (कलशं अभि) १६ कलाओं से युक्त इस देह को प्राप्त होता हुआ (अपीत) संसार में गित करता है। वह (हिरः) जीव, (विभिः) ज्ञानवान् पुरुषों, प्राणों और (सिन्धुभिः) जलप्रवाहों के समान स्वच्छ करने वाले आसजनों, प्राणों, इडा, पिंगला आदि नाड़ियों द्वारा (मर्मुजानः) अति शुद्ध, पवित्र होता हुआ, (मित्रस्य) परमस्नेही प्रभु के (सदनेषु) लोकों में (सीदिति) विराजता है।

अये सिन्धूंनां पर्वमानो अर्ष्त्यये वाचो अग्रियो गोर्षु गच्छति। अये वार्जस्य भजते महाधनं स्वीयुधः सोतृभिः पूयते वृषा॥१२॥

भा०—वह (सिन्धूनाम् अग्रे) देह में बहने बाली रक्त धाराओं के भी पूर्व, उनमें (पवमानः) ज्यापक होता हुआ, (अर्पति) विराजता है, वह (वाचः अग्रे) वाणी-शक्ति के भी पूर्व, और (गोपु) इन्द्रियों में भी (अग्रियः) सर्वश्रेष्ठ होकर (गच्छित) गमन करता है। वह (वाजस्य अग्रे) सांग्रामिक वल के आगे २ नायक के तुल्य होकर (महाधनं भजते) वड़ा भारी ऐश्वर्यपद संग्राम करता है, वह (स्वायुधः) उत्तम वा अपने ही हथियारों से सम्पन्न सैनिक के समान (वृण) बलवान होकर (सोतृभिः) उपासकों द्वारा (प्यते) अभिषेक किया जाता है। आत्मा स्वयं अपने प्राण आदि रूप साधनों वाला है और उसके उपासक इन्द्रियादि सोता है। ख्रायं मतवा च्छकुनो यथा हितो उच्ये ससार पर्वमान कुर्मिण् । तन् करना रोदसी अन्तरा केने शुचिधिया पनते सोम इन्द्र ते १३

भा०—(अयं) यह (यथा शकुनः) एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने वाले पक्षी के तुल्य एक देह से दूसरे देह में जाने वाला जीव (मतवान्) ज्ञानवान् होकर (पवमानः) गति करता हुआ (क्रिमणा) उत्तम ज्ञानोपदेश से, (अन्ये) परम रक्षास्थान, स्नेहमय, ज्ञानमय, प्रभु के शासन में (हितः) स्थिर होकर संसार में गति करता है। हे (कवे) क्रान्त-दिशेन्! हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवन्! (अयं सोमः) यह उत्पन्न होने वाला जीवगण (रोदसी अन्तरा) इहलोक, परलोक दोनों के बीच में (तव कत्वा ग्रुचिः) तेरे ज्ञान, कर्मांपदेश से ग्रुद्ध पवित्र होकर (धिया) बुद्धिपूर्वक (पवते) विचरण करता है। इसी प्रकार सोम, शिष्य इन्द्र, आचार्य से शिक्षित, होकर माता पिता के पास जाता, स्त्री पुरुषों में भी ग्रुद्ध होकर विचरता है।

द्वापिं वस्त्रीनो यज्ञतो दिखिस्पृशीमन्तरिचुप्रा भुवेनेष्वपितः । स्वेर्जज्ञानो नर्भसाभ्येकमीत्प्रत्नमस्य पितरमा विवासति ॥१४॥

भा०-वह (यजतः) सत्संगशील होकर (दिवि-स्पृशम् द्रापिं बसानः) ज्ञान प्रकाश का स्पर्श कराने वाले, कवच के तुल्य रक्षक, गुरु के अधीन वास करता हुआ, (अन्तरिक्ष-प्राः) सूर्यं के प्रकाश से अन्तरिक्ष को जैसे, वैसे गुरु के ज्ञान से अपने अन्तःकरण को पूर्ण करता हुआ यह जीव ( भुवनेषु ) लोकों और देहों में स्थित होता है। वह (स्वः जज्ञानः) प्रभु के ज्ञानोपदेश का ज्ञान लाभ करता हुआ (नभसा) आकाशमार्ग से सूर्यं के समान, अनवलम्ब, असहाय मार्ग में भी निर्भय होकर (अभि अकमीत् ) विचरता है और (अस्य प्रवनं पितरम् ) अपने पुराने, सनातन पालक प्रभु की ( आ विवासित ) परिचर्या, सेवा, उपासना, स्तुति आदि करता है। सो ग्रस्य विशे महि शर्म यच्छितियो ग्रस्य धाम प्रथमं व्यान्धे। पदं यदस्य प्रमे व्योग्रन्यते। विश्वा ग्राभि सं याति संयतः १४।१४

भा०—(यः) जो मनुष्य या आत्मा (अस्य ) इस प्रभु के (प्रथमं) सर्वोत्तम (धाम) तेजः सामर्थ्यं को (वि आनशे) विविध प्रकार से या विशेष रूप से प्राप्त करता है (सः) वह प्रभु ही (अस्य) इस आत्मा के (विशे) देह में प्रवेश करने के लिये वा उसकी प्रजा रूप नाना प्राणगण को भी (मिह शर्म) बड़ा भारी सुख (यच्छति) प्रदान करता है। (अस्य) इस जीव आत्मा की (यत्) जब (परमे व्योमन् पदम्) परम रक्षास्थान प्रभु में प्राप्ति हो जाती है तभी उसको वह सामर्थ्य प्राप्त होता है (यतः) जिससे वह (विश्वा संयतः) समस्त संप्रामों का भी (अभि सं याति) मुकाबला करलेता है। प्रो प्रयासीदिन्दुरिन्दंस्य निष्कृतं सखा सख्युनं प्र मिनाति सुङ्गरम्। मर्य इव युव्वतिभिः समर्षिति सोमः कुलशे श्रुत्य सना पर्या । १६।।

भा०—उस प्रभु की सेवा परिचर्या करनेवाला वह जीवात्मा (इन्द्रस्थ) उस परमेश्वर्यवान् प्रभु के (निष्कृतम्) सत्कर्मों से सम्पादनीय परम पद को लक्ष्य करके (प्रो अयासीत्) आगे वढ़ता है। वह (सखा) उसका मित्र होकर (सख्युः) अपने परम मित्र के समान नाम वाले परम-आत्मा की (संगिरम्) उत्तम वाणी, आज्ञा वा प्रतिज्ञा को (न प्रमिनाति) नहीं भंग

करता । वह (मर्थः इव युवितिभः) स्त्रियों से पुरुष के समान (सोमः) जीवात्मा, (मर्थः) मरणधर्मा होकर भी (युवितिभिः) अपने साथ मिली बानाशक्तियों, कामनाओं से (शत-याम्ना पथा) सैकड़ों प्रकार से जाने योग्य वा सो वर्षों तक भोगने योग्य इस संसार मार्ग से (कलशे सम्-अर्वति) इस षोड़शकलायुक्त पुरुष-देह में प्राप्त होता है।

प्र <u>चो घियो मन्द्रयुवी विपन्युवी पनस्युवी सं</u>वसने व्वक्रमुः। सोमं मनीषा श्रभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पर्यक्षेमशिश्रयुः १७

भा०—हे मनुष्यो ! (वः) आप लोगों के कर्म और बुद्धियों और आप लोगों में से जो उत्तम धारणावान् और कर्मवान् ( मन्द्रयुवः ) आनन्द, परमसुख की कामना करनेवाले, ( पनस्युवः ) स्तुति करना चाहते हुए (विपन्युवः) स्तोता लोग (सं-वसनेषु अक्रमुः) एक साथ मिलकर बैठने के स्थानों, सत्संगों में विराजें। और ( मनीषाः ) अपने चित्त पर वश करने वाले, एकाग्रचित्त होकर ( सोमं ) उस सर्वोत्पादक, सर्वशासक प्रभु की ( अभि अनूषत ) स्तुति करें। (पयसा धेनवः) दूध से जैसे गौवें अपने शासक की सेवा करती है उसी प्रकार वे (स्तुभः) भगवान् की स्तुतियां भी अपने ज्ञान रस से उसी प्रभु की ( अशिश्रयुः ) सेवा करती हैं।

त्रा नेः सोम संयतं िष्युधीमिष्मिन्दो पर्वस्व पर्वमानो श्रेसिधम् या नो दोहेते त्रिरहुन्नसंश्चुषी जुमद्वार्जवन्मधुमत्सुवीर्यम् ॥१८॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवान प्रभो ! हे (इन्दो) तेजोमय ! (नः) हमें (संयन्तं) सम्यक् मार्ग में जानेवाली, (पिष्युषीम्) बढ़ती हुई (अखिधम्) नाश न करनेवाली (ऊर्जं नः आपवस्व) हमें सत् इच्छा को उत्तम वर्षा और अन्न सम्पदा के समान प्राप्त करा। (या) जो (अस्रश्रुषी) निःसंग और विघरहित होकर (अहन्) दिनमें (तिः) तीनबार (क्षुमत्) उत्तम उपदेश युक्त, (वाजवत्) बल्युक्त, (मधुमत्) मधुर अन्नरस से युक्त (सु-वीर्यम्) उत्तम बल वीर्यं, (दोहते) प्रदान करे।

वृषां मतीनां पेवते विचन्नुणः सोमो अहः प्रतरीतोषसी दिवः। काणा सिन्धूनां कुलशां अवीवशादिन्द्रस्य हाद्यीविशन्मनीषिभिः १६

भा०—(वृषा) बलवान्, सुखों की वर्षा करनेवाला, (मतीनां) समस्त मननों, स्तुतियों, वाणियों और बुद्धियों का (विचक्षणः) विविध प्रकार से दर्शन करनेवाला, (सोमः) सर्वशास्ता, सर्वप्रे के तुल्य (दिवः प्रतरीता) तेज, प्रकाश, ज्ञान, उत्तम कामना की बुद्धि करने और देनेवाला (सिन्धूनां काणा) प्रवाहशील जलों के तुल्य देह में रक्तनाड़ियों का भी बनानेवाला (कलशान अवीवशत्) देह के समस्त कलशों, कणों (cells) को भी बह वश करता है, वह (मनीपिभिः) मन अर्थात् ज्ञान की प्रेरणा करनेवाले साधनों पर से भी (इन्द्रस्य हार्दि अविशत्) इस आक्षा के हृदय में प्रवेश करता है, उसका प्रिय हो जाता है।

मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यतः परि कोशा त्रचित्रदत्। त्रितस्य नाम जनयन्मध्र चर्दिन्द्रस्य वायोः सुख्याय करीवे २०११४

भा०—(पूर्व्यः किवः) पूर्व के विद्यमान विद्वान् जनों से उपासित, सर्वोपदेश अनादि प्रभु (यतः) नियमों में वह, (पिर कोशान् अचिकदत् ) समस्त कोशों, हदयों और लोकों में व्याप्त है, इससे वह (मनीपिभिः) मन और ज्ञान को प्रेरणा देनेवाले, बुद्धिमान्, बुद्धिप्रद (नृभिः) मनुष्यों और प्राणों द्वारा (पवते) हमें प्राप्त होता है। वह (इन्द्रस्य) इस देह के प्राणच्छिद्रों को विदारण करनेवाले भोक्ता आत्मा के (वायोः) प्राणवायु से (सख्याय कर्त्तवे) मैत्रीभाव करने के लिये (त्रितस्य) तीनों लोकों वा देह के तीनों भागों में व्याप्त आत्मा के (मधु) नृप्तिकारक और (क्षरत् नाम) दवरूप जल वा दव रुधिर को भी (जनयन्) उत्पन्न करता है। इति पञ्चदशो वर्गः ॥ अय्यं पुनान उपसे। विरोचयद्यं सिन्धुंभ्यो अभवदु लोक्कृत्। अयं त्रिः सप्त दुंदुहान आशिं सोमों हृदे प्विते चार्ह मत्सरः २१

भा०—(अयम्) यह सूर्य के समान (पुनानः) स्वच्छ पवित्र होता और प्रकट होता हुआ (उपसः वि रोचयत्) नाना क्रान्तियों तथा अज्ञान और पाप एवं कर्म-बन्धनों को दग्ध करने वाली ज्ञान-ज्वालाओं को अभिवत् प्रकट करता है। (अयम्) यह (सिन्धुभ्यः) जलों एवं प्रवाहशील, गतिमत् प्रकृति के अवयवों से (लोक-कृत्) समस्त लोकों को बनाता है, एवं वह इन रक्तवाहिनी सूक्ष्म नाडियों से ही (लोक-कृत्) पदार्थ दर्शक इन्द्रियों की भी रचना करता है। (अयं) यह (आशिरं) रसको (त्रिःसप्त) २१ प्रकार से (दुदुहानः) प्रदान करता हुआ (सोमः) वीर्यमय सोम (मत्सरः) देह में हर्ष संज्ञार करने वाला होकर (हदे) हृद्य में (चारु पवते) अच्छी प्रकार व्यापता है।

पर्वस्व सोम दिव्यषु धार्मसु सृजान ईन्दो कुलशे प्रवित्र ह्या । सीद्विन्द्रस्य जुठरे कनिकदुनृभिर्युतः सूर्युमारोहयो द्विवि ॥२२॥

भा०—हे (सोम) अभिषेक योग्य! हे (इन्दो ) तेजस्थिन! प्रमु के उपासक! तू (पित्रत्रे कलशे ) परम पित्रत्र, आत्मा, अन्तःकरण को स्वच्छ करनेवाले इस घट सदश देह में (आ सृजानः) उत्पन्न होता हुआ ही, (दिन्येषु धामसु) अपनी मनोकामना केअनुसार उत्तम धारण करने योग्य देहों, जन्मों और स्थानों में (पवस्थ) जा। तू माता के गर्भ के सदश उस (इन्द्रस्य जठरे) ऐथर्यवान प्रमु के गर्भ में, गुरुगर्भ में शिष्यवत (सीदन्) रहता और उन्नति की ओर जाता हुआ और (किनकदत्) प्रमु की स्तुति करता, शास्त्रों का अभ्यास करता हुआ (नृभिः) अपने नेताओं, विद्वानों तथा प्राणों द्वारा (यतः) सुनियंत्रित, नियमबद्ध रहकर ही (दिवि सूर्यम्) आकाश में स्थित सूर्यं के सदश कान्तिमान् (दिवि) ज्ञान, आनन्दप्रद कामना क्षेत्र में (सूर्यम्) सबके प्रकाशक प्रमु का (आरोहयः) आश्रय ले, उसी को प्राप्त हो। वा इन्द्रिय गणों को वश करके (सूर्यम्) दक्षिण प्राण के बल से बहारन्त्र की ओर गित कर।

अद्विभिः सुतः पेवसे एवित्र आँ इन्डविन्द्रस्य जुठरेष्वा<u>विशन्।</u> त्वं नृचन्त्रं अभवो विचन्त्रण सोमं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपं॥२३॥

भा०—हे (सोम) दीक्षादि में अभिषेक योग्य विद्वन् ! शिष्य ! उपासक ! हे (इन्दो) गुरु या प्रभु के उपासक ! त् (अदिभिः सुतः) मेघ तुल्य उदार ज्ञानवर्षी, एवं कृटने के पाषाणों के सदश रसप्रद, अज्ञानप्रिथ के नाशक गुरुजनों से (सुतः) उपिदृष्ट, दीक्षित होकर (पिवत्रे) परम पिवत्र ज्ञानमय पद में (पवसे) प्राप्त हो । और (इन्द्रस्थ) परम ऐश्वर्यवान्, विद्वों और अज्ञानों के नाश करनेवाले गुरु, प्रभु के (जठरे) भीतर गर्भ में (आविश्वन्) प्रवेश करता हुआ । हे (विचक्षण) विविध ज्ञानों के देखने हारे ! (त्वम्) त् (नृचक्षाः अभवः ) मनुष्यों के बीच विवेक से तत्वों का दृष्टा हो । और (अक्रिरोम्यः) अंग में प्राणों के समान वा देह में अंगारों के समान तेजस्वी ज्ञानां जनों के लिये (गोत्रम्) वाणियों के समान रक्षक वेदमय ख़ज़ाने को (अप अवृणोः) खोल कर रख ।

त्वां सोम पर्वमानं स्वाध्योऽनु विप्रांसा अमदन्नवस्यवः। त्वां स्रुप्णं आभरद्विवस्परीन्द्रो विश्वांभिर्मतिभिः परिष्कृतम् २४

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक ! सर्वप्रेरक प्रभो ! (स्वाध्यः) उत्तम ध्यान, धारणा और उत्तम कर्म वाले (विप्रासः) मेधावी विद्वान्, (अवस्थवः) रक्षा, ज्ञान, कृपा द्या और अपनी वृद्धि चाहने वाले जन (पवमानं व्वां) बाह्य और भीतरी शत्रुओं का नाश कर देश, देह और हृद्य को पवित्र करने वाले तेरी ही (अनु अमदन्) निरन्तर स्तुति किथा करते हैं। हे (इन्दों) तेजस्विन् (विधाभिः मितिभिः) समस्त बुद्धियों और स्तुतियों वा ज्ञान-वाणियों से (परि-कृतम्) सुशोभित (व्वां) तुझको (सुपर्णः) उत्तम पालनशक्ति वाला वा उत्तम गित से जाने में समर्थ उत्तम साधनसम्पन्न पुरुष (दिवः परि) समस्त कामनाओं को प्राप्त

करने के लिये वा ( दिवः परिः ) महान् आकाशवत्, अपरिमेय हृद्याकाश में भी ( त्वां आभरद् ) तुझको ही धारण करता है। अवये पुनानं परि वार् ऊर्मिणा हरिं नवन्ते ऋभि सप्त धेनवः। ऋपामुपस्थे अध्यायवंः कृविमृतस्य योनां महिषा अहिषत २४।१६

भा०—(अब्ये वारे) ज्ञानमय आवरण में (ऊर्मिणा) उत्साह से (पुनानं) वृद्धि को प्राप्त करते हुए (हरिम्) ज्ञानधारक शिष्य को (सप्त धेनवः अभिनवन्ते)। वेद की सातों छन्दों की वाणियां प्राप्त होती हैं। (अपाम् उपस्थे) जलों के समीप विद्यमान (किवम्) क्रान्तदर्शी विद्वान् को प्राप्त होकर (आयवः) मनुष्य (महिषाः) बड़ा ज्ञान और बल प्राप्त करके (ऋतस्य योनो अधि) सत्य ज्ञान के आश्रय रूप उसके अधीन (अहेषते) शास्त्र का अभ्यास करें। इति पोडशो वर्गः॥ इन्दुः पुनानो अति गाहते मुधो विश्वानि कृगवन्तसुपथानि यज्यवे। गाः कृगवानो निर्णिजं हर्यतः कृविरत्यो न कीळन्पि वारमर्षिति॥ २६॥

भा०—( पुनानः ) अभिवेक को प्राप्त होता हुआ ( इन्दुः ) तेजस्वी पुरुष, ( मृधः अति गाहते ) हिंसक शत्रु-सेनाओं और आत्मविनाशक दुष्ट प्रवृत्तियों को पार कर जाता है। वह ( यज्यवे ) दानशील प्रजाजन के हितार्थ ( सुपथानि कृण्वन् ) उत्तम र मार्ग उत्पन्न करता है। वह (हर्यंतः) कान्तिमान् होकर ( कविः ) विद्वान् पुरुष ( गाः कृण्वानः ) स्तुतियों और सुन्दर वाणियों, वेद मन्त्रों और आज्ञाओं का पुनः र अभ्यास करता हुआ ( कीड़न् अत्यः न ) बलवान् अध के तुल्य अनायास जाता हुआ (निर्णिजं) अति ग्रुद्ध ( वारम् ) वरण करने योग्य ऐश्वर्य पद या स्वरूप को ( परि अर्षति ) प्राप्त होता है।

श्रुसुश्चतः शत्वारा श्रुभिश्रियो हरि नवन्तेऽव ता उद्वन्युवः । चिपो मुजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीये पृष्ठे श्रिधं रोचने दिवः २७ भा०—( हिरिं ) दुःखहारी रक्षक को (अभि-श्रियः!) उसका आश्रय छेने वाळी (असश्रतः) परस्पर असम्बद्ध, स्वतः पृथक् २ ( शत-धाराः ) सैकड़ों धाराओं के तुल्य, प्रजाएं नाना स्तुतियां करती हुई ( उदन्युवः ) जल लिये हुए, आदरार्थ ( नवन्ते ) विनयपूर्वक प्राप्त हों । ( दिवः ) भूमि या राजसभा के (रोचने) सर्वप्रिय, ( तृतीये पृष्ठे ) तृतीय, सर्वोत्तम पद पर ( गोभिः आवृतम् ) वेद-वाणियों से परिकृत जल-धाराओं से अभिषिक्त उसको ( क्षिपः ) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाली नाना सेनाएं भी ( परि मृजन्ति ) सुशोभित और अभिषिक्त करती हैं । इसी प्रकार निःसंग सहस्रों वाणियां और भक्तजन उस प्रभु की स्तुति करते हैं । परम मोक्ष पद में विराजमान उस प्रभु को पापवासनाओं को फेंक देने वाले ग्रुद्ध जन ही प्राप्त करते हैं ।

त्वेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसम्हत्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । अथेदं विश्वं पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धामधा असि २५

भा०—हे (पवमान) सबके पावन ! प्रेरक, व्यापक प्रभो ! (दिव्यस्य रेतसः ) दिव्य, तेजोमय सर्वोत्पादक वीर्य वा बल से उत्पन्न (तब इमाः प्रजाः ) ये समस्त तेरी प्रजाएं हैं। (त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजिस ) तू समस्त जगत् का राजा के समान स्वामी, सब जगत् को प्रकाशित करने हारा है। (अथ) और (इदं विश्वं ते वशे) यह समस्त विश्व तेरे ही वश में है। हे (इन्दो व्वम् प्रथमः ) तेजिस्वन् ! तू ही सर्वश्रेष्ठ (धाम-धाः ) तेजों, धारण सामध्यों और लोकों को धारण और पोषण करनेहारा (असि ) है।

त्वं संमुद्रो श्रसि विश्ववित्के वे तवेमाः पश्चे प्रदिशो विधर्मिण । त्वं यां चे पृथिवीं चाति जिश्वेषे तव ज्योतीणि पवमान सूर्यः २६

भा०—हें (कवे) क्रान्तिद्शिंन् विद्वन् ! (वं समुद्रः असि ) तू समुद्र के समान अपार और गम्भीर ज्ञानों और गुणों का भण्डार है। तू (विश्व-वित्) जगत् के समस्त पदार्थों को जानने, सब को सब प्रकार के पदार्थ प्राप्त कराने वाला है (तव विधर्मणि) तेरे विशेष शासन में (इमाः पञ्च प्र-दिशः) ये पांचों मुख्य दिशाएं आत्मा के अधीन पांच इन्द्रियों, राजा के अधीन पांचों प्रजाओं के तुल्य हैं। तू (द्यां च पृथिवीं च) आकाश और भूमि को (अति) पार करता, उनका धारण करता और पालता है, उनसे कहीं बड़ा है। हे (पवमान) सर्वप्रेरिक प्रभो ! (सूर्यः तव ज्योतींपि जिश्रेपे) सूर्य तेरी ही ज्योतियों को धारण करता है।

त्वं प्वित्रे रर्जसो विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे। त्वासुशिर्जःप्रथमा अगृभणत तुभ्येमा विश्वा सुर्वनानि येमिरे३०।१७

भा०—हे (पवमान सोम) सब जगत को प्रोरित और पवित्र करने वाले, सर्वच्यापक प्रभो! हे सर्व जगत के उत्पादक परमेश्वर! (त्वं) तू (देवेभ्यः) समस्त देवों के लिये (रजसः) समस्त लोकों के (पवित्रे) सर्वप्रेरक (विधर्मणि) सब के धारक पद पर (प्यसे) अभिषिक्त होता है। (प्रथमाः उश्चिजः) सर्व प्रथम, सर्व श्रेष्ठ तुझे चाहनेवाले, तेरे प्रेमी जन (त्वाम् अगृभ्णत) तेरा आश्रय ग्रहण करते, तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, (इमा विश्वा भुवनानि) ये समस्त लोक (तुभ्य येमिरे) तेरी ही बल से बद्ध हैं। इति सप्तदशो वर्गः॥

प्र रेभ एत्यति वारमञ्ययं वृषा वनेष्ववं चकटद्धरिः। सं धीतयो वावशाना अनूषत शिशुं रिहन्ति मृतयः पनिप्रतम्३१

भा०—(रेभः) उपदेष्टा होकर (अब्ययं वारम् अति) सर्वरक्षक सर्ववरणीय पद को (अति प्र एति) सब से बढ़कर प्राप्त होता है। (वृषा) सर्वसुखों का वर्षक होकर (हरिः) सर्वदुःखहारी प्रभु (वनेषु) कार्यों में अग्नि के तुल्य रिहमयों, तेजों, सूर्य के तुल्य समस्त

ऐश्वरों में (अवचकदत्) व्यापता है। (धीतयः) कर्म करने वाले जन (वावशानाः) उस प्रभु की कामना करते हुए ही (सम् अन्पत्) उस की मिलकर स्तुति करते हैं (मतयः) समस्त स्तुतियां ज्ञान-वाणियां (शिशुम्) वालकवत् समान भाव से सर्वप्रिय, निर्मल, निर्दोष रूप में (पनिमतं) उपदेश देते हुए उस वालक को (रिहन्ति) माता के समान चूमती, उस तक पहुंचती हैं।

स सूर्यस्य राश्मिधः परि व्यत् तन्तुं तन्त्रानिश्चृतृतं यथा विदे। नयन्तृतस्य प्रशिषो नवीयसीः पतिर्जनीनामुपं याति निष्कृतम् ३२

भा०—(सः) वह गुरु (सूर्यस्य रिमिभिः) सूर्यं की किरणों से जैसे वैसे तेजों से वा शिष्यों से (पिर व्यत) आवृत हो जाता है। वह (त्रिवृतं तन्तुं तन्वानः) उनका तिन छहड़ा, तिहरा बटा तन्तु, यज्ञोपवीत (तन्वानः) करता हुआ (यथा विदे) शिष्य जनों को यथावत् रीति से प्राप्त करने और उनको यथावत् ज्ञान कराने के छिये (ऋतस्य) सत्य ज्ञान और तेज की (नवीयसीः) अति उत्तम २ (प्रशिपः) आज्ञाओं, प्रशासनों और उपदेशनाओं को (नयत्) प्राप्त कराता हुआ (पितः) उनका पाछक होकर (जनीनां) पुत्रोत्पादक माताओं के (निष्कृतं उपयाति) सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। अथवा (जनीनां) प्रकट हुई ज्ञानजनक वाणियों के छिये (निष्कृतम्) उत्तम पात्र प्राप्त करता है।

(२) गृहस्थ पक्ष में-सोम वध् प्राप्त करके (जनीनां पितः) पुत्र प्रसव करने वाली दाराओं का पालक होकर (निष्कृतं ) गृह को प्राप्त करता है। राजा सिन्धूंनां पवते पितिर्दिव ऋतस्य याति प्रथिभिः कर्निकदत्। सहस्र्यधारः पिरं पिच्यते हिरः पुनानो वार्च जनयन्नुपविसुः ३३

भा०—( सिन्धूनां राजा ) वेग से जाने वाले अश्वों के स्वामी, सेना-पति वा महारथी के तुल्य वह ( सिन्धूनां राजा ) कुमार्ग में जाने वाले शिष्य जनों व इन्द्रियों का स्वामी, (दिवः पतिः) ज्ञान, प्रकाश और सिदच्छा का पालक होकर (ऋतस्य पथिभिः) सत्य ज्ञान और न्याय के मार्ग से (किनकदत्) उपदेश करता हुआ गमन करता है। वह (सहस्वधारः हिरः) सहन्नों धाराओं वाले मेघ के तुल्य, सहन्नों वाणियों का आश्रय, अज्ञानहारी, मनोहर और (उप-वसुः) समीप रहते वसु, ब्रह्मचारियों से सेवित होकर (वाचं जनयन्) ज्ञान वाणी का उपदेश करता हुआ (पुनानः) उनको पवित्र करता हुआ स्वयं भी (पिर सिच्यते) पवित्र हो जाता है। वह ज्ञान में और भी निष्णात होता जाता है। पर्यमान महाणों वि ध्यविस सूरो न चित्रों श्रव्ययानि पत्यया। गर्मिस्तपूतों नृभिरद्विभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धन्वसि ३४

भा०—हे (पवमान ) अन्यों को पवित्र करने हारे ! तू (मिह अर्णः) अभिषेक काल में बहुत से जलों के तुल्य (मिह अर्णः) बहुत भारी ज्ञान को (वि धाविस ) विशेष रूप से प्राप्त करता है। (सूरः न ) सूर्य के समान (चित्रः) आश्चर्यजनक, ज्ञान का पुञ्ज होकर (अव्ययानि पव्यया) आदरसूचक भेड़ के बालों के बने पवित्र दुशालों के समान ही (अव्ययानि पव्यया) ज्ञानमय परम पवित्र तत्वों को भी प्राप्त करता है, (गभिस्ति-प्तः) सूर्य की किरणों से पवित्र होकर (नृभिः अदिभिः सुतः) मेघवत उदार जनों से अभिषिक्त वा उपासित, सुसेवित होकर (धन्याय) धन-ऐश्वर्य के योग्य आदरणीय, धन्य (महे वाजाक) बड़े भारी ज्ञान-ऐश्वर्य को (धन्विस) प्राप्त करता है। इसी प्रकार सेनानायक भी नायकों से अभिषिक्त होकर वड़े भारी संप्राम को धनुष के बल पर करे।

इषमूर्जं पवमानाभ्यंषिस श्येनो न वंसुं कुलशेषु सीदिस । इन्द्राय मद्धा मद्दो मदः सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो विचच्एाः ३४।१८ भा०—हे (पवमान) पवित्र एवं ज्ञान में निष्णात होने हारे ! त ( श्येनः न ) उत्तम आचार चरित्र वाला, सल्पथगामी होकर ( इषम् कर्जम् अभि अपेसि ) अन्न, वल और उत्तम इच्छा और पराक्रम को प्राप्त करता है। और (वंसु कलरोषु सीदिसि) सेवन योग्य अभिपेक घटों के बीच विराजता है, इधर आत्मा कोशों या नाना देहों में विराजता है (इन्द्रिय) ऐश्वर्यवान् पद के लिये (मद्दा) हर्पकारक, (मदः) स्वयं भी आनन्द प्रसन्न, (सुतः) निष्णात, (दिवः विष्टंभः) प्रकाश के स्तम्भ के सदश ज्ञानों को धारण करने वाला, (उपमः) सर्वोपमानयोग्य, (विचक्षणः) विविध ज्ञानों का दृष्टा और उपदेष्टा है। इत्यष्टादशो वर्गः॥ स्प्तस स्वसारो ग्राभि मातरः शिशुं नवं जञ्जानं जन्यं विपश्चितम्। ग्राप्त स्वयं नृचक्तं सं सोमं विश्वस्य भुवनस्य राजसे॥३६॥

भा०—(स्वसारः मातरः नवं जज्ञानं शिशुम्) बहनें और माताएं जैसे नवजात वालक को प्राप्त करती हैं उसी प्रकार (सप्त) चलने वाली, वा गणना में सात (स्वसारः) ऐश्वर्य को लक्ष्य कर शत्रु पर आक्रमण करने वाली, (मातरः) शत्रु का हिंसन करने वाली वा गर्जना तर्जना करने वाली सेनाएं (जेन्यं) विजिगीपु (सोमं) शासक को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार (स्वसारः) स्वयं आने वाले (मातरः) विद्या का अभ्यास करने वाले जन (विपश्चितं) विद्वान् ज्ञानी (अपां गन्धवं) प्रजाओं के बीच ज्ञानवाणी को धारण करने वाले, (दिन्यं) तेजस्वी (नृ-चक्षसम्) मनुष्यों को देखने और सन्मार्ग का उपदेश करने में समर्थ (सोमम्) उत्तम शासक पुरुष को (विश्वस्य भुवनस्य राजसे!) समस्त संसार को प्रकाशित करने के लिये सूर्य के तुल्य ही (अभि) प्राप्त होते हैं। ईशान इमा भुवनानि वीयंसे युजान ईन्दो हिर्तः सुप्रथीः।

र्<u>ट्</u>रशान हमा भुवनानि वीर्यसे युजान इन्दो हरितः सुप्रयेः। तास्ते ज्ञरन्तु मधुमद्घृतं पयस्तवं व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्ट्यः ३७

भा०—है (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे उत्तम मार्ग में सब को प्रेरने वाले शासकवर ! हे (इन्दो) तेजस्विन् ! त् (हरितः सुपर्ण्यः) अज्ञान दूर करने वाली सुन्दर ज्ञानवाला, वाणियों को (युजानः) प्राप्त वा प्रयोग करता

हुआ ( इमा भुवनानि ) इन सब लोकों को सूर्यवत् ( वि ईयसे ) विशेष रूप से प्राप्त हो ( ताः ) वे उत्तम ज्ञानवाणियां ( ते ) तेरे ( मधुमत् ) मधुर वचन से युक्त ( घृतं ) स्नेह्युक्त, सारवत् , ( पयः ) दूधवत् पोषक ज्ञान को ( क्षरन्तु ) अन्यों के प्रति वहावें, प्रदान करें और ( कृष्टयः ) समस्त मनुष्य ( तव वते तिष्ठन्तु ) तेरे आदेश, नियम, शासन में रहें । त्वं नृचन्त्रां ग्रास्त सोम विश्वतः पर्वमान वृषम् ता वि घावसि । स नः पवस्व वसुमद्धिरंगयवद्धयं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥३८॥

भा०—हे (सोम) विश्व के शासक प्रभो! (त्वं) तू (नृ-चक्षाः असि) समस्त मनुष्यों का द्रष्टा, सब को सन्मा का उपदेश करने वाला (असि) है। हे (पवमान) सब को पवित्र करने हारे! हे (वृष्म) ज्ञानों और सुखों की वर्षा करने वाले! हे सर्वोत्तम! तू (ता) उन समस्त लोकों को (विश्वतः विधावसि) सब प्रकार से प्राप्त होता और पवित्र कर रहा है। (सः) वह तू (नः) हमें (वसुमत्) प्राणों और ऐश्वर्यों से युक्त, (हिरण्यवत्) हित, रमणीय आत्मा से युक्त वा धनैश्वर्यों से सम्पन्न सुख (पवस्व) वर्षा। (वयम्) हम (भवनेषु) समस्त लोकों में (जीवसे स्थाम) दीर्घ जीवन धारण करने में समर्थ हों। ग्रोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्वेत्रोधा ईन्द्रो भुवनेष्विपितः। त्वं सुवीरों स्रस्ति सोम विश्ववित्तं त्वा विधा उपितिरम स्रास्ते ३६

भा०—हे (सोम) सर्व जगत् के शासन करने हारे ! हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! तू हमें (गो-वित्) उत्तम वाणियों को गुरु के तुल्य, रिश्मयों को सूर्य के तुल्य, भूमियों को राजा के तुल्य और प्राणप्रद पिता के तुल्य इन्द्रियस्थ प्राणों को प्राप्त कराने वाला है। तू (वसुवित्) समस्त ऐश्वयों का देने वाला, तू (हिरण्यवित्) हित, रमणीय सुवर्णादि का प्राप्त कराने वाला है। तु (नः पवस्व) हमें भी ये सब पदार्थ प्रदान कर। तू (भुवनेपु)

समस्त लोकों में (रेतः-धाः) समस्त वीयों और जलों को मेघ के तुल्य धारण करने वाला (अपिंतः) सर्वत्र विराजमान है। तू (विश्व-वित्) विश्वभर को जानने और प्राप्त करने वाला वा देह में प्रविष्ट होने वाले जीवों को सर्वस्व देने वाला (सु-वीरः असि) उत्तम वीर, वीर्यवान है। (तं त्वा) उस परम पूज्य तुझको (इमे विप्राः) ये विद्वान् जन (गिरा उप आसते) वेद-वाणी द्वारा उपासना करते हैं। उनमध्ये ऊर्मिर्चनना स्रतिष्टिपट्पो वस्तोंनो महिषो वि गाहते।

उन्मध्व ऊाम<u>व</u>नना श्राताष्ठपट्रपा वसाना मा<u>ह</u>षा व गाहत । राजा प्वित्ररथो वाजुमार्रुहत्स्हस्रभृष्टिर्जयि श्रवी बृहत् ४०।१६

भा०—( मध्यः ऊर्मिः वननाः उत् अतिष्ठिपत् ) जल की तरंग जिस प्रकार उसे प्राप्त करने वाले काष्ठ आदि को ऊपर उठा लेती है, उसी प्रकार ( मध्यः ऊर्मिः ) ज्ञान रूप मधु का उत्तम उपदेष्टा पुरुष भी ( वननाः ) ज्ञान के याचक जनों को ( उत् अतिष्ठिपत् ) ऊंचे उठाता है । वह ( अपः वसानः महिषः ) जलों के धारण करने वाले, बहुत जल देने वाले मेघ के तुल्य स्वयं भी ( अपः वसानः ) प्राप्त शिष्यजनों को वस्रवत् आच्छादित करता हुआ ( महिषः ) बहुत ज्ञान देने वाला, महान् होकर (वि गाहते) विशेषरूप से वा विविध देशों में विचरता है । वह ( राजा ) तेजस्वी सूर्यवत् ( पवित्र-रथः ) पवित्र आत्मा और पवित्र पावन उपदेश वाला होकर ( वाजम् आरुहत् ) संग्राम को महारथी के तुल्य ( वाजम् ) ज्ञान, ऐश्वर्य और आदर पद को प्राप्त करता है । वह ( सहस्र-मृष्टिः ) सहस्रों को एक ही बार में भून देने वाले सेनापित के तुल्य स्वयं भी ( सहस्र मृष्टिः ) सहस्रों तेजों को धारण करने और सहस्रों को भरण पोषण देने में समर्थ होकर ( बृहत् श्रवः ) बड़ा भारी यश, प्रसिद्धि वा श्रवण योग्य ज्ञान को ( ज्यित ) प्राप्त करता है । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

स भन्दना उदियर्ति प्रजावतीर्विश्वायुर्विश्वाः सुभग्र ग्रहर्दिव । ब्रह्म प्रजावद्विमश्वपस्त्यं पीत ईन्द्विन्द्रमस्मभ्यं याचतात् ४१ भा०—(सः) वह आप (विश्वायुः) सब मनुख्यों के स्वामी, सब के जीवन के समान प्रिय, सब को प्राप्त होने वाले हो। आप (अहर्दिवि) दिन रात (सु-भराः) सुख प्राप्त कराने वाली, (प्रजावतीः) उत्तम प्रजाओं से युक्त, एवं उत्तम फल के देने वाली, (भन्दनाः) कल्याणकारिणी, सुखप्रद वाणियों को (उत् इयिंते) उत्तम रीति से प्रकट करते हैं। हे (इन्दो) तेजस्विन्! उत्तम उपासक आप (इन्द्रम्) उस प्रभु परमेश्वर के प्रति (अस्मभ्यम्) हमारे कल्याण के लिये (प्रजावत्) उत्तम सन्तान, प्रजादि से युक्त, (ब्रह्म) बड़ा भारी (अश्व-पस्त्यम्) अश्व और गृहों से युक्त (रियम्) धनैश्वर्य की (याचतात्) याचना कर। सो अश्वे अहां हरिईर्युते (मदः प्रचेतसा चेत्यते अनु द्युभिः।

सो अग्रे अहां हरिर्हर्यते। मदुः प्र चेतसा चेतयते अनु द्युमिः । द्वा जना यातयेवन्तरीयते नरा च शंसं दैव्यं च धुर्तरि ॥ ४२ ॥

भा०—(सः) वह (अये अहाम्) दिनों के पूर्व भाग में, प्रातः वा जीवन के पूर्व भाग, ब्रह्मचर्य काल में, (हरिः) अज्ञान दुःखों को हरने वाला (हर्यतः) सब को प्रिय लगने वाला, (मदः) आनन्द और सर्वतृप्त होकर (चेतसा) ज्ञान और उत्तम चित्त से (द्युभिः) ज्ञान प्रकाशों से सूर्य के तुल्य, सब मनुष्यों को (प्र चेतयते) उत्कृष्ट मार्ग पर जाने के लिये चेताता है, और (अनु चेतयते) बराबर चेताता रहता है। वह (द्या जना अन्तः) छोटे बड़े, गरीब अमीर, स्वामी सेवक, आत्मा प्रभु, शास्य शासक, और उत्तम निकृष्ट एवं स्त्री पुरुष सब के भीतर, सब के बीच में रहकर उनको (यातयन्) सब प्रकार से यत्न करवाता हुआ (ईयते) जाना जाता है। वह (धर्त्तरि) धारण करने वाले पुरुष में (नराशंसं च) उत्तम मनुष्यों से प्रशंसनीय (दैव्यं च) विद्वानों के योष्य उनको प्राप्त करने योग्य ज्ञान का भी उपदेश करता है।

श्रुञ्जते व्यञ्जते समेञ्जते कर्तुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । सिन्धी-रुच्छ्वासे पतर्यन्तमुक्तर्यं हिरएयपावाः प्रश्नमासु गृभ्यते ॥४३॥ भा०—(हिरण्य-पावाः) हित, और अतिप्रिय आत्मा को शोधने हारे विद्वान् लोग (सिन्धोः उत्-धासे) नित्य गति वाले प्राण के ऊर्ध्व या उत्तम श्वास प्रधास के आधार पर या ब्रह्माण्ड [मस्तक] की ओर ऊपर को जाने वाले प्राण के बल पर (पतयन्तम्) गति करने वाले और देहमात्र को चलाने वाले, (उक्षणम्) सुखों की मेघवत् वर्षा करने वाले (पशुम्) ज्ञानद्रष्टा उस आत्मा को (आसु) इन नाना नाड़ियों में ही (गृभगते) ग्रहण करते हैं। वे उस (क्रतुम्) ज्ञानमय कर्मकर्ता आत्मा को (अंजते) स्वयं साक्षात् करते हैं। (वि अंजते) विविध प्रकार की वाणियों से उसे प्रकट करते हैं, (मधुना) ज्ञान रूप मधु से उसका आस्वाद लेते हैं और उसी से (अभि-अञ्जते) उसका साक्षात् करते हैं।

<u>चिपश्चिते</u> पर्वमानाय गायत मही न धारात्यन्थी त्राषीते । <mark>त्राहिर्न जूर्णामित सर्पति त्वचमत्यो न क्रीळ</mark>न्नस<u>र</u>हृषा हरिः ४४

भा०—हे विद्वान् लोगो! आप लोग (पवमानाय) एक देह से अन्य देह में जाते हुए, एवं विषय, इन्द्रिय देहादि संघात से सर्वधा निःसङ्ग, परि- अद होते हुए (विपश्चिते) इस लोक में ज्ञान और कर्म का सञ्चय और ज्ञान करने वाले मेधावी, उस आत्मा का (गायत) उपदेश करो। जो (अन्धः) प्राणशक्ति को धारण करने वाला, (मही धारा न) बड़ी भारी जलधारा के समान, (अति अपंति) पार कर जाता है। और जो (जूर्णाम् व्वचम्) पुरानी :खाल या केंचुली को सांप के समान (अति सपंति) छोड़ कर अलग हो जाता है, और जो (बृषा) बलवान् (हरिः) आत्मा (अत्यः नः) अश्व के समान (क्रीड़न्) इस देह में विद्वार करता हुआ (असरत्) भाग निकलता है।

श्रुष्ट्रेगो राजाप्य॑स्तविष्यते विमानो श्रह्यां भुव॑नेष्विपितः । हरिर्घृतस्त्र॑ःसुदृशीको श्रर्णेवो ज्योतीर॑थःपवते राय श्रोक्य॑ः४४।२० भा०—वह प्रभु और आत्मा कैसा है ? (अग्रे-गः) सब के आगे नायकवत् जाने वाला, (राजा) सूर्यवत् दीसिमान्, (अप्यः) प्राणों और प्राप्त जनों को हितकारक (अहां विमानः) दिनों का विशेष रूप से निर्माता और ज्ञान कराने वाले सूर्य के सदश ही (अहां) न नाश होने वाले तत्वों का (विमानः) जगत् रूप में बनाने वाला (भुवनेषु अपितः) समस्त लोकों में ज्यापता है। वह (हिरः) अज्ञान दुःख को हरने वाला, सर्वोत्तम (घृत-स्तुः) ज्ञान प्रकाश एवं स्नेह को प्रवाहित करने वाला, (सु-दशीकः) सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य (अर्णवः) ज्ञानशक्ति का सागर, (ज्योति-रथः) ज्योति से अति रमणीय परम प्रकाशमय, (ओक्यः) देह में आत्मा के तुल्य लोक में ज्यापक होकर (राये) समस्त ऐश्वयों और विभूतियों को धारण करने के लिये (पवते) विशुद्ध किया जाता है। इति विशो वर्गः॥

असर्जि स्क्रम्मो दिव उद्यंतो मदः परि त्रिधातुर्भवनान्यर्षति । श्रृंशुं रिहन्ति सतयः पनिप्रतं गिरा यदि तिणिजमृग्मिणी युगुः ४६

भा०—वह ( मदः ) आनन्दमय, ( त्रि-धातुः ) तीनों गुगों से जगत् को धारण करने वाला, ( उद्-यतः ) सर्वोत्कृष्ट नियन्ता होकर ( उद्-यतः स्कर्म्भः दिवः ) महान् आकाश के बड़े भारी खड़े हुए खम्मे के समान ही ( दिवः ) सूर्यादि लोकों वा प्रकृति को (स्कर्मः) थामने वाला, (असर्जि) जाना जोता है । वह हा ( भुवनानि अर्षति ) समस्त लोकों को व्यापता और चलाता है । (यदि ) जिसकों ( ऋग्मिणः ) वेद-मन्त्रों से स्तुति करने वाले विद्वान् जन ( गिरा ) वाणी द्वारा ( निणिजम् ययुः ) अति विद्युद्ध रूप में ग्रहण करते हैं उसी (पनिम्नतं) स्तुति करने योग्य ( अंग्रुं ) व्यापक प्रभु को ( मतयः रिहन्ति ) बुद्धियां और स्तुतियां भी पहुंचती हैं । उसका रसास्वादन करती हैं । प्रते धारा अत्यग्वानि मेध्यः पुनानस्य संयती यन्ति रहेयः। यद्गोभिरिन्दो चम्बोः समुज्यस् आ सुवानः सीम कुलशेषु सीदसि ॥ ४७॥

भा०—हे आत्मन् ! प्रभो ! (पुनानस्य ) सर्वन्यापक, जगत् के संचालक (ते ) तेरी (धाराः ) विश्व को धारण करने वाली शक्तियां (रंहयः ) अति वेग वाली होकर भी (संयतः ) अच्छी प्रकार नियमों में बद्ध हैं, वे (मेण्यः ) मेणी अर्थात् पर-शक्ति से प्रेरित होने वाली वा ब्रह्मवीज से निपिक्त, ब्रह्म की शक्ति से वीर्यवती इस प्रकृति के (अण्वानि ) सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं को भी (प्र यन्ति) खूब प्राप्त होती हैं । हे (इन्दो ) तेजस्विन् ! ऐश्वर्यवन् ! तू (चम्वोः ) आकाश और भूमि दोनों के बीच, (यत् ) जो (नाभिः ) भूमियों, किरणों और सूर्यों द्वारा (सम् अज्यसे ) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो रहा है । वह तू (सुवानः ) उपासित होता हुआ, हे (सोम) सब जगत् के शासक ! सर्वोत्यादक प्रभो ! तू (कल्शेषु आसीदिसि ) समस्त भुवनों में कण २ में चेतना के तुल्य विराजता है । पर्वस्व सोम क्रतुविन्न उक्थ्योऽञ्यो वारे परि धाव मधु प्रियम्। जहि विश्वात्रक्तस्त इन्दो ग्रात्रिणों बृहद्वंदेम चिद्धे स्वीराः४६।२१

भा०—हे (सोम) जगत्त्रेरक विधातः! प्रभो! (नः उक्थ्यः) त हमारा स्तुति करने योग्य उपास्य, इष्ट देव है। तू (कतु-वित्) कर्मों और ज्ञानों का जानने और जनाने हारा होकर (नः पवस्य) हमें प्राप्त हो, हमें पवित्र कर। तू (अन्यः वारे) हमारे आत्मा के वरणीय परमरूप में (प्रियम् मधु) प्रिय, प्रीतिकारक मधुर, सुखजनक ज्ञान (पिर धाव) प्रदान कर। हे (इन्दो) तेजोमय! दुष्टों के सन्तापजनक! तू (विश्वान् रक्षसः) समस्त दुष्ट जनों और (अत्रिणः) दूसरों के अधिकार को खा जाने वाले जनों को भी (जिहि) विनाश कर। हम (विद्थे) यज्ञ, संग्राम और ज्ञान सत्संगादि में (सुवीराः) उत्तम वीरों, पुत्रों से युक्त होकर (ते बृहद् वदेम) हम तेरा वड़ा गुण गान करें। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

#### [ 22 ]

उशना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ अन्दः—१, १ निचृत्तिष्टुप्।
३ पादनिचृत्तिष्टुप्। ४,८ विराट्।त्रष्टुप्। ५-७,६ त्रिष्टुप्। नवर्चं स्क्रम् ॥
प्र तु द्वं पि कोशं नि षीट नृभिः पुनानो ऋभि वार्जमर्ष ।
अश्वं न् त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छ्रा बही रेशनाभिन्यन्ति ॥१॥

भा॰—हे आत्मन् ! प्रभो ! तू (नृभिः पुनानः) उत्तम पुरुषों और अध्यात्म में प्राणों द्वारा स्वच्छ, पवित्र किया जाता हुआ (कोशम् परि दव) भीतरी हृदय-कोश में स्वित हो और (नि सीद) हृदय में विराजमान हो । (त्वा वाजिनं) तुझ बळवान्, ऐश्वर्यवान् और ज्ञानवान् को (अश्वं न) अश्व के समान (मर्जयन्तः) नित्य प्रति आने वाळे राजस मिलन आवरणों से स्वच्छ करते हुए (रश्जनाभिः) रासों से अश्व के समान ही (रश्जनाभिः) प्रभु को व्यापक शक्तियों, उत्तम स्तुतियों से (बिर्हः) उस महान् प्रभु की ओर (नयन्ति) छे जाते हैं।

स्वायुधः पंचते देव इन्दुंरशस्तिहा वृजनं रर्चमाणः। पिता देवानां जनिता सुदत्तो विष्टम्भो दिवो धुरुणः पृथिव्याः॥२॥

भाव—(देवः इन्दुः) प्रकाशमय, ज्ञानी वह दयाल प्रभु, तेजस्वी, (अशस्ति-हा) निन्दा वा अप्रशंसनीय पाप आदि का नाश करने वाला (वृजनं) यात्री या मार्ग या बल की सदा (रक्षमाणः) रक्षा करता हुआ (सु-आयुधः) उत्तम आयुध आदि उपकरणों से सम्पन्न राजा के तुल्य (पवते) प्रकट होता है। वह (देवानां पिता) विद्वानों का, एवं प्राणगण और सूर्यांदि लोकों का पालक, पिता के तुल्य पूजनीय, (जिनता) जगत् का उत्पन्न करनेवाला, (सु-दक्षः) उत्तम बलशाली, (वि-स्तम्भः) विशेष रूप से जगत् के समस्त पदार्थों को थामने वाला और (दिवः पृथिच्याः धरुणः) आकाश, सूर्य, सूर्मि, स्त्री पुरुष, राजा प्रजा आदि सबका आश्रय है।

ऋषि्विंपः पुरएता जनानामृभुर्थारं उशना काव्येन । स चिद्विवेद निर्हितं यदासाम<u>णीच्यं ।</u> गुद्यं नाम गोर्नाम् ॥ ३॥

भा०—विद्वान् (ऋषिः) तत्वदर्शी, वेदमन्त्रार्थीं का देखने वाला, (विद्रः) विविध विद्याओं में पूर्ण वा ज्ञानी और कर्मों का उपदेश करने वाला मेधावी, (जनानां पुरः-एता) बहुत से जनों के आगे २ चलने वाला, उनका नायक, (ऋमुः) बुद्धिमान्, (काव्येन) पूर्व के विद्वानों के उपार्जित ज्ञान से (उश्वाः) प्रकाशित होता है (सः चित्) वहीं पूज्य है। (यत् आसां गोनाम्) जो इन वाणियों, सूर्यादि लोकों और प्राणों का (गृह्यं) बुद्धिस्थ, गृहा में विद्यमान (अपीच्यं) अप्रत्यक्ष (नाम) स्वरूप है वह उसको (निहितम्) निश्चित रूप से (विवेद) जाने।

एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परि पवित्रे त्रज्ञाः। सहस्रसाः शतसा भूरिदावां शश्वत्तमं बर्हिरा बार्ज्यस्थात् ॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् ! (एषः) वह अति परिचित उपासक (मधुमान्) उत्तम ज्ञानवान् होकर (सोमः) तेरे द्वारा अनुशासित होनेवाला, शिष्यवत् सेवक, (वृषा) बलवान् (ते वृष्णे) तुझ वलशाली, सुखों के वर्षक के लिये (पवित्रे परि अक्षाः) परम पवित्र बल में प्राप्त हो । वह (सहल-साः) हज़ारों का दाता, (शत-साः) सैकड़ों का दान करनेवाला, (भूरि-दावा) बहुत र अनेक बार दान करने वाला, (वाजी) बलवान्, ज्ञानवान् होकर ( शश्वत-तमं बर्हिः) अनादि महान् परम आश्रय को ( अस्थात् ) प्राप्त करता है । एते सोमा श्रभि गृज्या सहस्रा महे वाजायामृताय श्रवांसि । पवित्रेभिः पर्वमाना श्रसृश्रञ्ज्वस्यवोन पृतनाजो श्रत्याः॥।। २०॥

भा०—( एते सोमाः ) ये उत्तम विद्वान् जीवगण, ( पवित्रेभिः पवमानाः ) विचार, वचन, कर्म, और देह, आत्माको पवित्र करने वाले नाना वर्तो, दीक्षाओं और आचरणों से अपने को पवित्र करते हुए, ( महे

वाजाय असताय ) बड़े भारी ज्ञानमय, ऐश्वर्यमय, मोक्षरूप असतत्व लाभ के लिये (सहस्रा गन्या अभि) सहस्रों ज्ञान-वाणियों के (अवांसि ) ज्ञानों, उपदेशों को प्राप्त करने के लिये (अवस्थवः ) ज्ञान अवण करने की इच्छा वाले होकर (अभि अस्प्रम् ) तैयार हों। वे (पृतनाजः अत्याः न ) संप्रामविजयी, अश्वों, सवारों, रथियों या वेगवान् सैनिक वीरों के समान तैयार हों।

पि हि ष्मा पुरुहूतो जनानां विश्वासरकोर्जना पूर्यमानः। अथाभर श्येनभृत प्रयासि रुपि तुञ्जनो स्रुभि वार्जमर्ष ॥ ६॥

भा०—(जनानां पुरु-हूतः) मनुष्यों के बीच में बहुतों से प्रशंसित, (प्यमानः) अभिषिक्त होकर (विश्वा मोजनानि) समस्त प्रकार के अन्नों, भोग्य पदार्थों और प्रजा के रक्षाकारी साधनों को प्राप्त करने के लिये (पिर असरत् स्म हि) प्रयाण करे, उद्योग करें। हे (इयेन-भृत) उत्तम आचरणवान्, निष्ठ गुरुओं द्वारा पालित! तू हमें (प्रयांसि आभर) उत्तम अन्न प्राप्त करा और (रियं तुआनः) ऐश्वर्य को प्रदान करता हुआ, (वाजम् अभि अर्ष) ऐश्वर्य और बल प्राप्त कर।

पुष सुवानः पिर सोमः पवित्रे सर्गो न सृष्टे। श्रद्धावद्वी । विग्मे शिशानो महिषो न शृङ्के गा गुव्यन्निभ श्ररो न सत्वी॥७॥

भा०—(एपः) यह उत्तम (सोमः) शासक वा शिष्य, दीक्षित, (पिनत्रे सुवानः) पिनत्र कार्य वा पद के निमित्त अभिषिक्त होकर (सृष्टः सर्गः न) छूटे जल-प्रवाह के समान, वा (सृष्टः अर्वा न) छूटे हुए अश्व के समान (अद्धावत्) निरन्तर आगे, बड़े वेग से बढ़े। (तिग्मे छूंगे शिशानः महिषः नः) तीखे सीगों को तीक्ष्ण करते हुए बढ़े पशु के समान स्वयं भी (महिषः) भूमि का भोका, महान् सामर्थ्य का धारक होकर (तिग्मे) तीखी, (श्वङ्गे) शत्रु को नाश करने वाली अगल बगल की सेनाओं को (शिशानः) तीक्षण, उत्तेजित करता हुआ सेनापित के तुल्य अज्ञान

नाशक तीखे मन और बुद्धि दोनों को तीक्ष्ण करता हुआ (शूरः सखा न) शूरवीर, बलवान् पुरुष के समान स्वयं भी (सखा) स्थिर होकर (गाः गव्यम्) भूमियोंवत् वाणियों को प्राप्त करना चाहता हुआ (अभि) आगे बहें।

एषा ययौ परमाद्वन्तरद्वेः कृचित्स्तिक्वें गा विवेद ।

दिवो न विद्युतस्तुनयंन्त्युभैः सोर्मस्य ते पवत इन्द्र धारा ॥ प्र॥ भा० हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद! अज्ञान के नाशक गुरो! (ते) तुझ (सोमस्य धारा) शासक की वाणी, (एपा) यह (अद्रः अन्तः) मेघ के बीच में गर्जना के तुल्य (परमात्) परम, सर्वोत्कृष्ट पद से (आ ययौ) प्राप्त होती है, वह (कृ-चित् ऊर्वे सतीः गाः विवेद) कहीं भी किसी भी प्रदेश में विद्यमान वाणियों को सूर्य की रिश्मयों के तुल्य प्राप्त कराती है। और (ते धारा) तेरी वाणी (दिवः न विद्युत्) आकाश से गिरती विजुली के समान (अभ्रेः सह स्तनयन्ती) मेघों के साथ गर्जना करती हुई सी (सोमस्य कृते पवते) जलधारा से अन्नादिवत पालनीय शिष्य गण के लिये प्रवाहित हो।

उत समें राशि परि यासि गोनामिन्द्रेण सोम सुरथं पुनानः। पूर्वीरिषो वृहतीजीरदानो शिक्ता शनीवस्तव ता उपदुत्॥श२३॥

भा०—हे (सोम) शिष्यजन! तू (इन्द्रेण सरथं पुनानः) इन्द्र, अज्ञाननाशक गुरु आचार्य के साथ एक रथ में बैठे सारथि वा रथा के समान एक कुल में रहता हुआ (गोनां राशिम् उत परि यासि स्म) वेद-वाणियों के समूह को अच्छी तरह प्राप्त कर। हे (जीरदानो) प्राणवत् ज्ञान प्रदान करने हारे जीवनदातः! मेघवत् (शचीवः) वाणी और शक्ति के स्वामिन्! तू (तव) अपनी (ताः) उन २ (बृहतीः पूर्वीः) बड़ी, महत्वपूर्ण, सनातन (इषः) आज्ञाओं, प्रेरणाओं, वाणियों को (शिक्ष) हमें दे, हमें उनका उपदेश कर। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

#### [ == ]

उराना ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बन्दः—१ सतः पितिः । २, ४, ८ विराट् त्रिष्डप्। ३, ६, ७ निचृत् त्रिष्डप्। ४ त्रिष्डप्॥ अष्टर्वं स्क्रस्॥ ऋयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । त्वं ह् यं चेकृषे त्वं वेवृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम् ॥ १॥

भा०—शिष्य के प्रति आचार्य के कर्त्तव्य । हे (इन्द्र) तत्त्वज्ञान को देखने हारे ! अज्ञान के नाशक गुरो ! प्रभो ! (अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे) यह सोम्य गुणों वाला ब्रह्मचारी तेरी सेवा के लिये दीक्षित होता है । (तुम्यं पवते ) तेरे हितार्थ ही ग्रुद्ध पवित्र होकर तेरी सेवा में आता है । (त्वम् अस्य पाहि ) तू इसका पालन कर । (यं त्वं चकृषे ) जिसको तू आकर्षित करता, बनाता या भूमि में हल चला कर कृपक के समान उसे ज्ञान बीज-वपनार्थ तैयार करता है, (यं त्वं ववृषे ) जिसके प्रति तू मेघवत् ज्ञान जलों की वर्षा करता है उस (इन्दुम् ) उत्तम सेवक (सोमम्) पुत्रवत् प्रिय उपासक, शिष्य को (मदाय) आनन्द लाभ के लिये और (युज्याय) अपने साथ सत्संग करने और योग द्वारा प्राप्त होने के लिये (अस्य पाहि ) उसकी रक्षा कर।

स ईं रथो न भुरिषाळेयोजि महः पुरूणि सातये वस्नि।

श्राद्धीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वर्न ऊर्ध्वा नवन्त ॥ २ ॥ भा०—जिस प्रकार (प्रकणि वसूनि सातये) बहुत से ऐश्वर्यों को युद्ध वा व्यापार द्वारा प्राप्त करने के लिये (भिरिपाट् रथः अयोजि) बहुत भार सहन करने वाला रथ जोड़ा जाता है उसी प्रकार (प्रकणि वसूनि सातये) बहुत से ऐश्वर्यों और देह में बसे नाना इन्द्रिय गणों को दमन करने के लिये (भिरिपाट्) बहुत शीत, वात आतपादि सहन करने वाला (सः महः) वह गुणों में महान् ब्रह्मचारी (अयोजि) नियुक्त किया

जाता है। (आत्) अनन्तर (ईम्) इसको सब ओर से (विश्वा नहुण्याणि जाता) सब मनुष्योपयोगी नाना पदार्थ (वने स्वः साता) वन में ज्ञान प्रकाश प्राप्त करने के उपरान्त (जध्वी) स्वयं उन्नत होकर (नवन्त) प्राप्त होते हैं। (२) इसी प्रकार देह में आत्मा भी नियुक्त है। बायुर्न यो नियुत्वा इष्ट्रयामा नासंत्येव हव आ शम्भविष्ठः। विश्ववारो द्रविग्रोदा ईव तमन्पूषेव धीजवनो असि सोम॥३॥

भा०—हे (सोम) विद्यान्वत में स्नान करने हारे नव विद्वन् ! (यः) जो त् (वायुः न नियुत्वान् ) वायु के तुल्य नाना शक्तियों, दस सहस्रों वाणियों का स्वामी होकर अश्वपति, रथवान् के सदश (इष्ट-यामा) अपने इष्ट माता पिता आदि बन्धुओं की ओर आने वाला होता है वह त् (हवे ) दान और आदान के कार्य में तथा यज्ञ युद्धादि में (नासत्या इच ) प्रमुख राजा और सिवव एवं गृहस्थ नर नारी के समान ही (शम्-भविष्टः असि ) अत्यन्त शान्ति, सुख का कारण हो । वह त् (विश्व-वारः) सब दुःखों को वारण करने वाला, एवं (विश्व-वारः ) सर्वाङ्ग शरीर में आवृत, कवच वा शाल दुशाले आदि से पूजित, (द्वविणोदाः ) धन, ज्ञान के देने वाले स्वामी के तुल्य (त्मन् ) और अपने आत्म-सामर्थ्य में (पूषा इव धी-जवनः ) परिपोषक गृहपति के समान कर्म में कुशल (आ असि ) हो।

इन्द्रो न यो महा कर्माणि चिकिर्द्दन्ता वृत्राणीमिस सोम पूर्भित्। पैद्रो न हि त्वमहिनाम्नां हुन्ता विश्वस्यासि सोम् दस्योः॥४॥

भा०—(यः) जो (इन्द्रः न) विद्युत्, वायु, सूर्यं, गुरु, प्रभु राजा के तुल्य (महा कर्माणि चिक्रः) बड़े र काम करने वाल्य है वह हे (सोम) वीर्यवन् ! बलवन् ! पदाभिषिक्त, ब्रताभिषिक्त विद्वन् ! (पूर्भित्) शत्रु-नगरी को तोड़ने वाले सेनापित के तुल्य (पूर्भित्) बहापुरी या देह-बन्धन का भेदन करने वाला होकर (बृत्राणाम्) बढ़ते एवं आवरण करने वा घेर लेने वाले दुर्विचारों को शत्रुवत् (हन्ता असि) नाशक हो। (पैद्वः न) अश्व के समान (हि) ही (त्वम्) तू (अहि-नाम्नां) सन्मुख आकर लड़ने वाले और शत्रु नायक जनों और (विश्वस्य दस्योः हन्ता असि) समस्त दुष्टजनों को मारने वाला हो।

श्राग्निर्न यो वन त्रा सुज्यमन्ति वृथा पाजीसि कृणुते नदीषु । जन्ते न युध्या महत उपिब्दिरियर्ति सोमः पर्वमान ऊर्मिम् ॥४॥

भा०—(आस ज्यमानः वने अग्निः न नदीषु पाजांसि) जिस प्रकार वन में लगा अग्नि अनायास ही निद्यों में अपने बलों को वृथा कर देता है उस प्रकार जो (अग्निः) विनीत शिष्य होकर (वने आस ज्यमानः) वनस्थ जन समूह के बीच में तैयार होता है वह (नदीषु) उत्तम उपदेश करने योग्य वाणियों में (वृथा) अनायास ही (पाजांसि) नाना ज्ञान (कृणुते) प्राप्त कर लेता है। वह (युध्वा जनः न) योद्धा जन के तुल्य (सोमः) उत्तम शिष्य (पवमानः) आगे बढ़ता हुआ, (महतः) बड़े भारी वेदराशि का (उपविदः) उपदेष्टा होकर वाणी के तुल्य ही (कर्मिम् इयितं) उन्नत विचारों को प्रकट करता है।

एते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोशासो अभवर्षाः। वृथा समुद्रं सिन्धवो न नीचीः सुतासी अभि कलशा असुप्रन् ६

भा०—( एते ) ये ( सोमाः ) निष्णात विद्वान् जन (वाराणि अन्या अति ) भेड़ के वालों से बने कम्बलों को त्याग कर (दिन्याः कोशासः न) आकाशगत मेघों के तुल्य ( अभ्र-वर्षाः ) मेघों द्वारा गिराई वर्षा धाराओं के तुल्य आते हैं । और वे (सिन्धवः नीचीः न) बहती, नीचे जाती धाराओं के समान विनीत होकर ( वृथा समुद्रम् अभि ) अनायास ही उस महान् समुद्रवत् अपार प्रभु की ओर तथा ( कल्शान् अभि ) राष्ट्रों की ओर ( अस्प्रन् ) चले जाते हैं ।

शुष्मी शर्धों न मार्रतं पवस्वानंभिशस्ता ढिव्या यथा विट् ।

श्रापो न मृत् संमृतिभैवा नः सृहस्राण्साः पृतनाषागन यञ्जः॥७॥

भा॰—हे सोम! विदृत्! स्वामिन्! त् (शुष्मी) वलवान् होकर भी
(मारुतं शर्धः न पवस्व) वायुके क्षकोरे के समान हमें ऐसे प्राप्त हो (यथा)
जिससे (दिव्या विट्) उत्तम प्रजा (अनिभिशस्ता) पीड़ित, हिंसित न हो ।
तू (मक्षु) शीघ्र ही (नः) हमारे प्रति (आपः न) जलों के तुल्य, आस-जनों के समान (सु-मितः) शुभ ज्ञान वाला (भव) हो । तू (सहस्र-अःसाः)
बलवान् रूप वाला, दृढ़ांग होकर ( यज्ञः न पृतना-पाट) संगति प्राप्त
सैन्य के समान संप्राम में शत्रु सेनाओं को पराजय करने वाला हो ।
राज्ञो नु ते वर्षणस्य व्रतानि वृहद् गर्भीरं तर्व सोम धाम ।
श्रुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दृज्ञाय्यो द्र्यर्थमेवासि सोम॥८॥२४॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक! वीर्यवन्! वलवन्! (ते राज्ञः वरुणस्य) तुझ सर्ववृत श्रेष्ठ तेजस्वी राजा के (व्रतानि) नाना कर्त्तव्य हैं। (तव गभीरम् बृहत् धाम) तेरा तेज, सामध्य वड़ा गम्भीर हो। ( शुद्धिः त्वम् प्रियः मित्रः न असि) शुद्ध चित्त वाला, ईमानदार, प्रिय, स्नेही मित्र के समान विपत्ति से बचाने वाला हो। त् (दक्षाय्यः) वलवान् (अर्थमा इव) न्यायकारी शासकवत् (असि) हो। इति चतुर्विंशो वर्गः॥

# [ 3= ]

उराना ऋषिः । पवमानः सोमा देवता ॥ अन्दः—१ पादानचित्विष्टुप् । २, ५, ६ विष्टुप् । ३, ७ विराट् विष्टुप् । निचित्विष्टुप् ॥ सप्तर्च स्कम् ॥ प्रो स्य विद्विः पृथ्याभिरस्यान्टिवो न वृष्टिः पर्वमानो अन्ताः । सहस्रधारो असदन्त्य रसे मातुरुपस्थे वन आ च सोमः ॥१॥

भा०—हे उत्तम विद्वन् ! उत्तमं ब्रह्मचारिन् ! त् (स्यः) वह (विह्नः) कार्यभार वा व्रत आदि को अपने में धारण करने वाला होकर ( पथ्याभिः

प्रो अस्यान् ) धर्म मार्ग से अविरुद्ध वाणियों और मार्गों से आगे बढ़ । और ( दिवः वृष्टिः न पवमानः अक्षाः ) आकाश से पड़ती वृष्टि के समा-न तू भी तेज से अज्ञानादि को छेदन करने वाला होकर आगे बढ़ता हुआ वा ग्रुद्ध पवित्र होता हुआ ब्याप, आ। तू ( सहस्र-धारः ) बल-युक्त वा सहस्रों शक्तियों या वाणियों पर वशी होकर (अस्मे नि अस-दत् ) हमारे लाभ के लिये पद पर विराज । त् हमारे लिये ही ( मातुः उपस्थे ) माता की गोद में और ( वने च ) वन में गुरु के समीप रह। राजा सिन्धृंनामवसिष्ट वासं ऋतस्य नावमारुहद्रिष्ठाम्। श्रुप्सु द्रप्सो वावधे श्येनजूतो दृह है पिता दुह है पितुर्जाम् ॥२॥ भा०-वह (राजा) इस देह में, राष्ट्र-पति के तुल्य (सिन्धृनाम्) नदियों के समान देह में बहती रक्त-धाराओं के बीच (वासः अवसिष्ट) अपना वास करता है। वह ( ऋतस्य नावम् ) जल की नौका के समान ( ऋतस्य ) निरन्तर गतिशील इव की ( रिजिष्टाम् ) अति रजोयुक्त, तीव ( नावम् ) प्रेरणा या तीवगति पर, नौका पर पुरुष के समान (आ अरुहृत् ) चढ़ता, उस पर वश करता है। अथवा देह में भी वह मानो (ऋतस्य) सत्य की (रिजिष्टाम् नावम् आ अरुहत्) अति उड्डवल नौका के तुल्य सर्वप्रेरक वेद वाणी पर चड़ता है। वह ( दप्सः ) स्वयं रसस्वरूप होकर ( इयेन-जूतः ) उत्तम आचारवान् पुरुषों से सन्मार्ग में प्रेरित होकर ( वबृधे ) बढ़ता है । उस समय ( ई ) इस ( जाम् ) पुत्रवत् आत्मा को (पिता) उसका पालक परमात्मा (दुहे) सब मनोरथों से पूर्ण करता है। वह भी (ईम्) इस लोक को (पितुः दुहे ) उस प्रभु के द्वारा ही नाना फल प्राप्त करता है। सिंहं नेसन्त मध्वी ययासं हरिमछ्वं दिवो यहस्य पतिम्। शूरो युत्सु प्रथमः पृच्छते गा अस्य चर्चसा परि पात्युचा ॥३॥ भा०—(मध्वः) मधुर सुख ऐश्वर्य और बळ की और (दिवः ) नाना

ऐश्वर्यों की कामना करने वाली प्रजाएं (अस्य पतिम् ) इस लोक के पालक (सिंह) शेर के समान बलवान्, शत्रुनाशक, (अयासम्) थकान से रहित अनथक परिश्रमी, (अरुपं हरिम् ) रोपरहित पुरुष को (नसन्त)प्राप्त होती हैं। ( युत्सु प्रथमः ) युद्ध वा शस्त्र सञ्चालन के कार्यों में श्रेष्ठ पुरुष, (गाः पृच्छते ) भूमियों को वा तद्वासियों को कुशल आदि पृछता है। वह ( उक्षा ) राज्य भार का वहन करने वाला शासक ( अस्य चक्षसा ) इस विद्वान् के उपदेश से ( गाः परि पाति ) सब भू मियों की रक्षा करता है। मर्धुपृष्ठं <u>घोरमयासमर्श्वं</u> रथे युञ्जन्त्युरुचुक्र ऋृष्वम् ।

स्वसार ई जामयी मर्जयन्ति सनाभयो वाजिनमूर्जयन्ति ॥ ४॥

भा०-( मधु-पृष्ठम् ) शत्रुओं को पीड़ित करने वाले बल को अपने जपर धारने वाले, ( घोरम् ) शत्रुओं के लिये भयकारी, ( अयासम् ) न थकने वाले, श्रमशील (ऋष्वं ) महान् पुरुप को ( उरु चक्रे रथे अर्थ ) बड़े चक्र वाळे रथ में अश्व के तुल्य उस व्यापक प्रभु को नायकवत् ही इस संवत्सर-चक्र-युक्त विश्व में, (युञ्जन्ति) जोड़ते हैं, योग द्वारा उसका साक्षात् करते हैं। (स्वसारः, सु-असारः) भिगिनियों के समान स्वतः प्राप्त वा उत्तम वेग से गति करने वाली:सेनाओं के तुल्य शक्तियां (ईम् मर्जयन्ति) उसका अभिषेक करतीं, और ( स-नाभयः ) समस्त बन्धुजन उस ( वाजिनम् ) बल विद्या वाळे को ( ऊर्जयन्ति ) अधिक बलवान् करते हैं।

चतस्त्र ईं घृतुदुहंः सचन्ते समाने युन्तर्ध्वरुणे निषंत्ताः । ता ईमर्षनित नर्मसा पुनानास्ता ई विश्वतः परि पन्ति पूर्वीः ॥४॥

भा०—( ईम् ) उसको ( चतस्रः ) चार ( वृत-दुहः ) वेग, ज्ञान वा जल प्रदान करने वाली (पूर्वीः) सनातन अग्नि, जल, पृथिवी और तेज शक्तियां या वाणियां वेदमयी, ( ईम् सचन्ते ) उसके साथ समवाय बना कर रहती हैं, अर्थात् उसके साथ नित्य वर्त्तमान रहती हैं। वे उस (समाने) समान (धरुणे) आश्रय में (नि-सत्ताः) निश्चित रूप से स्थिर हैं। (ताः) वे इसका (नमसा पुनानाः) विनय प्रार्थना आदि रूपों से प्राप्त होती हुई (ईम् अर्थन्ति) उसी को पहुंचती है। और वे (विश्वतः ई परि सन्ति) उसी के इर्द गिर रहती हैं, उसको अपनाये रहती हैं।

विष्टमभो दिवो धरुणाः पृथिव्या विश्वो उत ज्ञितयो हस्ते अस्य । असेन् उत्सी गृणते नियुत्वान्मध्यो श्रृंशः पवत इन्द्रियाय ॥६॥

भा०—वह प्रभु (दिवः विष्टम्भः) आकाश, सूर्यं आदि का धारक, आश्रय, (पृथिव्याः धरुणः) पृथिवी को भी धारण करनेवाला, है। (विश्वा उत क्षितयः) समस्त मनुष्य भी (अस्य हस्ते) उसके हाथ में, उसके वश में हैं। हे जीवगण! वह (नियुक्तान्) नाना शक्तियों का स्वामी, (उत्सः) सबका उद्भव-स्थान और (ते) तुझ (गृणते) उपदेष्टा के उपकार के लिये (असत्) हो। और (मध्वः अंग्रः) यह मधुर ज्ञान के कारण भीतर व्यापक प्रभु (इन्द्रियाय) ऐश्वर्यं वा इन्द्र के पदके लिये (पवते) प्राप्त है।

वन्वन्नवातो त्राभि देववीतिमिन्द्राय सोम वृत्रहा पवस्व । शाग्धि महः पुरुश्चन्द्रस्य रायः सुवीर्थस्य पर्तयः स्याम॥७॥२४॥

भा०—हे (स्रोम) ऐश्वर्यवन् ! (अवातः) कभी न बुझ कर, सदा देदीप्यमान होकर (देव-वीतिम् अभि) विद्वानों की रक्षा शक्ति को (वन्वन्) प्राप्त करते हुए, (वृत्रहा) शत्रु का नाशक होकर (इन्द्राय) इन्द्र पदके लिये (पवस्व) प्राप्त हो। तू (महः पुरु-चन्द्रस्य रायः) बहुत बड़े, बहुतों के सुखकारी (रायः) धनका (श्राप्थि) हमें प्रदान कर। हम (सुवीर्यस्य पत्यः स्थाम) उत्तम बलशाली हों। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

## [03]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ त्रिष्टुप्। २, ६ निचृत्त्रिष्टुप्। ५ भुरिक् त्रिष्टुप्।। षड्टचं स्तम् ॥

प हिन्दानो जीनिता रोदेस्यो रथो न वाजं सिन्ध्यन्नयासीत्। इन्टं गच्छन्नार्युधासंशिशाना विश्वा वसु हस्तयोराद्धानः॥१॥

भा०—( रोदस्योः ) देह में प्राण और अपान दोनों का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( वाजं प्र हिन्वानः रथः ) संग्राम की ओर आगे बढ्ने वाला, रथ के समान सन्नद्ध होकर (वार्ज) ज्ञानैश्वर्य को (सनिष्यन्) प्राप्त करना चाहता हुआ वह ( प्र अयासीत् ) आगे ही आगे बढ़े। वह ( इन्द्रं गच्छन् ) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु के पास जाता हुआ ( आयुधा संशिशानः ) नाना काम, क्रोधादि अन्तः शत्रुओं को प्रहार करके मार गिराने के तपःसाधनों को (सं शिशानः) तीक्ष्ण करता हुआ और ( हस्तयोः ) हाथों में ( विश्वा वसु आ-द्धानः ) नाना प्रकार के लोक में बसाने वाले प्राणगण को भी अपने से धारण करता हुआ ( प्र अयासीत् ) आगे बढे।

श्रुभि त्रिपृष्ठं वृष्णं वयेधामाङ्गपाणामवावशन्त वाणीः।

वना वसानो वर्रणो न सिन्धन्वि रत्नधा देयते वार्याणि ॥ २ ॥ भा०—( त्रि-पृष्ठं ) तीनों लोकों के पोषक, ( वृषणं ) वलवान्, सुखों के वर्षक, ( वय:-धाम् ) समस्त वलों को धारण करनेवाले की ही ( आंगूपाणां वाणीः ) स्तोता छोगों की वाणियां ( अवावशन्त ) स्तुति किया करती हैं। ( वना वसानः ) समस्त ऐश्वर्यों को, किरणों को सूर्यवत् (वहगः सिन्धून् न) और निद्यों को समुद्र के समान धारण करता हुआ, (रन-धाः) सूर्यादि समस्त रमणीय सुखों और पदार्थों को धारण करता हुआ (वार्याणि वि दयते) शत्रुओं, और दुखों के वारक और सब जनों से वरण करने योग्य साधनों और ऐश्वर्यों की राजा के तुल्य रक्षा करता और अन्यों को प्रदान करता है।

शूर्यग्रामः सर्ववोरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता धनानि । तिग्मार्युधः चित्रधन्वा समत्स्वषाळ्हः साव्हान्पृतंनासु रात्रून्॥३॥

भा०-हे उत्तम शासक ! आत्मन् ! तू स्वयं ( शूर-ग्रामः ) शूरवीर समृहों का स्वामी, सेनानायक तुल्य ( सर्व-वीरः ) समस्त वीर विद्वान्, एवं शरीर में गति करनेवाले प्राणों का स्वामी ( सहावान् ) सुख दुःख, शीत उष्णादि को भली प्रकार सहने वाला, (जेता) विजयशील और ( धनानि सनिता ) धनों का भोक्ता और दाता होकर ( पवस्व ) प्राप्त हो (समत्सु ) संग्रामों में (तिग्म-आयुधः ) तीक्ष्ण हथियारों से सजित, (क्षिप्र-धन्वा) वेगसे धनुष चलाने वाला, (अषाढः) अपराजित, ( प्रतनासु ) संग्राम में ( शत्रृन् ) शत्रुओं को ( साह्वान् ) विजय करनेवाला, श्रुरवीर के तुल्य हो। उरुगंद्यृतिरभंयानि कृएवन्त्संमीर्चाने आ प्वस्वा पुरन्धी। अपः

सिर्पासन्तुषसः स्वर्गाः सं चिकदो महो ग्रस्यभ्यं वाजान् ॥४॥

भा० हे उत्तम शासक प्रभो ! तू (उरु-गव्यूतिः) वड़े भारी लम्बे २ मार्ग का शासक होकर (अभयानि कृण्वन् ) अभयों का प्रदान करता हुआ (समोचीने ) परस्पर सुसंगत, प्रबद्ध, एक होकर (पुरन्धी) राष्ट्र के धारण करनेवाले प्रजा के पालकस्त्री पुरुषों वा राजा प्रजा वर्गों को ( आपवस्व ) प्राप्त हो, और (अपः) आप्त प्रजावर्गी को (उपसः) शतृदाहकारी सेनाओं को, ( स्वः ) समस्त राष्ट्र को, और (गाः ) ज्ञानवाणियों, रिमयों और गौ आदि पशु सम्पदाओं को (सिपासन्) स्वयं प्राप्त करना और उनको अन्यों में विभक्त करना चाहता हुआ (अस्मभ्यं) हमें ( महः वाजान् सम् चिक्रदः) बढ़े ज्ञान और ऐश्वर्यों का उपदेश कर।

मित्स सोम वर्षणं मित्स मित्रं मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान विष्णुम्। मित्स शर्धों मार्चतं मित्स देवानमित्स महामिनद्रमिनद्रो मदाय॥४॥

भा०-हे (सोम) ऐश्वर्यवन्! हे विद्वन्! तू (वरुणं मिस) सर्वश्रेष्ठ पुरुष को प्रसन्न कर, ( मित्रं मित्रं) सेही, अपने को विपत्ति से बचानेवाले उपकारी जनको प्रसन्न कर, हे (इन्दो) दीप्तिमन्, तू (इन्द्रम् मिल्सि) उस प्रभुको प्रसन्न कर जो समस्त एश्वर्यों को देनेवाला है। हे (पवमान) पवित्र होनेवाले ! तू (विष्णुम्) व्यापक प्रभु को प्रसन्न कर । तू (मारुतं शर्धः मिल्सि) वायुवद् बलवान् पुरुप-वर्ग को प्रसन्न कर । तू (देवान् मिल्सि) नाना कामनायुक्त मनुष्यों को प्रसन्न कर । हे (इन्दो) तेजस्विन् ! द्यालो ! तू (महाम् इन्द्रम्) गुणों में महान् ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न किया कर ।

ण्वा राजेव कर्तुमाँ अमेन विश्वा घर्निघ्नद् दुरिता पवस्व। इन्दी सूक्राय वर्चसे वर्यो धा यूयं पात स्वस्तिभः सदी नः॥६।२६।३॥

भा०—हे (इन्दो) उत्तम पुरुष की उपासना करने वाले, आत्मन् !
तू (राजा इव कतुमान्) राजा के समान स्वतन्त्र, कर्म करने में समर्थ है।
तू (अमेन) अपने सहायक प्रभु वा अपने ही बल से (विश्वा दुरिता)
बरे आचरणों और मन के दुर्विकारों को (धिनप्तत्त्र्) निरन्तर नष्ट करता
हुआ, (पवस्व) आगे बढ़ और अपने को पिनत्र कर । तू (सु-उक्ताय)
उत्तम वचन को धारण करने वाले (वचसे) ज्ञानमय वचन वेद के
(वयः) ज्ञान को (धाः) धारण कर । हे विद्वान् लोगो ! (यूयम्)
तुम सब लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) कत्याणमय उपायों से हमारी
रक्षा करो। इति पड्विंशो वर्गः। इति तृतीयोऽध्यायः॥

#### चतुर्थोऽध्यायः

# [ \$3 ]

कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्टः -१, २, ६ पादानिचात्त्रिष्टुप्। ३ त्रिष्टुप्। ४, ४ निचात्त्रिष्टुप् ॥ षडुचं स्क्रम् ॥

श्रसंर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी । दशु स्वसारो अधि सानो अब्येऽर्जनित विह्नं सर्दनान्यच्छ्रं ॥१॥

भा०—( रथ्ये आजौ ) रथों द्वारा करने योग्य संग्राम में जिस प्रकार (धिया प्रथमः ) कर्म द्वारा श्रेष्ठ, सर्वप्रथम ( मनोता ) उत्तम ज्ञाता, सब के मनों का आकर्षक (वका) उत्तम आदेष्टा पुरुष (प्रथमः असर्जि) सब से मुख्य-नायक पुरुष बनाया जाता है, उसी प्रकार इस ( रथ्ये आजौ ) रथ रूप देह से विजय करने योग्य, जीवन संग्राम में भी (धिया ) कर्म और ज्ञान के बल पर (वका) वचन कहने वाला, ( मनोता ) मन, अन्तःकरण में ओत-प्रोत, ( मनीषी ) मन को प्रोरित करने वाला आत्मा, ( प्रथमः असर्जि ) सब से मुख्य निश्चित है । ( दश स्वसारः ) दस बहनों के तुल्य दशों प्राण उसे ( अब्ये सानौ अधि ) रक्षक के उत्तम पद पर ( अधि अजन्ति ) स्वीकार करते हैं, और उस ( विह्नं ) देहवाही, सब को वहन करने हारे उसको ( सदनानि अच्छ ) नाना आश्रयों में विराज कर भी प्राप्त होते हैं ।

र्वीती जर्नस्य दिव्यस्य कृव्यैरिधं सुवानो नेहुष्येभिरिन्दुः। प्रयो नृभिरमृतो मत्येभिर्मर्मृजानोऽविभिर्गोभिरद्भिः॥ २॥

भा०—(यः) जो (मर्त्योभः) मरणधर्मा (नृभिः) उत्तम पुरुषों द्वारा ग्रुद्ध किया जाता है और (अविभिः) प्राणों द्वारा, (गोभिः) स्तुति-वाणियों द्वारा और (अद्भिः) जलों के तुल्य आस पुरुषों द्वारा (मर्म्युजानः) पुनः २ ग्रुद्ध किया जाता है, वह (अमृतः) अमर आत्मा है। वह (इन्दुः) दीप्तिमान् (दिन्यस्य जनस्य) दिन्य उत्पत्ति या जनम् को (वीती) भोगने के लिये है और वहीं (मर्त्योभिः) मनुष्यों द्वारा (कन्येः) उत्तम विद्वानों के सुन्दर वचनों द्वारा (प्र सुवानः) उपासना किया जाता है।

वृषा वृष्णे रोर्हवद्शुर्रस्मै पर्वमानो रुशदीर्ते पर्योगोः । सहस्रमृक्षा प्रथिभिवेचे।विद्धसमिनः स्रो अरवं वि याति॥३॥

भा०—( वृषा ) समस्त सुखों का वर्षण करने वाला, ( अंगुः ) व्यापक प्रभु ( अस्ते वृष्णे ) इस बलवान जीव गण के हितार्थ ( रोरुवत् ) ज्ञान का उपदेश करता है । और स्वयं ( पवमानः ) ग्रुद्ध पित्र होकर ( गोः ) अति उज्ज्वल वाणी के ( रुशत् पयः ) उज्ज्वल, अर्थ, ज्ञान रस को प्रकटकरता है। वह (वचः-वित्) वेद वचन का भली प्रकार जानने वाला ( ऋक्वा ) ऋग्वेदज्ञ पुरुष ( अध्वस्मिभः ) अविनश्वर, नित्य ( पिथिभिः ) मार्गों से, रिश्मयों से ( सूरः ) सूर्य के तुल्य, ( सहन्ने ) सहस्रों वा दृद, सत्य (अण्वं वि याति ) सूक्ष्म विज्ञान को भी प्राप्त करता है। कृता दृळहा चिद्रच्च स्रांसि पुनान ईन्द ऊर्गुहि वि वाज्ञान । वृश्चोपरिष्टानुज्ञता वृथेन ये श्रन्ति दूरार्दुपनायमेषाम् ।। ४॥

भा०—हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! अप्ति के तुल्य भड़कने और चमकने वाले वीर पुरुष तू ( दढ़ाचित् ) अति दढ़ ( रक्षसः सदांसि ) दुष्ट पुरुष के स्थानों, दुर्गों को ( रुज ) तोड़ डाल, इस प्रकार राष्ट्र के कण्टकों को ( पुनानः ) शोधना हुआ, ( वाजान वि ऊर्णुहि ) नाना वलों, ऐश्वर्यों और संप्रामों को विशेष रूप से ढंक ले, उनको प्राप्त कर अपने वश में करले । और ( तुजता वधेन ) शत्रु का नोश करने वाले वधकारी शस्त्रास्त्र से ( अन्ति दूरात् ) पास और समीप के विद्यमान ( एषाम् ) राक्षसों के ( उप-नायम् ) नायक को ( उपरिष्टात् वृक्ष ) अपर से ही काट डाल । स प्रत्नुवन्नव्यस विश्ववार सूक्षायं प्रथः कृंगुहि प्राचः ।

ये दुःषहासी वनुषा वृहन्तस्तांस्ते अश्याम पुरुकृतपुरुक्तो ॥४॥
भा०—हे (विश्व-वार) सब से वरण करने योग्य! सब कष्टों को दूर
करने हारे स्वामिन ! (पुरु-क्षो) पूज्य बहुत सी वाणी एव स्तुतियों के पात्र!

(सः) वह तू (नन्यसे सूक्ताय) अति नवीन, उत्तम स्तुति करने वाळे के हितार्थ (प्रतवत्) पुराने, अनादि, सनातन गुरु के समान ही (प्राचः पथः कृणुहि) आगे बढ़ने वाळे पूर्व के प्राचीन मार्गों का उपदेश कर। हे (पुरु-कृत्) बहुत से महान् कार्य करने हारे ! प्रभो ! (ते) तेरे (ये) जो (दुः-सहासः) शत्रुओं द्वारा दुःख से पराजित होने वाळे, तीक्षण, (वनुषा वृहन्नः) शत्रुनाशक सामर्थ्य के कारण बढ़े हैं (तान् अश्याम) हम उनको प्राप्त करें।

प्वा पुंनानो श्रपः स्वर्मां श्रमभ्यं तोका तनयानि भृरि । शं नः नेत्रमुरु ज्योतींषि सोम ज्योङ्नःसूर्यं दृशये रिरीहि॥६।१॥

भा०—हे (सोम) सर्वशासक प्रभो! (एव) इस प्रकार तू (अप:) अन्तरिक्ष (स्वः) महान् आकाश और समस्त भूमियों को भी (पुनानः) पवित्र, दोषरहित, दुःखादि से शून्य करता हुआ (अस्मभ्यं) हमारे (तोका, तनयानि) पुत्र पौत्र आदि सन्तान और (भूरि) बहुत से (उह) विशाल (क्षेत्रम्) निवास योग्य भूमि, और (ऊह ज्योतींपि) बहुत र प्रकाशों को (नः ज्योक् दृशयं) हमें चिरकाल तक सम्यग् दृशनं करने कराने के लिये (सूर्यं) सूर्यं भी (रिरीहि) प्रदान कर। इति प्रथमो वर्गः॥

#### [ ٤٤ ]

कश्यपं ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१ भुरिक त्रिष्टुप् । २, ४, ४ मिन्दुत्त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ६ त्रिष्टुप् ॥ षड्टुनं स्क्रम् ॥

परि सुबानो हरि<u>रं</u>शुः प्रवित्रे रथो न सर्जि सुनये हियानः। श्रापुच्छ्लोकमिन्टियं पूर्यमानः प्रति देवाँ श्रेजुषत् प्रयोभिः॥१॥

भा०—( हरिः ) सर्वदुःखहारी, ( अंग्रुः ) सर्वत्र न्याप्त, सब जगत् का भोक्ता, ( सनये ) नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये ( हियानः ) प्रार्थित और ( सुवानः ) उपासित होता हुआ, ( पवित्रे रथः न ) कण्टक-शोधन के कार्य में संलग्न, युद्धरथ वा महारथी के तुल्य ही मेरे पापपिर-शोधन वा पवित्रहृद्य में ( सर्जि ) प्राप्त रहो। वह ( पूयमानः ) इस प्रकार पवित्र रूप से गृहीत, प्रभु ( श्लोकम् ) महान् स्तुति और (इन्द्रियं) ऐश्वर्य को भी (आपत्) प्राप्त करता और कराता है। हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (देवान् प्रति) सभी पूज्य ज्ञानदाता गुरुजनों के प्रति (प्रयोभिः) उनको तृप्त सन्तुष्ट करने वाले अन्नादि पदार्थों से (अजुषत) प्रेमपूर्वक सेवा किया करो।

अञ्जी नृचर्चा असरत्पवित्रे नाम द्र्धानः कृविरस्य योनौ । सीद्रन्होतेव सद्ने चुमूष्पेमग्मन्नुषयः सप्तविपाः॥ २॥

भा०-उत्तम शासक (नृचक्षाः) सब मनुष्यों को देखने और उपदेश करने वाला ( कविः ) परम मेधावी, दूरदर्शी पुरुष ( अस्य ) इस लोक या प्रजाजन के (योनौ) मूल देश में ( नाम दुधानः ) कीर्त्ति एवं शत्रु को दुमन करने वाले बल को धारण करता हुआ (पवित्रे अच्छ असत्) दुष्ट हनन रूप देश के पवित्रकारी कार्य के निमित्त अभिमुख बढ़े, चढ़ाई करे। वह ( होता इव ) आदेश करने वाले ऋत्विक् के समान ( चमूपु सीदन् ) सेनाओं के उपर प्रमुख पद पर विराजे। और (इम् उप) इस को (सप्त विप्राः ऋषयः ) सात विद्वान् मन्त्रद्रष्टा रूप में (उप अग्मन् ) प्राप्त हों। अध्यातम में —आत्मा प्राणों पर दृष्टा है वह भोक्ता इन्द्रियों पर अध्यक्ष है। सात मुखस्थ इन्द्रियें उसके सात अमात्यवत् है।

प्र सुमेधा गातुविद्धिश्वदेवः सोमः पुनानः सर्व एति नित्यम्। भुवद्धिश्वेषु कान्येषु रन्तानु जनान्यतते पञ्च धीरः॥ ३॥

भा०—वह ( चु-मेधाः ) उत्तम बुद्धिवाला, एवं उत्तम सत्संग और शत्रुहनन के सामर्थ्य से युक्त, (गातुवित्) भृमि को प्राप्त करनेवाला, एवं सन्मार्गों को जानने और अन्यों को प्राप्त कराने वाला, (विश्व-देवः) सबका

दाता, सबमें प्रकाशक तेजस्वी, सब देवों का स्वामी, (सोमः) वह परम-शासक प्रभु और स्वामी (पुनानः) सबको पवित्र करता हुआ (नित्यं सदः पृति) नित्य हृदय-मन्दिर में प्राप्त हो। राजा अपने भवन या डेरे या न्यायालय को प्राप्त हो। वह (विश्वेषु काव्येषु) समस्त कवियों, विद्वानों के बनाये अन्थों और प्राप्त उपदिष्ट ज्ञानों में और वेदों में रमण करनेवाला हो, वह (धीरः) बुद्धिमान्, कर्मण्य पुरुष (पञ्चजनान् अनु यतते) पाचों जनों के अनुकूल यत्न करे, पाचों को सम्पन्न करे।

तव त्ये सीम पवमान निएये विश्वे देवास्त्रयं एकादृशासः। दर्श स्वधाभिरिध सानो अव्ये मृजन्ति त्वा नर्द्यः सप्त युद्धीः॥४॥

भा०—हे (सोम) सर्वजगहुत्पादक! सर्वशासक प्रभो! स्वामिन! राजन्! हे (पवमान) सर्वव्यापक, सबको पवित्र निष्कण्टक करने हारे! (त्ये तव त्रयः एकादशासः विश्वे देवाः) तेरे वे ३३ समस्त देवगण, आठवसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य और एक प्रजापति, प्राण और इन्द्र सब मिल कर (निण्ये) छुपे, अदृष्ट रूप में और दशों प्रकार के प्राणगण भी (स्वधाभिः) जलों, अनों और बलों द्वारा, (अन्ये सानों) परम रक्षक रूप में (अधि मृजन्ति) तुझे मार्जन करते हैं, तेरा रूप निहारते हैं, तुझ आत्मा को ही (सस यहीः नद्यः) सातों बड़ी २ धाराओं के तुल्य सात मुखस्थप्राण भी मार्जन, अर्थात् अभिषेक सा करती हैं। महान् प्रभु को सात बड़ी (नद्यः) शब्दमयी छन्दो वाणियां उसका स्वरूप वर्णन करके उसको प्रकट, स्वच्छ रूप में दर्शाती हैं। (२) राजा को सात प्रकृतियें, देश, देशवासी प्रजाएं और उस प्रकार के शासक नायकजन अभिषिक्त करते हैं। तन्नु सुत्यं पर्यमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवः सुन्नसन्त।

तन्तु सत्यं पर्वमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवः सन्नसन्त । ज्योतिर्यदक्षे अकृणोदु लोकं प्रावन्मनुं दस्यवे कर्मीकम् ॥ ४॥

भा०—( पवमानस्य नु तत् सत्यम् अस्तु ) परमणवन, परमशोधक, अभुका वह सामर्थ्यं सदा सत्य बना रहे ( यत्र ) जिसमें ( विश्व कारवः ) सब कर्ता और स्तोता जन (सं नसन्त) एक हों (यद्) वह जो प्रभु (लोकं ज्योतिः अहे अकृणोत्) यथार्थंदर्शी के प्रकाशक सूर्य को दिन करने के लिये बनाता और जो (मनुं प्रावत्) मननशील ज्ञानी को प्रेम करता, उसकी रक्षा करता है और उसको (दस्यवे अभीकं कः) दुष्ट पुरुष के नाश करने के लिये प्रबल करता है।

पि सद्भेव पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः। सोर्मः पुनानः कुलशा अयासीत्सीद्नम्गो न महिषो वनेषु ।६।२॥

भा०-वह शासक, प्रभु, स्वामी (पशुमान्ति सद्म इव) पशु आदि से समृद्ध गृह के समान हो। वह (होता राजा न सत्यः) दाता राजा के तुल्य सत्यवान्, ( समितीः इयानः ) संग्रामों और सभादि स्थानों को प्राप्त होता हुआ, (वनेषु) वनों में ( महिषः मृगः न ) बड़े भारी सामर्थ्यवान् सिंहके तुल्य पराक्रमी होकर ( पुनानः ) देशको निष्कण्टक करता हुआ ( कलशान् अयासीत् ) राष्ट्रों, देशों, ळोकों वा अभिषेक योग्य जलघटों को प्राप्त करता है। इति द्वितीयो वर्गः ॥

# [ 53 ]

नोधा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ अन्दः---१, ३, ४ विराट् तिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ५ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्चं स्कम् ॥

साक्रमुत्ती मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धर्नुत्रीः। हि: पर्यद्वज्जाः सूर्यस्य द्रोगं ननते अत्यो न वाजी ॥ १॥

भा०-( साकम्-उक्षः ) एक साथ अभिषेक करनेवाली (ख-सारः) भगनियों के समान परस्पर स्नेही और ( सु-असारः ) सुखप्रद वा सुखसे विपक्ष को उखाड़ फेंकनेवाली सेनाएं वा प्रजाएं (धीतयः) उसको धारण करने वाली (धनुत्रीः) उसको सन्मार्ग में प्रेरण करनेवाली, (दश) संख्या में दश व्यक्तियं (धीरस्य ) बुद्धिमान्, सबों से धारण योग्य एवं ध्यातव्य को (मर्जयन्ति) राजावत् अभिषिक्तः करती, उसको निरन्तर छुद्ध करती हैं। वह (हिरः) वेग से जानेवाला सोम, आत्मा (सूर्यस्य जाः इव) सूर्यं से उत्पन्न किरणों के तुल्य, प्रजा प्रजाओं को राजा के तुल्य, देशों, प्राण-शक्तियों के प्रति (पिर अद्वत्) प्रवाहित होता है, (अल्यः वाजी न) वलवान अश्व के तुल्य वह (द्रोणम् नमक्षे) इस देह में, राष्ट्र में राजा के तुल्य प्राप्त होता है।

सं मातृभिन शिशुर्वावशानो वृषां दधन्वे पुरुवारो ऋद्भिः। मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्तसं गच्छते कुलशं द्वस्नियाभिः।२।

भा०—(मातृभिः शिद्धः न) माताओं से जिस प्रकार बालक पुष्टि को प्राप्त होता है उसी प्रकार (वावशानः) नाना प्रकार से कामना करता हुआ (पुरुवारः) नाना इन्द्रिगण से परिवाहित होकर (वृषा) सब में शक्ति सेचन और बलदान करनेवाला होकर (अद्भिः दधन्वे) प्राणगणों द्वारा धारण पोषण किया जाता है। (मर्थः न योपाम् अभि) मनुष्य जिस प्रकार स्त्री को प्राप्त होता है इसी प्रकार जो सोम (कलशे) इस देह में (उस्त्रियाभिः) शक्तियों से (संगच्छते) संगत हो जाता है वह (निष्कृतम् अभि) परमध्याम को प्राप्त हो जाता है।

उत्र प्रिष्य ऊध्रह्मयाया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः।

, मूर्धानं गावः पर्यसा चुमूष्वाभि श्रीणन्ति वसुंभिनं निक्तेः ॥३॥ भा०—(अष्ट्याया अधः) गाय के स्तनभार से बच्छा जिस प्रकार पान करता है उसी प्रकार (अष्ट्यायाः) न नाश होनेवाली परमेश्वरी गौ अर्थात् वाणी के (उधः) उत्तम पान योग्य ज्ञानरस को (इन्दुः) उस प्रभु का उपासक ही (प्र पिष्य) खूब पान करता है। और वह (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमान् होकर (धाराभिः) शान्तिप्रद ज्ञान वाणियों, जलधाराओं के तुल्य ही (सचते) परिशोधित या अलंकृत हो जाता है। और (गावः) समस्त प्रजा और सर्वपोषक प्रतिनिधि जनों का उसकी (चमूषु) सेनाओं के पद्पर सेनानायक के तुल्य, उसी के (चमूषु) विषयास्वाद होने वाली इन्द्रियों के ऊपर ( मूर्धानम् ) प्रमुख शिरवत् विराजमान प्रभु को ( निक्तैः वसुभिः न ) ग्रुद्ध वस्त्रों के तुल्य (अभि श्री-णन्ति ) चारों ओर से ढकते हैं।

स नो देवेभिः पवमान रदेन्द्रो रियम् श्विन वावशानः। <u>रथिरायतामुशती पुर्रन्धिरस्मयूर्णगा दावने</u> वर्स्नाम् ॥ ४ ॥

भा० हे (पवमान) पवित्र करनेहारे ! हे अभिषेचनीय ! (सः) वह तु ( देवेभिः ) दानशील, विजयशील, एवं नाना कामनावान् जनों, वा प्राणों द्वारा, ( अश्विनम् रियम् वावशानः ) स्वयं भी अश्व, आत्मा इन्द्रियों वा राष्ट्र राज्यादि के ऐश्वर्य सुख की कामना करता हुआ (नः) हमें भी ( रद ) वहीं सुख प्रदान कर । (रथिरायताम् उशती पुरंधिः) महारथियों, बहुतों को धारण पोषण करनेवाली, सबका हित चाहने वाली बुद्धि, शक्ति, नीति ( बस्नां दावने ) ऐश्वर्यों, प्राणों और लोकों के लिये ( अस्मद्रवक् ) हमें भी (आ) प्राप्त हो । हम जीवगण भी अश्व आत्मा से वा इन्द्रिय से युक्त रथ रूप देह में विभूतियों को पावें और महारथियों की सी राष्ट्र-पालक शक्ति को हम भी देह के रथी प्राप्त करें।

न् नी रायमुपं मास्व नृवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्चनद्रम्। प्र वेन्डितुरिन्दे। तार्यायुः प्रातर्मेचू घियावेसुर्जगम्यात् ॥४॥३॥

भा०-हे (इन्दो) तेजस्विन् ! दयालो ! (पुनानः ) सबको पवित्र करता हुआ, स्वयं अभिषिक्त होकर ! ( न् नः नृवन्तं रियम् ) मनुष्यों के उत्तम नेता और प्राणों से युक्त ऐश्वर्य हमें (उप मास्व) प्रदान कर । वह धन (विश्वः चन्द्रं) समस्तजनों को चन्द्रवत् आह्वादजनक और (वाताप्यम्) वायु वा प्राण के समान प्राप्त करने योग्य, एवं 'वाताप्य' अर्थात् जलवायु के समान सुख शान्तिदायक हो। (वन्दितुः) स्तुति और वड़ों का मान आदर करने वाले जन की (प्र तारि) आयुकी खूब वृद्धि हो। (प्रातः) प्रातःकाल, दिन के तुल्य जीवन के पूर्व भाग में (मक्षु) शीघ्र ही, (धिया-वसुः) बुद्धि और कर्म से ऐश्वर्यप्राप्त करनेवाला वा बुद्धि और कर्म के उपदेश से सबको अपने अधीन बसानेवाला विद्वान गुरु प्रभु (मक्षु) शीघ्र ही हमें (आ जगस्यात्) प्राप्त हो। इति तृतीयो वर्गः॥

## [83]

करव ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

श्रिध यदस्मिन्वाजिनीव श्रुभः स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विशे। श्रुपो वृंगानः पवते कर्वायन्वजं न पशुवर्धनाय मन्मे ॥ १ ॥

भा०—( वाजिनि इव ग्रुभः ) अश्व पर जिस प्रकार शोभा दायक नाना आभूषण अच्छे लगते हैं उसी प्रकार (अस्मिन् वाजिनि ) इस बल्शाली, ज्ञानशाली ऐश्वर्य के प्रभु इस आत्मा में वा नेता में (ग्रुभः धियः ) समस्त शोभायुक्त, दीसियुक्त वाणियां, स्तुतियां शोभा प्रदान करने में (स्पर्धन्ते ) एक दूसरे से बढ़ती हैं। (सूर्ये न विशः ) सूर्य में रिहमर्यों के समान समस्त लोकों की प्रजाएं भी उसके आधीन रह कर सत्कर्मों में परस्पर एक दूसरे से बढ़ने का यत्न करती हैं। वह (कवीयन्) कान्त-दर्शी विद्वान् के समान वा विद्वानों का प्रिय होकर (पशु-वर्धनाय वर्ज न) पशुओं की वृद्धि के लिये गोष्ठ के तुल्य (अपः वृष्णानः) मनन योग्य, उक्तम कर्म का विस्तार करता हुआ प्रजा की वृद्धि के लिये (पवते ) चेष्टा करता है।

द्विता ब्युएर्वञ्चमृतस्य धार्म स्वर्विद्धे भुवनानि प्रथन्त । धियः पिन्वानाः स्वसीरे न गार्व ऋतायन्तीराभे वावश्च इन्दुंम्॥२॥ भा०—( भुवनानि ) ये समस्त उत्पन्न छोक और पदार्थ, (स्वःविदे) सर्वज्ञ, वा प्राणस्वरूप आनन्द्रमय उस परम प्रभुको प्राप्त करनेवाले साधक के लिये ( अमृतस्य धाम ) अमृत के परम तेजको ( द्विता ) दो प्रकारों से (वि ऊर्ण्वन् ) प्रकट करते हैं और (प्रथन्त) उसके लिये विस्तृत होते हैं। (गावः ) वेदवाणियां जिस प्रकार (ऋतयन्तीः इन्दुम् अभिवादश्रे ) सत्य ज्ञान का वर्णन करती हुई उसी ऐश्वर्यवान्, तेजमय प्रभुको लक्ष्य कर उस का वर्णन करती हैं उसी प्रकार (स्वसरे) अपने गमन मार्ग में ( पिन्वानाः ) प्रभुको प्रसन्न करने वाली (धियः ) वाणियां और मनुष्यों की बुद्धियां एवं बुद्धिमान् जन भी उसी (इन्दुम् अभि वावश्रे) तेजोमय, द्याशील प्रभु को चाहती और उसीकी स्तुति करती हैं। 'धियः कृण्वानाः' इति कचित् पाठः। परि यत्कविः काव्या भरते शरो न रथो भुवनानि विश्वा । <u>देवेषु यशो मतीय भूषन्दत्ताय रायः पुंद्रभूषु नव्यः॥ ३॥</u>

भा०-(यत्) जो (कविः) विद्वान् ज्ञानी पुरुष ( शूरः रथः नः) ग्रुरवीर महारथी के समान (विश्वा भुवनानि) समस्त भुवनों और ( विश्वा काव्यानि ) समस्त विद्वानों के योग्य ज्ञानों, वेदों को (परि भरते ) स्वयं धारण करता और अन्यों को भी प्रदान करता है वह ( देवेषु ) प्राणों में आत्मा, किरणों में सूर्यंके तुल्य ( देवेषु ) मनुख्यों और विद्वानों के बीच, ( मर्ताय ) मनुष्य के उपकारार्थ ( भूषन् ) सामर्थ्यवान् होकर ( यशः परि भरते ) यश, बलवीर्य प्राप्त करता और उनको अन्न और बल प्रदान करता है और वह (पुरु-भूषः) बहुत से जनो में भूमियोंके बीच राजा के तुल्य ( नन्यः ) अतिस्तुत्य होकर ( दक्षाय ) कर्म कुशल पुरुपके उपकारार्थं और ( दक्षाय ) अपने बल को बढ़ाने के लिये ( रायः परि भरते ) नाना स्वयं ऐश्वर्य धारण करता और अन्यों को प्रदान भी करता है।

श्चिये जातः श्चिय त्रा निरियाय श्चियं वयो जिन्तुभ्यो द्धाति। श्चियं वसाना असृतत्वमायन्भवन्ति सत्या समिथा मितदौँ ॥४॥ भा०—वह विद्वान् तेजस्वी जन (श्रियं जातः) परम शोभा, लक्ष्मी और सम्पदा, ऐश्वर्यं के लिये ही प्रसिद्ध होता है, (श्रियं आ निः इयाय) लक्ष्मी सम्पत्ति को प्राप्त करने, रक्षा करने और प्रजा को आश्रय देने के लिये ही अभिमुख विजेता के समान आ निकलता है। वह (जिरतृभ्यः) स्तोता, विद्वानों को (श्रियं द्धाति) सम्पदा, आश्रय, शोभा और कान्ति प्रदान करता और (वयः) जीवन, अज्ञ, बल, दीर्घायु (आद्धाति) प्रदान करता है। (श्रियम् वसानाः) आश्रय योग्य परम सम्पदा को धारण करते हुए जन ही उस (अमृतत्वम् आयन्) अमृत, परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। (मित-द्रौ) उस ज्ञानबन्धु की ओर द्रवित होने वाले कृपालु प्रभु में (सिमथा सत्या भवन्ति) ज्ञान, सत्संगादि सब सत्य होते हैं।

इष्टमूर्जीम्भय पर्षा<u>श्वं</u> गामुरु ज्योतिः कृणुहि मित्से <u>देवान् ।</u> विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पर्वमान वार्धसे सोम् रात्र्न्न् ॥४॥४॥

भा०—हे (सोम) जगत् के शासन और सञ्चालन, उत्पादन करने हारे ! हे बलशालिन् ! तू (इषम् ऊर्जम् अभि अर्ष) हमें अन्न, बल, बल, बृष्टि प्राप्त करा । तू हमें (अश्वम् गाम्) सूर्य पृथिवीवत् ज्ञानेन्द्रिय, कर्मे द्विय, एवं अश्व और गौ प्रदान कर । तू (उरु ज्योतिः कृणुहि) महान् ज्योति प्रदान कर । तू (देवान् मित्स) विद्वानों, कामनावान् जनों को सुबी, तृप्त, पूर्ण कामनायुक्त, आनन्दित कर । हे (पवमान) अभिषेक होने हारे, सर्वव्यापक तू (शत्रुन् वाधसे) दुःखदायी, दुष्ट शत्रुजनों को पीड़ित करता है । (तुभ्यम्) तेरे लिये (तानि विश्वानि सु-सहानि ) वे सब पदार्थ सुख से वश करने योग्य हैं । इति चतुर्थों वर्गः ॥

[ 84]

अस्करव ऋषिः ॥ पवमानः सोमा दवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २ संस्तार-पाकिः । ३ विराट् त्रिष्टुप् । ४ निचृत् त्रिष्टुप् । ४ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । पञ्चर्च स्क्रम् ॥ किनेक्रन्ति हरिरा सृज्यमोनः सीट्न्वनस्य जुठरे पुनानः। नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गा अतो मृतीर्जनयत स्वधाभिः ॥१॥

भा०—(वनस्य जठरें) भोगने योग्य ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के बीच में (सीदन्) बैठा हुआ राजा, जिस प्रकार (पुनानः) अभिपिक्त होता हुआ (कनिक्रन्ति) निरन्तर हर्ष ध्विन या आज्ञाएं करता है उसी प्रकार (वनस्य जठरे) सेवनीय, वन अर्थात् वानप्रस्थ आश्रम के बीच विराज कर ( पुनानः ) अपने को योगादि के अभ्यासों से निरन्तर पवित्र करता हुआ (हरिः) विद्वान्, तेजस्वी ब्रह्मचारी (आ सृज्यमानः) अपने गुरुजनों से प्रौढ़ बनाया जाता हुआ, (गाः कनिक्रन्ति) नाना ज्ञानवाणियों का अभ्यास करें। वह ( नृभिः यतः ) उत्तम मार्ग से ले जाने वाले सद्-गुरुओं से यम, नियम, वर्तों में बद्ध होकर अपने को (निः-निजं) अति शुद्ध विमल ( कृणोति ) कर छेवे । हे विद्वान् गुरुजनो ! आप छोग ( अतः) इस हेतु, इसके उपकारार्थ ( स्वधािभः ) अन्नों के साथ २ वा उसकी अपनी देहिक शक्तियों के साथ २ (मही: जनयत) उत्तम २ ज्ञानों और बुद्धियों को भी उत्पन्न करो । विद्यार्थी का दैहिक शक्तियों के साथ बौद्धिक विकास भी हो । हरिः सृजानः पृथ्यामृतस्येयर्ति वार्चमितेव नार्वम् ।

देवो देवा<u>नां गुद्यानि नामाविष</u>्कृणोति वर्हिषि प्रवाचे ॥ २ ॥

भा०—( स्जानः हरिः ) उत्पन्न किया जाता हुआ, प्रतिष्ठा प्राप्त करता हुआ ( हरिः ) तेजस्वी पुरुष, ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की (पथ्याम्) धर्म पथ से कभी न दूर होने वाली, धर्ममयी, न्याच्य (वावम् ) वाणी. को ( अरिता इव नावम् ) नाव को नाविक के समान ही, (इयांत्त) आगे बढ़ाता है। उसकी पुनः २ वृद्धि और उन्नति करता है। ( देवः ) ज्ञानः दाता, विद्या का प्रकाशक गुरु, आचार्य, (बर्हिष) वृद्धिकारक पद पर विराजः कर (प्र-वाचे ) उत्तम वाणी बोलने वाले शिष्य के लिये (देवानाम् ) विद्वान् जनों के ( गुद्धानि ) बुद्धि में प्रकट होने वाले ( नाम ) ज्ञानों को ( आविः कृणोति ) प्रकट करता है।

<u> श्रुपामिवेदूर्मयस्तर्तुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममञ्</u>छ ।

नुमस्यन्ति। हे प यन्ति सं चा चे विशन्त्युश्ति ह्यान्तेम् ॥ ३॥ भा०—(अपाम् कर्मयः इव इत् ) ठीक जिस प्रकार जलों की तरंगे (तर्तुराणाः ) वेगवती होकर (प्र ईरते ) किसी पदार्थं को आगे बढ़ाती हैं उसी प्रकार (मनीपाः ) मन को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाली गुरुजनों की वाणियां (सोमम् अच्छ ) उस सोम्यस्वभाव दीक्षित परिमार्जित, ज्ञान जल में अभिषिक्त या स्नान करनेवाले शिष्य को (प्र ईरते ) आगे बढ़ाती और २ भी उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश करती हैं। और समस्त प्रजाएं जिस प्रकार राजा के समक्ष विनय से (उप यन्ति ) प्राप्त होती हैं उसी प्रकार वे सब (मनीपाः ) ज्ञानवाणियां (नमस्यन्तीः ) सोम, शिष्य का मानो आदर करती हुईं, उसके आगे नम्न होती हुईं (उप यन्ति) उसे प्राप्त होती हैं, (संयन्ति ) उसे मिल जातीं और (उशन्तं ) उनकी कामना करने वाले उसको वे (उशन्तीः ) चाहती हुईं सी (आविशन्ति च) उस में प्रवेश कर जाती हैं।

तं मेर्मृजानं मेहिषं न सानविंशुं दुहिन्त्युच्चर्णं गिरिष्ठाम् । तं वोवशानं मृतयः सचन्ते त्रितो विभर्ति वर्रणं समुद्रे ॥ ४ ॥

भा०—( सानौ महिषं न ) पर्वत के उच्च स्थल पर स्थित मेघ के समान ( मर्म्युजानम् ) अपने को निरन्तर गुद्ध पवित्र करने वाले ( अंग्रुं) व्यापक, ( उक्षणं ) मेघवत् अन्यों को, जलवत् ज्ञान का सेचन करने और दूसरे आश्रमों का भार उठाने में समर्थ (गिरिष्टाम् ) वेद वाणी में निष्णात विद्वान् को ( दुहन्ति ) विद्वान् जन पूर्ण करते हैं। ( तं ) उस ( वावशानं ) विद्यादि को चाहने वाले को ( मतयः ) ज्ञानवान् पुरुष

और वाणियां भी ( सचन्ते ) प्राप्त होती हैं वह ( त्रितः ) ज्ञान, कर्म और उपासना वा पूर्व के तीनों आश्रमों में प्राप्त वा तीनों दुःखों से पार, तीनों लोकों में स्थित सूर्यवत् वेदत्रयी के पारंगत होकर (समुद्रे वरुणम्) आकाश में मेघ तुल्य ही (समुद्रे) ज्ञान के अपार समुद्र, रस के सागररूप परम प्रभु में (वरुणम् ) अपने श्रष्ट, वरणीय आत्मा को (बिभर्त्ति) धारण करता है।

इष्युन्वाचमुपब्क्लेब होतुः पुनान ईन्द्रो वि ष्या मन्रीषाम् । इन्द्रश्च यत्त्तर्यथः सौर्भगाय सुवीर्यस्य पत्यः स्याम ॥ ४ ॥ ४ ॥ भा० — हे (इन्दो) तेजस्विन्! दयाशील विद्वन्! तू (उपवक्ता इव ) समीपस्थ श्रोता जनों के प्रति व्याख्याता के समान होकर (पुनानः) अन्यों को पवित्र करता हुआ वा सर्वत्र गमन करता हुआ, (होतुः वाचम्) ज्ञानदाता गुरु वा प्रभु की वाणी को सर्वत्र प्रेरणा करता हुआ, (यनीपाम्) उत्तम बुद्धि को (वि स्य ) विविध प्रकार से लोगों के आगे प्रकट कर। (यत्) क्योंकि तू और (इन्द्रः च) इस ज्ञान रहस्य का देने वाला गुरु दोनों ही (सौभगाय) सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिये ही (क्षयथः) एकत्र निवास किये हो। इसिळिये हम प्रजाजन भी (सुवीर्यस्य पतयः) उत्तम बल वीर्य और उत्तम ज्ञान के पालक, स्वामी (स्थाम) हों। इति पञ्चमो वर्गः ॥

### [ 83]

प्रतदंनो दैवोदासिर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-१, ३, ११, १२, १४, १६, २३ त्रिष्टुप्। २, १० विराट्त्रिष्टुप्। ४—१०, १३, १४, १८, २१, २४ निचृत् त्रिष्डप्। १६ ऋाचीं भुरिक् त्रिष्डप्। २०, २२ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ चतुर्विशत्यृचं स्क्रम् ॥

प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गुब्यन्नेति हर्षेते अस्य सेना । भद्रान्कृ एवन्निन्द्रहुवान्त्सर्खिभ्य त्रा सोमो वस्त्रा रभसानिदत्ते १ भा० जब (सेनानीः) सेना का नेता, सेनापति ( ग्रूरः) ग्रूरवीर शत्रुहन्ता वीर पुरुष ( गन्यन् ) नयी भूमियों को प्राप्त करना चाहता हुआ ( रथानाम् अग्रे एति ) रथों या महारिथयों के आगे र चलता है तब ( अस्य सेना हर्षते ) उसकी सेना हर्ष अनुभव करती है। वह ( सोमः ) पदाभिषिक शासक ( सिल्भ्यः ) मित्र वर्गों के लिगे भी (भद्रान् ) सुख-जनक, कल्याणस्चक ( इन्द्र-हवान् कृष्वन् ) ऐश्वर्यवान् राजीचित आदेशों को प्रदान करता हुआ ( रभसानि ) बल वीर्य के उत्पादक युद्धोन् पयोगी ( वस्ता ) कवचादि को ( आ:दते ) ग्रहण करता है। समेस्य हिं हरियो मृजन्तयश्वहयैरानिशितं नमोभिः। श्रा तिष्ठति रथिमिन्द्रस्य सखा विद्वाँ एना सुमृतिं यात्यच्छी॥२॥

भा०—( हरयः ) विद्वान् लोग ( अनिशितम् ) असंस्कृत, अभूषित ( अस्य हरिम् ) इसके अश्व को और अनुत्साहित इसके अन्य तेजस्वी जन को भी ( अश्व-हयः ) वेगवान् अन्य अश्वों सहित और ( नमोभिः ) आदर सत्कारों तथा शत्रु को नमाने वाले अनेक साधनों, पदों, अधिकारों से (संमृजन्ति) अलंकृत, शोभित करते हैं। वह (इन्द्रस्य सखा) राजा का परम मित्र (रथम् आतिष्ठति) रथ पर विराजता है और ( विद्वान् एता ) विद्वान् इस रथ से ( सुमतिम् अच्छ याति ) उत्तम मितमान् और आदर को प्राप्त करता है।

स नी देव देवताते पवस्व महे सीम प्सरस इन्ट्रपानः। क्रियन्नपो वर्षयन्द्यामुतेमामुरोरा नी वरिवस्या पुनानः॥ ३॥

भा० है (देव) तेजस्विन् विद्वन् ! हे (सोम) अभिषिक्त ! शासक ! तू (नः) हमारे (देव-ताते) विजयोत्सुक, वीरों से किये जाने योग्य संग्राम में (महे प्सरसे) बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (पवस्व) आगे बढ़ा। तू (इन्द्र-पानः) ऐश्वर्य का पालनकर्त्ता है। (अपः कृण्वन् द्याम् वर्षयन्) जलों को उत्पन्न करते, और आकाश को वर्षाते हुए मेघ के तुल्य ही (अपः कृण्वन्) काम करता हुआ (उत इमाम् द्याम्) और इस विजयिनी सेना से शस्त्रों की वर्षा करता हुआ (उरोः) इस विशाल राष्ट्र से (पुनानः) शत्रु को दूर करता हुआ (नः विश्वस्य) हमें उत्तम पद, ऐश्वर्य प्रदान कर और प्रजागण की सेवा कर । अर्जीत्ये ऽहैतये पर्वस्व स्वस्तये स्वित्तिये वृह्ते । तदुंशन्ति विश्व इमे सखायस्तद्हं विश्म प्रवमान सोम ।। ४॥

भा०—हे (पवमान सोम) दुष्ट पुरुषों को दिण्डत करके राष्ट्र को छुद्ध, स्वच्छ करने हारे अधिकारी शासक जन! तू (अजीतये) कभी स्वयं पराजित न होने और शत्रु को विजयी न होने देने के लिये, (अहतये) प्रजा को दुष्टों से पीड़ित न होने देने के लिये, (स्वस्तये) प्रजा के सुख कल्याण के लिये और (बृहते विश्वतातये) बड़े भारी विश्वजनीन कल्याण, के लिये तू (पवस्व) उद्योग कर। (इमे विश्व सखायः) ये समस्त मित्रगण (तत् उशन्ति) वही सब चाहते हैं और (अहं तत् विश्वम) यही में प्रजाजन भी चाहता हूं।

सोमः प्वते जिन्ता मेनीनां जीनिता दिवो जीनिता पृथिव्याः। जनितामेजीनिता सूर्यस्य जिन्तेन्द्रस्य जिन्तोत विष्णोः॥४॥६॥

भा०—( सोमः पवते ) सब को शासन करने में समर्थ, सब का प्रभु, स्वामी, ( पवते ) सर्वत्र व्यापता है, वही सब को चला रहा है। वह ( महीनां जितता ) उत्तम बुद्धियों और उत्तम भावनाओं को उत्पन्न करने वाला है। (दिवः जितता) वही प्रकाश, ज्ञान और व्यवहार, सभा, सिमिति, आकाशस्थ जगत् को प्रकट करता है। वही ( पृथिव्याः जितता ) पृथिवी, आश्रय, स्त्री, भूमि का प्रकट करने वाला है। वह (अग्निः जितता) अग्नि और तहत् विद्वान् ज्ञानप्रकाश को उत्पन्न करने वाला है। वह ( सूर्यंस्य जितता ) सूर्यं का उत्पादक है। ( इन्द्रस्य जिनता ) वह अन,

जलप्रद मेघ, विद्युत् आदि का उत्पादक है। ( उत विद्यारेः ) और वहीं ज्यापक वायु का भी उत्पादक है।

ब्रह्मा देवानां पड्वीः केबीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् । श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेमन् ॥६॥

भ(०-वह (सोमः) शास्ता ही (रेभन्) उत्तम उपदेश करता हुआ, अधीनों के प्रति आज्ञा देता हुआ (पवित्रम् अति एति) दोपनाशक, परम पावन पद को सब से ऊपर प्राप्त करता है। वह (देवानां ब्रह्मा) विद्वानों के बीच चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा के समान विद्वान्, शक्तियों में महान् हो। वह (कविनां पदवीः) क्रान्तदर्शी विद्वानों के बीच में परम पद को प्राप्त करने और उसको प्रकाश करने वाला हो। वह (विप्राणां ऋषिः ) विद्वान् पुरुषों के बीच में सत्य अर्थ का देखने वाला हो। वह ( मृगाणां महिपः ) पशुओं के बीच में महान् बलशाली, सिंह के समान गुणों में भी महान हो। ( गृधाणां श्येनः ) वह बड़े र पक्षियों के बीच में भी बाज के समान पराक्रमी, बलवान एवं सर्वोत्तम आचारवान हो। ( वनानां स्वधितिः ) वनों के बीच में कुठार के समान शत्रुओं के छेदन-भेदन में कुशल हो। वह (रेभन्) सर्वोपदेष्टा सर्वाज्ञापालक (पवित्रम् अति एति) परम पावन पद को सर्वोपिर होकर प्राप्त होता है। (२)अध्यात्म में - ज्ञान के प्रकाशक इन्द्रियों में आत्मा ही बलशाली होने से 'ब्रह्मा' है। देहावधि को क्रान्त कर देखने से इन्द्रिय ही 'कवि' हैं उनको लक्ष्य पद तक पहुंचाने और उनके किये ज्ञान को देखने भोगने वाला आत्मा हा 'पदवी' है। ज्ञान-कर्म के साधक 'विप्र' इन्द्रियें हैं उनका दृष्टा 'ऋषि' आत्मा है। विषयों के खोजने वाले 'इन्द्रियगण के बीच वह आत्मा बड़ा बलवान् होने से 'महिप' है। विषयों की लिप्सा करनेवाले इन्द्रियगण 'गृध्र' हैं, उनमें सर्वोत्तम प्रशंसनीय आत्मा 'इयेन' है। भोग्य पदार्थों को सेवन करनेवाली इन्द्रियां 'वन' है उनको स्वशक्ति से धारनेवाला आत्मा 'स्वधिति' है।

प्रावीविषद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुर्गिरः सोमः पर्वमानो मनीषाः। श्चन्तः पश्यन्वजनेमार्वराएया तिष्ठुति वृष्टभो गोर्षु जानन् ॥७॥

भा०—( पवमानः सोमः ) सब को प्रेरित करने वाला, सब के दोष दूर करने वाला, उत्तम शासक (सिन्धुः अमि न) तरंग को बड़े नदी प्रवाह के तुल्य (वाचः अभिमः) वाणी के उत्तम ज्ञान को प्रकट करता है। वह (गिरः) नाना उपदेशों और (मनीषाः प्रावीविषद्) उत्तम बुद्धियों को भी प्रकट करता है। वह (जानन्) ज्ञानवान् आत्मा (गोषु वृषभः) गौओं में बलशाली वीर्यदायक सांड के समान, (गोषु) इन्द्रियगण में (वृषभः) वलदायक है। वही (अन्तः पश्यन्) भीतर को देखता हुआ (इमा) इन (अवरा) अवरणीय, अपने अधीन, गौण (वृजना) अनेक आत्मिक बलों और सैन्यों को राजा के तुल्य (आतिष्ठति) धारण करता है। स मत्सुरः पृत्सु बन्वज्ञवातः सहस्त्रेरेता श्राभे वार्जमर्ष। इन्द्रायेन्द्रो पर्वमानो मन्। एयं श्रोक्तिमीर्य गा इंष्ट्रगयन्॥ ॥

भा०—(सः) वह हे (इन्दो) तेजस्विन् ! तू (मत्सरः) सबको आनन्द प्रसन्न, तृप्त, सन्तुष्ट करनेवाला, (अवातः) सूर्यंके तृत्य कभी न बुझनेवाला, प्रभु के आक्रमण से कभी पराजित न होनेवाला, (सहस्व-रेताः) सहस्रों जलों से युक्त मेघवत् सहस्रों बलवीर्यों से युक्त होकर (पृत्यु बन्वन् ) संग्रामों में शत्रु का नाश करता हुआ (वाजम् अभि अर्ष) युद्ध, बल, ऐश्वर्य आदि को प्राप्तकर । तू (मनीर्पा) बुद्धिमान् सर्वदा चित्तों को सम्मार्ग में प्ररेनेवाला, (इन्द्राय) इन्द्र, परमैश्वर्य पद के ल्ये आगे बढ़ता हुआ, (गाः इपण्यन् ) उत्तरोत्तर भूमियों को चाहता हुआ (अंशोः उर्मिम् ईर्य) उस व्यापक प्रभु के उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे । अध्यात्म में अविनाशी आत्मा ही उस प्रभु की ओर जावे, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूमियों को प्राप्त करता हुआ उन्त परम व्यापक प्रभु के उत्तम पद को प्राप्त करे ।

परि श्रियः कुलशे देखवात इन्द्रिय सोमो रएयो मद्रीय ।
सहस्रिधारः श्रातवाज इन्द्रुर्वाजी न सिमः समना जिगाति ॥ ६ ॥
भा०—वह (सोमः) आत्मा के तुल्य सर्वशास्ता, (कलशे प्रियः)
देह में प्रियं, आत्मा के तुल्यं, राष्ट्र में सर्वप्रियं, सर्वपोषक, (देव-वातः)
विद्वानों के बीच वायुवत्, प्राणवत्, बलशाली (रण्यः) रणकुशल, सबको
रमण कराने वाला होकर (मदाय) सब के हर्ष-सुख के लिये हो। वह
(सहस्र-धारः) स्वयं बलवान् होकर सबको धारण करने वाला, सहस्रों
वाणियों और शक्तियों का स्वामी, (शत-वाजः) सैकड़ों ज्ञानों, बलों
ऐश्वर्यों, वेगों का अध्यक्ष, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी, (वाजी सिमः न)
अश्व वा अश्वारोही के तुल्य वेगवान्, बलवान् (समना परि जिगाति)

आत्मा मन सहित इन्द्रियों पर विजय करता है । स पूर्व्यों वंसुविज्ञार्यमानी मृजानी ऋष्सु दुंदुहानी ऋदौँ । ऋभियास्तिपा भुर्वनस्य राजीविदद्गातुं ब्रह्मणे पूयमानः॥१०।७॥

संग्रामों को जाता और समान ज्ञान वालों को विजय करता है। अध्यातम में

भा०—(सः) वह (पूर्व्यः) सबसे पूर्व विद्यमान, वा (पूर्व्यः) पालन, पूरण करने योग्य, देहवत् ब्रह्माण्ड में व्यापक, (वसु-वित्) प्राणों, ज्ञानों, धनों, लोकों का प्राप्त कराने हारा आत्मा (जायमानः) स्वयं देह रूप में प्रकट होने वाला, वा जगत् को उत्पन्न करने वाला, (मृजानः) ग्रुह्म, पवित्र, अन्यों को भी ग्रुह्म पवित्र करने वाला, (अहाँ) मेघरूप में (अप्सु हुदुहानः) अन्तरिक्ष में से समस्त जलों को मेघवत्, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला, (अभिशस्तिपाः) चारों ओर से प्राप्त हिंसाकारी शत्रुओं और निन्दकों और हिंसकों से बचाने वाला, (भ्रवनस्य राजा) समस्त संसार का राजा, वह प्रकाशस्वरूप रक्षक, (पूयमानः) उपासित होकर (ब्रह्मणे गातुम् विदत्) वेद के ज्ञान को प्राप्त कराता है, ब्रह्मप्राप्ति का मार्ग बतलाता है। इति सप्तमों वर्गः॥

त्वया हि नेः पितर्रः सोम् पूर्वे कर्माणि चक्रः पंवमान धीराः। चन्वन्नवातः परिधीरपीर्णु बीरेभिरश्वैर्मघर्वा भवा नः॥ ११॥

भा०—हे (सोम) जगत् के शासक, परमेश्वर! राजन्! हे (पवमान)
परम पावन! (त्वया हि) तेरे ही सहाय से (नः पूर्वे पितरः) हमारे पहले
के पालक, गुरु, माता-पिता एवं देश के पालक, राजा, अमात्य शासकादि जन
(कर्माणि चक्रुः) समस्त अनेकानेक कर्म करते रहे। त् (अवातः) अपराजित
कभी नाश न होने वाला, होकर (वन्वन्) शत्रुओं का नाश करता हुआ,
(परिधीन् अप ऊर्णु) चारों ओर के बन्धनों या सीमाओं को खोल दे।
और (वीरेमिः अश्वेः) वीर अश्वों, वा वेगवान् वीरों विद्वानों वा प्राणों
द्वारा (नः मधवा भव) हमारे ऐश्वर्य का स्वामी, धनपति हो।
यथापविधा मनवे वयोधा स्रीमित्रहा विरिच्चोविद्धविष्मान्।
एवा पवस्व द्विंगां द्धांन इन्द्रे सं तिष्ठ जनयासुधानि॥ १२॥

भा०—हे उत्तम शासक! तू (वय:-धाः) दीर्घ जीवन, बल और अल का देने वाला, (अमित्र-हा) शतुओं का नाश करने वाला, (विरवः-वित्) धनों को प्राप्त कराने वाला है। तू (यथा मनवे अपवेथाः) जिस प्रकार ज्ञानवान पुरुष के हितार्थ उसको नाना पदार्थ प्रदान करे (एव) उसी प्रकार तू (हविष्मान्) उत्तम साधनों और सामग्री से युक्त होकर (द्रविणं द्धानः) ऐश्वर्य और बल को धारण करता हुआ (पवस्व) प्राप्त हो, और तू (इन्द्रे सं तिष्ठ) ऐश्वर्यमय परमपद पर विराज, (आयुधा वि जनय) अपने शत्रु पर प्रहार करने के साधनों को उत्पन्न कर, प्रकट कर।

पर्वस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये । अब द्रोणानि घृतवान्ति सीदमदिन्तमो मत्सर ईन्डपानः॥१३॥

भार है ( सोम ) ऐश्वर्यवन् ! हे आत्मन् ! तू ( मधुमान् ) अन्न जल, बल, ज्ञान आदि से सम्पन्न होकर एवं (ऋत-वा) सत्य ज्ञान और तेज से युक्त होकर (अपः वसानः) आप्त प्रजाजनों को प्राणों के तुल्य धारण करता हुआ (अब्ये सानौ अधि) प्रजारक्षक के उच्च पद पर विराज कर (धृतवन्ति द्रोणानि) उल्लेस सम्पन्न नीचे के भूमि-भागों को भी (अवसीद) प्राप्त हो, उनपर भी शासन कर। वा (धृतवन्ति द्रोणानि अवसीद) जल्युक्त कल्शों के नीचे वैठकर अभिषेक कर। तू (मदिन्तमः) सवको खूब प्रसन्न करने वाला (इन्द्र-पानः) ऐश्वर्य का वा राजपद का उत्तम रक्षक और (मत्सरः) सब को सुखी, तृप्त करने हारा सब का पालक हो। वृष्टि द्विवः श्रातधारः पवस्व सहस्रभा वाज्युर्देववीतो। सं सिन्धुंभिः कुलारी वावशानः समुहित्रयाभिः प्रतिरन्न आयुः १४

भा०—हे सोम ! उत्तम शासक ! विद्वन् ! हे जिज्ञासो ! त् (शत-धारः) सैकड़ों जलधाराओं वाले मेघ के तुल्य (शत-धारः) सैकड़ों वाणियों का धारण करनेवाला हो और (दिवः वृष्टिं) आकाश से जल वृष्टिवत् (दिवः वृष्टिं ) ज्ञान प्रकाश की, अज्ञान-उच्छेदिनी शक्ति को (पवस्व) स्वयं प्राप्त कर और अन्यों को दे। त् (सहस्व-साः) सहस्रों, ऐश्वर्यों और ज्ञानों का अन्यों को देने में समर्थ एवं (वाज-युः) ज्ञानेश्वर्य, संग्राम, बल, वेगादि प्राप्त करने वाला (देववीतौ पवस्व) देव, प्रभु की प्राप्ति, विद्वानों की संगति, ग्रुभगुणों के लाभ के लिये यत्न कर। (कलशे) अभिषेक घट के नीचे (सिन्धुभिः) वहती जलधाराओं से (सं वावशानः) सबको अच्छा लगता हुआ वा (कलशे) राष्ट्र में (सिन्धुभिः) वेगवान् अश्वों से (वावशानः) सबको वश करता हुआ, चमकता हुआ, (उिचयाभिः) उन्नति की ओर जानेवाली दुग्धधाराओं के तुल्य समृद्धियों से (नः आयुः संप्रतिरन्) हमारे जीवनों और प्रजाजन की वृद्धि कर।

पुष स्य सोमी मृतिभिः पुनानोऽत्यो न बाजी तर्तिदरातीः। पयो न दुग्धमिदितिरिष्टिरमुर्विव गातुः सुयमो न वोळ्हा ॥१४॥=॥ भा०—( एषः स्यः सोमः ) यह वहं सोम, राजावत् विद्वान्, ३२४

(मितिभिः) ज्ञानवाणियों, मितिमान् पुरुषों से (पुनानः) पवित्र होता हुआ, अभिषेक वा स्नान करता हुआ, (वाजी अत्यः न) वेगवान्, वलवान् अश्व के समान स्वयं ज्ञानादि वल से युक्त और सर्वोपिर होकर (अरातीः इत् तरित) समस्त शहुओं को पार कर जाता है। इस प्रकार (दुग्धं पयः न) दोहे हुए दूध के समान वह शासक स्वयं (अदितेः इपिरम्) भूमि और सूर्य का मानों अभीष्ट चन्द्रवत् माता पिताके अभीष्ट पुत्रवत् प्रिय हो जाता है, वह (उरु इव गातुः) महापथ के समान सबको उद्देश्य तक सुखसे पहुंचानेवाला और (सुयमः वोहा न) उत्तम यम नियम वाला पूर्ण ब्रह्मचारी, विवाह करनेवालेके समान दृढ़ बलवान् वा (सुयमः न वोहा) भार वहन करने वाले अश्व वा बैल के समान उत्तम रीति से निमन्त्रित हो। इत्यष्टमो वर्गः॥

स्वायुधः स्रोतृभिः पूर्यमन्तिऽभ्यर्षे गुह्यं चारु नाम ।

श्रीमें वाजं सितिय श्रवस्यामि वायुम्मि गा देव सोम ॥१६॥ भा०—हे (देव) तेजस्विन् ! ऐश्वर्यों के देनेहारे ! हे (सोम) उत्तम शासक ! विद्वन् ! तू (सोनृभिः पूयमानः) अभिषेक करनेवाले जनों से अभिषिक्त होता हुआ (सुआयुधः) उत्तम हथियारों और उपकरणों से सम्पन्न होकर (गृद्धम् चारु नाम अभि अर्ष) बुद्धिमें स्थित, सुन्दर नाम को प्राप्त हो । तू (सितः इव) वेगवान् अश्वके समान बलवान् होकर (सितः) सात इन्द्रियों के तुल्य, सात राष्ट्र प्रकृतियों सिहत (श्रवस्या) यश और ज्ञान की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर (वाजम् अभि अर्ष) ऐश्वर्य और ज्ञान प्राप्त कर । और (वायुम् अभि अर्ष) हमें वायु, प्राणवत् प्रिय पदवी और ज्ञानी गुरु को प्राप्त कर, और (गाः अभि) नाना भूमियों और वाणियों को प्राप्त कर ।

शिशुं जन्नानं हर्यतं सृजन्ति शुम्भन्ति वर्द्धि मुरुती गुणेनं । कविर्गीर्भिःकाव्येनाकविः सन्त्सोमः प्रवित्रमत्येति रेभेन् ॥१७॥ भा०—जिस प्रकार (हर्यतम् ) कान्तियुक्त, मनोहर, ( जज्ञानं शिशुम् ) उत्पन्न होने वाले छोटे बालक को (मृजन्ति ) जलादि से स्वच्छ करते और (शुंभन्ति) सुशोभित करते हैं उसी प्रकार (मरुतः) वायुवत् बल्वान्, वीर प्रजाजन, (गणेन ) नाना गण बना कर (जज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त करनेहारे वा नव उदीयमान (हर्यतं बिह्नं ) सुन्दर कार्यभार वहन करने में समर्थ, अग्निवत् तेजस्वी पुरुष को (मृजन्ति, शुंभन्ति ) स्नान कराते और अलंकृत करते हैं, उसका समावर्जन करते हैं। वह (कविः ) क्रान्त-द्शीं, (गीभिः ) उत्तम गुरु-उपिदृष्ट वाणियों से और (काव्येन ) विद्वानों के ज्ञान और कर्म समृह से (कविः ) परम मेधावी (सन् ) होकर (रेभन् ) उत्तम उपदेश करता हुआ (सोमः ) विद्वान् जन (पवित्रम् अति पृति ) परम पावन प्रभु-पद को प्राप्त होता है।

ऋषिमना य ऋषिकत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पद्वीः कवीनाम् । तृतीयं धामं महिषः सिर्वासन्त्सोमो विराजमनु राजित ष्टुप्॥१८॥

भा०—(यः) जो (ऋषि-मनाः) सर्व सत्यार्थ देखने वाला, विद्वानों के ज्ञानों को जानने वाला, उनके चित्तों के समान चित्त वाला, (ऋषिकृत्) सब को दर्शन करने वाला वा अन्य भी मन्त्रार्थ दृष्टाओं को उत्पन्न करने में समर्थ, (सहस्र-नीथः) सहस्रों वाणियों को जानने वाला, परम वेदज्ञ, (कवीनां पदवीः) विद्वानों के बीच में ज्ञानयोग्य परमपद का प्रकाशक होता है वह (सिपासन्) अन्यों को भी ज्ञानैश्वर्य प्रदान करता हुआ (स्तुप्) उपदेष्टा, (महिषः) महान्, (सोमः) शास्ता विद्वान् होकर (विराजम् अनु) विशेष दीसिमान् सूर्य के अनुसार (नृतीयं धाम) तीसरे वा सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर प्रकाशित होता है।

चुमूषच्छ्येनः शंकुनो विभृत्वां गोविन्दुईप्स आर्युधानि विभ्नंत् । ऋषासूर्मिं सर्वमानः समुद्रं तुरीयं धार्म महिषो विवक्ति ॥१६॥

भा०—( चमू-सत् ) सेनाओं पर अध्यक्षवत् विराजने वाले सेनापति के तुल्य ( चमूषत् ) विषयों के भोक्ता, इन्द्रिय, मन, देह के ऊपर अध्य-क्षवत् वशीकर्त्ता, (श्येनः) शंसनीय आचार वाला, (ग्रुकुनः) शक्तिमान्, अन्यों को भी उन्नत पद पर ले जाने में समर्थ, और शत्रुओं को उत्पीड़न करने वाला, (विभृत्वा) सर्वेत्र विहार करने वाला वा प्रजा को विशेष रूप से भरण पोषण करने में समर्थ ( गोविन्दुः ) वेद वाणियों और भूिं यों को सूर्यं रिमवत् धारण करने वाला, तेजस्वी, ( दप्सः ) दुतगति वाला, वीर्यवान् होकर (आयुधानि विश्वत्) नाना शस्त्रों उपकरणों को धारण करता हुआ, साधनसम्पन्न, (महिषः) महान् शक्तिशाली होकर, (अपाम् जामम् सचमानः ) जलों के तरंग के तुल्य प्रजा वर्गों के उत्तम बल को प्रा<mark>प</mark>्त करता हुआ, (समुद्रं) समुद्रवत् महान् , सर्वं रसों के आकर (तुरीयं धाम) चतुर्थं धाम, परम पद प्रभु को ( विवक्ति ) प्राप्त होता है। मर्थों न शुभ्रस्तन्वं मृजानोऽत्यो न मृत्वा सुनये धनानाम्। वृषे<mark>व यूथा परि कोशामर्धन्किनकद्मम्वो</mark> राविवेश ॥ २० ॥ ६ ॥ भा०-वह ( ग्रुभ्रः मर्थः न ) सुशोभित युवा पुरुष के समान अपने (तन्वं मृजानः) देह रूप को अलंकृत करता हुआ, (धनानां सनये) धनों के देने वाले के लिये (अत्यः सत्वा न ) वेगवान् अश्व के समान सदा सरण या आक्रमण करने में तैयार, ( यूथा वृपा इव ) गोयूथ में वृपभ के समान हृष्ट पुष्ट, होकर (कोशम् परि अर्पन् ) खडू वा धनकोश को प्राप्त करता हुआ, ( किनकदत् ) शत्रुओं को ललकारता हुआ, वीरवत् (चम्वोः अविवेश ) दोनों सेनाओं के वीच प्रवेश करे। इसी प्रकार

मन्त्र में जीव का गर्भाशय में प्रवेश भी कहा है। इति नवमो व ः ॥ पर्वस्वेन्द्रो पर्वमानो महीभिः किनकदत्पि वार्राएयर्ष । क्रीळेञ्चम्ब्रोडे रा विश पूयमान इन्द्रे ते रसी मिट्टरो ममन्तु।।२१॥

विद्वान उपदेश होकर (चम्वोः) स्त्री पुरुपों के बीच प्रवेश करे। इस

भा०—हे (इन्दों) तेजस्विन्! तू (महोभिः पवमानः) बड़ों से अभिषिक्त, स्नातक होकर (पवस्व) हमें प्राप्त हो। (किनिकदत्) गर्जता हुआ, (वाराणि पिर अर्ष) वरण करने योग्य, शत्रु-वारण में समर्थ ऐश्वर्यों और वलों को प्राप्त कर। (प्यमानः) अभिषिक्त होकर ही तू (चम्बोः) दोनों सेनाओं के बीच वीरवत् समस्त छी पुरुषों माता पिताओं वा राज प्रजा वर्गों के बीच (आविश) प्रवेश कर। (ते रसः) तेरा बल और ज्ञान रस (मिद्रः) हर्षकारी होकर (इन्द्रम् ममत्तु) ऐश्वर्यवान् राजा और राष्ट्र को आहादक हो।

पास्य धारा वृह्तीर सृयन्नको गोभिः कुलगुँ या विवेश। साम क्रएवन्त्सामन्यो विपश्चित्कन्द्रेन्नेत्यभि सख्युर्न जामिम् २२

भा०—(अस्य धाराः बृहतीः) इस की बड़ी र महान् अर्थ को धारण करने वाली वेद वाणियां और बड़ी र शक्तियां (प्र अस्प्रम् ) अच्छी प्रकार प्राप्त हो। उसके पश्चात् वह विद्वान् और वीर (गोभिः अक्तः) वाणियों द्वारा रिश्मयों से चमकते सूर्य वा चन्द्रवत् (कलशान् आ विवेश) स्नानार्थ कलशों के बीच प्रवेश करे अर्थात् तदनन्तर वह स्नान करने का अधिकारी हो। वह (विपश्चित्) ज्ञान और कर्मशक्ति का जानने और संचय करने हारा विद्वान् (सामन्यः) सामवेद में, साम गुण के प्रयोग में, एवं सर्वत्र समान व्यवहार, समदृष्टि में कुशल होकर, सब को सान्त्वना, शान्तिमय वचन प्रदान करने वाला होकर और (साम कृण्वन्) साम. सान्त्वना, समदृश्चिता, सम्यग् व्यवहार और स्तृति आदि का प्रयोग करता हुआ (कन्दन्) उत्तम उपदेश करता हुआ, (सल्युः न जामिम्) सब को मित्र के वन्यु के तुल्य (अभि एति) स्नेह से प्राप्त करे।

श्चपद्मन्त्रेषि पवमान् शत्रून्य्रियां न जारो श्चाभिगीत् इन्दुः । स्रोदन्यनेषु शकुनो न पत्वा सोर्मः पुनानः कलशेषु सत्ता ॥२३॥ भा०—हे (ग्वमान) राष्ट्र के कण्टकों को शोधन करने हारे! हे आगे बढ़ने हारे! हे अभिषेक योग्य! तू (इन्डुः) तेजस्वी एवं दयालु, शहु के प्रति वेग से जाने वाला होकर (अभि-गीतः) स्तृति किया जाता हुआ, (जारः प्रियां न) स्त्री की आयु को अपने श्रायु के साथ ही जीर्ण करने वाला पुरुप जिस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप्त होता है उसी प्रकार तू (शकून अपन्न ) शहुओं को मार भगाता हुआ, अपनी (प्रियां) प्रिय प्रजा को (एपि) प्राप्त हो। तू (शकुनः नः पत्वा) शक्तिशाली वाज़ के समान वेग से आक्रमण करने में समर्थ होकर (वनेषु सीदन्) जलों या ऐश्वर्यों के बीच वा हिंसक शहुओं के बीच में भी तेजस्वी होकर (सोमः) सर्वशासक रूप से (कलशेषु पुनानः) कलशों के बीच अभिषिक्त होकर (सत्ता) सर्वाध्यक्ष पद पर विराजने वाला हो।

त्रा ते रुचः पर्वमानस्य सोम योर्षेव यन्ति सुदुर्घाः सुधाराः । इ<u>ष्टिरानीतः पुरु</u>वारी <mark>ऋष्स्वाचिकदत्कलशे देवयूनाम् २४।१०।४</mark>

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक ! उपदेष्टः ! (पवमानस्य ते रुचः) स्वयं अभिषिक्त, पवित्र एवं अन्यों को पवित्र करने हारे, तेरी कान्तियां और उत्तम २ अभिलापाएं और (योषा इव) स्त्री के तुल्य ही (सु-दुधाः) उत्तम पुष्टियुक्त, रस प्रदान करने वाली (सु-धाराः) उत्तम वाणियां (आ-यन्ति) सब ओर प्रसार करें। (हिरः) सब के दुःखों को हरने वाला (पुरु-वारः) बहुतों से वरण करने योग्य होकर (अप्सु आनीतः) प्रजाओं के बीच लाया जावे, वे (देवयूनां कलशे) विद्वानों या राजा के चाहने वाले जनों के राष्ट्र में (अचिकदत्) शासन करे। इसी प्रकार विद्वान् पुरुष (देवयूनां कलशे) ग्रुभ गुणों के आकांक्षी, जन मण्डल में उप-देश करे। इति दशमो वर्गः॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः॥

## [ 03 ]

ऋषिः — १ — ३ वसिष्ठः । ४ — ६ इन्द्रप्रमतिर्वामिष्ठः । ७ — ६ वृषगणो वासिष्ठः । १० — १२ मन्युर्वासिष्ठः । १६ — १४ उपमन्युर्वासिष्ठः । १६ — १८ व्याप्त्रपद्मासिष्ठः । १६ — २१ राक्तिर्वासिष्ठः । २२ — २४ कर्णश्रुद्धगसिष्ठः । २५ — २७ मृळीको वासिष्ठः । २८ — ३० वसुक्रो वासिष्ठः । ३१ — ४४ परा- शरः । ४४ — ५८ कुत्सः ॥ पवमानः सामो देवता ॥ छन्दः — १, ६, १०, १२, १४, १६, २१, २४, २६, ३२, ३६, ३८, ३६, ४४, ४६, ५२, ५२, १४, ५६, २१, १६, ३२, ३६, ३८, ३६, ४४, ४६, ५२, ५४, ५६, विचृत् विच्रुत् । २ — ४, ७, ८, ११, १६, १७, २०, २३, २४, ३३, ४८, ५३ विराट् विच्रुत् । ५८, ११, १२, २०, ३४, ३५, ३७, ४२ — ४४, ४७, ५७, १८ विच्रुत् । १८, ४१, ५०, ४१, ५५ छार्ची स्वराट् विच्रुत् । ३१, ४६ पादनिचृत् विच्रुत् । ४० मुरिक् विच्रुत् ॥ अष्टापञ्चाराद्वचं स्क्रम् ॥

श्चस्य प्रेषा हेमना पूयमाना देवा देवेभिः सम्पृक्त रसम् । सुतः प्रवित्रं पर्येति रेभेन्मितेव सर्ब पशुमान्ति होता ॥ १ ॥

आo—( देवेभिः पूथमानः देवः) विद्वान्, तेजस्वी पुरुषों से अभिषिक्त, तेजस्वी पुरुष (प्रेषा) आगे उन्नति की ओर प्रेरणा देनेवाले (हेमना)
सुवर्णरूप साधन से ( अस्य रसम् ) इस राष्ट्र के वल को (सम् अप्रक्त)
अच्छी प्रकार जोड़ दे। अर्थात् धन और राष्ट्रवल की उत्तम संगति रक्षे।
वह ( सुतः) अभिषिक्त होकर ( रेभन् ) शासनाज्ञा करता हुआ ( पवित्रम्
पिर एति ) अति पवित्र पद को प्राप्त करता है। उस समय वह ( होता )
सवको अपने समीप बुलानेवाला, ( मिता इव पशुमन्ति सद्म पिर एति )
वने हुए उन पशु सम्पदा से युक्त, गृहों को गृहपित के तुल्य प्राप्त होता है।
उन सव पर उसको समान अधिकार होता है।

भद्रा वस्त्रा समन्या वसाना महान्क्विनिवर्चनानि शैसन्। त्रा वंच्यस्व चुम्बीः पूयमाना विचन्त्रणा जागृविदेववीतौ ।।२॥

भा०-वह ( महान् कविः ) गुणों में महान्, क्रान्तदर्शी, विद्वान् मेधावी, (भद्रा) सुन्दर कल्याण सूचक, (समन्या वस्ना वसानः) संग्राम योग्य वा सभाभवनादिके योग्य वस्त्रों को धारण करता हुआ (निवचनानि शंसन्) निश्चित सत्य वचनों का उपदेश करता हुआ, (चम्वोः पूयमानः) दो महती सेनाओं के बीच अभिषिक्त होता हुआ सेनापित के तुल्य (देव-वीती जागृविः) देवों, विद्वानों, वीरों एवं ग्रुभगुणों की प्राप्ति में (जागृविः) जागने वाला, सदा सावधान, अप्रमादी, (विचक्षणः) विशेष ज्ञान का दृष्टा होकर ( आ वच्यस्व ) प्राप्त हो और सर्वत्र ग्रुभ उपदेश करे।

समु प्रियो मृज्येत सानो अव्ये युशस्तरी युशसां चैती युस्मे । <mark>श्रमि स्वरें धन्वा पूयमानी यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥३॥</mark>

भा०—( अस्मे ) हमारे द्वारा (अब्ये सानौ) भूमि के सर्वोच प्रजा-पालक पद पर (प्रियः) सर्वप्रिय, सबको प्रसन्न, तृप्त करनेवाला, ( यशसां यशस्तरः ) यशस्वी जनों के बीच अधिक यशस्वी, ( क्षेतः ) इस भूमि का ही निवासी पुरुष ( संमृज्यते ) अभिषेक किया जाना उचित हैं। हे उत्तम शासक ! तू (प्यमानः) अभिषिक्त होता हुआ, ः(धन्वस्व) आकाश में मेघवत् इस भूमि में (अभि स्वर ) सर्वत्र गर्जना या घोषणा कर । हे बिद्वान् पुरुषो ! आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम सुखकारी उपायों से पालन करो।

प्रगायताभ्येचीम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय। स्बादुः पंवाते अति वारमव्यमा सीदाति कलशै देवयुनैः ॥४॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (प्र गायत) उत्तम रीति से गान करो या उत्तम रीति से उपदेश करो, हम लोग ( देवान् प्र अर्चाम) विद्वानीं का अच्छी प्रकार आदर करें। आप लोग (महते धनाय) बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (प्र हिनोत) प्रेरित करों। वह (स्वादुः) स्वकीय बन्युजनों को एवं 'स्व' परम ऐश्वर्य को सब प्रकार से ग्रहण करने और भोगने में समर्थ होकर (अव्यं वारम्) रक्षक के सर्वोच्च वरणीय पद को, (पवाते) सबसे बढ़कर, प्राप्त करें। वह (देवेयुः) विद्वानों, और ग्रुभगुणों की कामना करता हुआ, (नः कलशम् आ सीदाति) हमारे स्वान योग्य कलश के नीचे आ विराजे। हम उसका अभिषेक करें। अध्यात्म में—अपना ही कर्मफल भोगने से आत्मा 'स्वादु' है। प्राण और पार्थिव आवरण देह में आता है और देव अर्थात् प्राणों का स्वामी होकर इस देह में विराजता है। इन्दुंदेवानामुप सल्यमायन्त्सहस्त्रधारः पवते मदाय। नृभिः स्तवानो ग्रमु धाम पूर्वमग्रान्तन्द्रं महते सौमगाय ४।११

भा०—(इन्दुः) तेजोयुक्त, इस और उस लोक को दिवत होनेवाला वा उस प्रभु का उपासक जीव, राजावत् (देवानाम् सख्य आयन्) विद्वानों और वीरों के मैत्री भाव को प्राप्त करता हुआ, (सहस्रधारः) सहस्रों शक्तियों, बाणियों, और स्तुतियों वाला होकर (मदाय) परमानन्द के लाभ के लिये यन्त करे। वह (नृभिः स्तवानः) उत्तम नेता मार्गदर्शी जनों द्वारा उपदेश प्राप्त करता हुआ (पूर्वम् धाम अनु) पूर्व जन्म के अनुसार (महते सौभगाय) वहे भारी ऐश्वर्य सुखादि प्राप्त करते के लिये (इन्द्रम् अगन्) उस परमैश्वर को प्राप्त हो। इसी प्रकार राजा या विद्वान् विद्वानों का सख्य प्राप्त कर उत्तम जन्मों से उपदिष्ट होकर परम सौभाग्य के लिये प्रभु वा सर्वोपिर पद को प्राप्त हो। इत्येकादशो वर्गः॥

स्तोत्रे गाये हरिर्राषी पुनान इन्द्रम्मदी गच्छत ते भरीय। देवैयीहि सरथं राधो अच्छी यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ६ भा०—हे विद्वन ! शासक ! हे आक्षन ! तु (हरिः ) उत्तम प्रजा का दुःखहारी और मनोहारी होकर ( पुनानः ) राष्ट्र को निष्कण्टक एवं अपने को अभिपिक्त करता हुआ, (स्तोत्रे राये) स्तुति योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये हो। (ते मदः) तेरा हर्प और सुख (भराय) संग्राम के (इन्द्रं गच्छतु) परमेश्वर्यवान् प्रभु को प्राप्त हो । तू अपने (देवैः) वीरों, विद्वानों और प्राणों सहित (सरथं) रथ, देह से युक्त होकर वीर सेना-पतिवत् ( राधुः अच्छ पाहि ) आराध्य प्रभु को धन के तुल्य प्राप्त कर । हे विद्वान् जनो ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा आप लोग उत्तम उपायों से पालन करो।

प्र काव्यमुशनेच बुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। महिबतः ग्रुचिवन्धुः पावकः पदा वराहो ग्रुभ्येति रेभन् ॥७॥

भा०—(देव:) ज्ञान, ऐश्वर्य का दान करने वाला, ज्ञान का प्रकाशक, तेजस्वी पुरुष ( उशनाः इव ) तेजस्वी, सूर्यं के तुल्य स्वतः इच्छावान् हो कर (काव्यम् प्रबुवाणः ) विद्वान् कवि क्रान्तदर्शी जनों तथा परम कवि परमेश्वर प्रोक्त वेदज्ञान का प्रवचन करता हुआ ( देवानां जनिम विवक्ति ) विद्वान जनों या ज्ञानाभिलाषी जनों के बीच यथार्थ तत्व ज्ञान का प्रवचन करें। वह (महिन्नतः) बड़ा न्नतनिष्ठ, ( शुचि-वन्धुः ) शुद्ध पवित्र, नियम-बन्धनादि से युक्त एवं छुचि या तेज से अन्यों को सत् मर्यादाओं में वांधने वाला और (पातकः) परमपावन गुरु, (वराहः) उत्तम वचनों का उपदेष्टा वन कर (रेभन्) उत्तम उपदेश करता हुआ ( पदा अभि एति ) नाना उत्तम पदों को प्राप्त हो, वह ज्ञान सहित हमें प्राप्त हो।

<mark>प्र हंसासस्तृपलं मन्युमच्छामाद्रस्तं वृष्गणा</mark> अयासुः । श्राङ्ग्रद्यं पवमानं सर्वायो दुमर्षे साकं प्र वदन्ति वागम् ॥८॥

भा०—(हंसासः) हंसों के समान सत् और असत् का नीर क्षीरवत् विवेक करने वाले, अपने अन्तः और बाह्य शत्रुओं का नाश करने वाले,

विद्वान्, योगाभ्यासी और वीर ( वृपगणाः ) वलवान् जन, ( अमात् ) गेगवत् पीड़ादायी जन्ममरणमय सांसारिक दुःख और शत्रु वर्ग से भयभीत होकर ( अस्तं मन्युम् ) गृह के समान शरण सुख देने वाले ज्ञानवान् शत्रु के स्तम्भक वलशाली ( तृपलं ) क्षिप्र कार्यकारी, सब को अन्न सुखादि से तृप्त करने वाले, ( तं ) उस प्रभु को ( अथासुः ) प्राप्त होते हैं। वे ( सखायः ) उसके मित्र होकर ( आंगूष्यं ) सब से शरणवत् प्राप्त और स्तुति करने योग्य, ( पवमानं ) परम पावन, अन्यों को पवित्र करने वाले, ( दुर्मर्षः ) प्रतिपक्षी जनों से पराजित न होने वाले, असद्य विक्रमशील, ( वाणम् ) सेवनीय, शत्रुओं के नाशक पुरुष को प्राप्त कर ( साकं ) ( प्र वदन्ति ) उसका एक साथ गुणगान करते हैं । अध्यात्म में—आत्मा अंग २ में बसने से आंगूष्य है । भोक्ता होने से 'वाण' है । ज्ञानवान् होने से 'मन्यु' है । प्राण गतिशील होने से 'हंस', बलवान् होने वा वृषरूप, देहवाहन आत्मा के गण होने से 'वृष्गण' हैं ।

स रहत उरुगायस्य जुति वृथा कीळन्तं मिमते न गार्यः। परीणुसं क्रेणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदेहेशे नक्समुजः॥ ६॥

भा०—(सः) वह विद्वान, आत्मा, शासक (उरुगायस्य) महान् स्तुति वाले प्रभु के (ज्तिम्) सेवन करने योग्य मार्ग को, महोपदेष्टा की वाणी को शिष्यवत् (रंहते) गमन करता, प्राप्त करता है। (ब्रुथा क्रीडन्तं) अनायास हीप्रकृतिमय लोकों में विचरण करते हुए उसको (गावः न मिमते) वाणियें प्री तरह से वर्णन नहीं कर सकतीं और ये समस्त लोक उसको माप नहीं सकते। वह (हरिः) पीत वर्ण, तेजस्वी एवं जलादि हरण करने वाले सूर्य के समान (तिग्म-श्रंगः) तीक्ष्ण प्रकाशों वाला, तेजस्वी होकर (परीणसं कृणुते) अन्त को मेव के तुल्य बहुत भारी सुख, ऐश्वर्य वा महान् कार्य करता है वह (दिवानक्तम्) दिन और रात (ऋजः) तेजस्वी रूप होकर (दृश्शे) दिखाई देता है। इन्दुर्वाजी पेवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदीय । इन्ति रत्नो वार्धते पर्यरातीर्वरिवः कृगवन्वजनस्य राजा ॥१०॥१२

भा०—वह (इन्दुः) तेजस्वी, दयाल, (वाजी) बलवान्, ज्ञानवान्, ऐश्वर्यवान्, संग्रामकुशल, (सोमः) उत्तम शासक, (गोन्योघाः) वेग से जाने वाले अधीन जनसमूह का स्वामी होकर (सहः इन्वन्) बड़े भारी शत्रु-पराजयकारी वल को संचालित करता हुआ (इन्द्रे) ऐश्वर्ययुक्त राज्य के निमित्त (पवते) दुष्टों का शमन और सज्जनों का उपकार करता है। वह (रक्षः हन्ति) दुष्टों को दण्ड देता है और (अरातीः परा बाधते) कर न देने वालों वा अन्यों को धन, ऋण आदि न देने वाले शत्रुओं और अपराधिया को पीड़ित करता है। वह (वृजनस्य राजा) वल का राजा, वलशाली सैन्यपित होकर (विरवः कृष्वन्) धनैश्वर्य सम्पादन करता हुआ विराजता है।

इसी प्रकार विद्वान जन (इन्द्रे) प्रभु परमेश्वर के निमित्त (गोन्योघाः) वाणियों को नम्रता से प्रवाहित करने वाला होकर (मदाय) परमानन्द को प्राप्त करने के लिये (सहः इन्वन्) सहनशीलता, तपस्या को करता हुआ आगे बढ़े। विद्वा-बाधाओं को दूर करता हुआ, वह (वृजनस्य) परम प्राप्य प्रभु की सेवा करता हुआ वह (राजा) स्वयं राजावत तेजस्वी हो जाता है। इति द्वादशो वर्गः॥

अध् धारया मध्या पृचानस्तिरो रोम पवते आद्वीदुग्धः।

इन्दुरिन्द्रस्य सुख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ ११ ॥

भा०—(अध) और (मध्वा धारया प्रचानः) मधुर वेदमय ज्ञान रस से युक्त, वाणी से युक्त होता हुआ वह (अदि-दुग्धः) मेघ के तुल्य उदार गुरुजनों से, ज्ञान से परिपूर्ण होकर (रोम) ब्रह्मचर्य काल में गृहीत मृगाजिन वा आविक कम्बलादि को (तिरः पवते) एक ओर कर देता है, और वह (इन्दुः) चन्द्रवत् आह्वादक तेजस्वी होकर (इन्द्रस्य सख्यं जुपाणः ) ज्ञान के दाता, अज्ञान के नाशक गुरु के मित्र भाव युक्त पद का सेवन करता हुआ ( देवः ) स्वयं अन्यों को ज्ञान देने में समर्थ एवं तेजस्वी ( मत्सरः ) सबको ।हर्पदाता होकर ( देवस्य मदाय ) अपने ज्ञान-दाता गुरु के हर्ष- का कारण होता है। इसी प्रकार ( देवः ) ऐश्वर्यादि का इञ्छुक जीव उस उपास्यदेव का सख्य प्राप्त करता हुआ ज्ञान से पूर्ण और ज्ञान वाणी से युक्त होकर। ( रोम तिरः पवते ) रोम से आवृत इस देह-वन्धन को दूर कर देता है।

श्रुभि प्रियाणि पवते पुनानो देवे। देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन् । इन्दुर्धभीरायृतुथा वस्त्रीनो दश ज्ञिपी अव्यत सानो अर्व्ये ॥१२॥

भा०—(स्वेन रसंन) अपने वल और आनन्द रससे सव (देवान्) देवों, वल, धन आदि की कामना करने वाले जनों, प्राणों और इच्छुकों को संयुक्त करता हुआ (पुनानः) पवित्र होता हुआ और (देवः) ज्ञान वलेश्वर्यप्रद सोम, शासक मुख्य नायकवत् आत्मा या साधक विद्वान् (ऋतुथा) काल वा ऋतु के अनुसार (प्रियाणि धर्माणि अभि वसानः) सव को प्रिय लगने वाले वा पोषक आत्मप्रिय धर्मों, धारक यत्नों वा साधनों को धारण करता हुआ, (इन्दुः) तेजस्वी, ऐश्वर्य शक्तियों से युक्त होकर, (अव्ये सानों) सर्वरक्षक, पालक के उच्च भोग्य या भोक्ता पद पर अपने अधीन (दश क्षिपः) आशु काम करने वाले दश प्राणों को राजा दश अमात्य प्रकृतियों के समान (अव्यत) प्राप्त करे।

वृषा शोर्णो अभिकर्निक<u>द</u>द् गा <u>न</u>दर्यन्नेति पृथिवीमुत द्याम् । इन्द्रेस्येव वृग्तुरा शृंगव आजौ प्रेचेतर्यन्नर्ष<u>ति वाच</u>मेमाम्॥१३॥

भा०—वह महान् आत्मा (वृषा) बलवान् सुखों का वर्षक, (शोणः) तेजस्वी, (गाः अभि कनिकदद्) नाना वाणियों का उपदेश करता हुआ उपदेशक वत् नाना सूर्यों के सञ्चालक प्रभुवत्, नाना भूमियों के शासक के तुल्य इन्द्रियों को वश करता हुआ आत्मा, (पृथिवीम् उत द्याम्)
पृथिवी, आकाशवत् देह और मस्तक भाग को वा भूमिस्थ प्रजा और राजसभा को ( नद्यन् ) अपने अनुकृल ध्वनित एवं समृद्ध करता हुआ आता
है (आजौ) युद्ध एवं सर्वोपिर पद पर ( इन्द्रस्य इव ) जलप्रद मेघ के
तुल्य (वग्नुः आश्चण्वे) गम्भीर वचन, सर्वत्र सुनाई देवे, तव वह ( इमाम्
वाचम् प्रचेतयन् अपंति ) सबको उत्तम ज्ञान प्रदान करता हुआ इस वाणी
को प्रकट करता है, स्वयं जानता अन्यों को जनाता है।

रसाय्यः पर्यसा पिन्वमान ईरयेन्नेषि मधुमन्तसंग्रम् । पर्वमानः सन्तिनमेषि कृरविन्निन्द्राय सोम परिष्टिच्यमानः ॥१४॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक! उपदेष्टः! विद्वन्! त् (रसाय्यः) ज्ञानरस से तृप्त (पयसा पिन्वमानः) परिपोषक जल से सेवित, आर्दित वा स्नात होकर (मधुमन्तं अंग्रुम्) मधु से युक्त खाने या सेवन मात्र करने से शान्तिदायक मधुपर्कं को प्राप्त करता वा उसी प्रकार मधुर शान्तिदायक वचनों को अन्य के प्रति (ईरयन्) प्राप्त करता हुआ (एपि) प्राप्त होता है। और तू (पवमानः) आगे बढ़ता हुआ, (इन्द्राय परि सिच्यमानः) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त सज्य पद के लिये अभिषिक्त होता हुआ (सन्तिनं कृण्वन्) संतानवत् विस्तार को प्राप्त होने वाले प्रजा जन को (कृण्वन्) अपनाता हुआ (एपि) प्राप्त हो।

एवा पवस्व मिट्टो मद्यिदेश्वासस्य नुमर्यन्वधस्तैः । पिट्ट वर्णुं भरमाणे। रुशन्तं गुव्युनीं श्रर्षे परि सोम सिक्कः १४।१३

भा०—हे (सोम) उत्तम शासन करने हारे विद्वन् ! राजन् ! तू (उद-ग्रामस्य) आदर सत्कारार्थं जल ग्रहण करने वाले, अभिषेचक प्रजाजन के (मदाय) हर्पोत्सव की वृद्धि के लिये (एव पवस्व) अवश्य इस राष्ट्र को प्राप्त कर और इसको कष्टों से रहित कर। (वधस्तैः) अपने दुष्ट नाशक साधनों, शस्त्रास्त्रों तथा उपदेशों से, (नमयन्) सब को विनय-पूर्वक झुकाता हुआ (रुशन्तं वर्णम्) तेजोयुक्त अपने को वरण करने वाले तेजस्वी रूप के समान, उज्ज्वल, क्षात्र, ब्राह्म और वैश्य वर्ण को (पिर भरमाणः) सब ओर पिरपुष्ट करता हुआ, (गन्युः) मूमि और स्तुति वाणियों को चाहता हुआ (पिर सिक्तः) अभिषिक्त होकर (नः अर्ष) हमें प्राप्त हो।

जुष्ट्वी ने इन्दो सुपर्था सुगान्युरौ पवस्व वरिवांसि कृएवन् । घनेच विष्वरिद्धाःतानि विद्यन्निष्ठ ष्णुनी धन्व सालो अव्ये ॥१६॥

भा०—हे (इन्दो ) ऐश्वर्य, दीप्ति और तेज से सम्पन्न ! तू (सुपथा) उत्तम मार्ग से (नः) हमारे (सुगानि वरिवांसि) सुख से प्राप्त होने योग्य उत्तम २ धनों को (जुण्डवी) प्राप्त होकर और उनको (नः) हमारे लिये भी (सुगानि कृण्वन्) सुख से प्राप्त होने योग्य करता हुआ अथवा (सुगानि सुपथा जुण्डवी) सुख से गमन योग्य उत्तम वैदिक मार्गों को सेवन करके (उरो ) बड़े भारी परिमाण में (नः वरिवांसि कृण्वन्) हमें नाना धनेश्वर्य प्रदान करता हुआ, (विश्वक्) सर्व प्रकार के और सर्वत्र (धना इव दुरुतानि विव्वन्) धनीभूत बुरे पापाचारों को विनाश करता हुआ (स्नुना) अपने प्रवाही, छुद्ध-पवित्रकारक धारा से (अब्ये सानो अधि धन्व) रक्षकोचित पद पर प्राप्त हो।

वृष्टिं नो अर्ष द्विव्यां जिंगुरनुमिळावतीं शुङ्गर्यी जीरदानुम् । स्तुकेव बीता धन्वा विचिन्वन्वन्धूंरिमाँ अर्वराँ इन्दो बायून् ॥१७॥

भा०—हे (इन्दो) इस जीव के प्रति प्रेमरस द्वित करने हारे! तू (नः) हमारे लिये, (जिगत्नुम्) प्राप्त करने योग्य, हमारे प्रति आने वाली, (इडावतीम्) उत्तम अन्नसम्पदा से युक्त, (शं-गर्या) शान्ति-दायक, प्राणों वा गृह तक में शान्तिदायक, शान्ति के गृह रूप (जीरदानुम्) शीघ्र वा जीवन प्रदान करने वाली, (दिन्यां वृष्टि अर्ष) दिन्य वृष्टि प्रदान कर । तू ( इमान् अवरान् वन्ध्न ) इन अपने से अन्य, पद, मान, शक्ति वाले सम्बन्ध से बद्ध, (वायून्) वायुवत् बलवान् वा ज्ञानशक्ति के इच्छुक जनों को (स्तुका इव वीता) पुत्रों के समान प्रिय एवं रक्षा योग्य जानकर (विचिन्वन् ) उनको संग्रह करता हुआ ( धन्व ) प्राप्त कर । य्रिन्थ न वि ष्य प्रिथितं पुनान त्र्युजुं च गातुं वृज्जिनं च सोम । अपन्यो न केदो हिएरा सृजानो मयो देव धन्व प्रस्त्यावान् ॥१८॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन्! हे शास्तः! हे प्रभो! राजन्! विद्वन्! तू (पुनानः) पवित्र करता हुआ (प्रथितं) वंधे हुए जीव को (प्रिन्थं न) वंधी गांठ के समान (वि स्य) विशेष रूप से खोल दे, मुक्त कर। और तू (ऋजुं च गातुम्) ऋजु, सरल धार्मिक मार्ग को (वि स्य) खोल दे। और (वृजिनं च) बल वा गन्तव्य मार्ग को खोल, (वृजिनं) वर्जन करने योग्य पाप का भी (वि स्य) विशेष प्रकार से अन्त कर। तू (हरिः) सर्वदुःखहारी तेजस्वी, (अत्यः न कदः) अश्व के समान सबसे पार होकर, सब को उपदेश करता हुआ, (आ सजानः मर्थः) आदरणीय पद पर स्थापित मनुष्य के तुल्य (पस्त्यावान्) गृहपित के तुल्य समस्त गृहों और लोकों का स्वामी होकर (धन्व) प्राप्त हो। जुष्ट्यो मद्याय द्वेचतात इन्द्रो पिर् प्याना धन्व सानो ग्रद्धो॥ १६॥ सहस्त्रिधारः सुर्मिरदृष्धः परि स्रव् वार्जसातौ नृषही ॥ १६॥

भा०—हे (इन्दो) सबके उपास्य, हे तेजस्विन् ! ऐश्वर्यवन् ! तू (देव-ताते) विद्वानों द्वारा विस्तारित इस यज्ञ में (मदाय जुष्टः) अति हर्ष और आनन्द के लिये प्रेम द्वारा परिसेवित, उपासित होकर (अब्ये सानों) प्रीतियोग्य, सर्वरक्षक, परमोच्च पद पर (स्नुना) मेघवत् आनन्द रस के प्रदान करने वाले रस से (परि धन्व) प्राप्त हो। तू (सहस्र-धारः) सहस्रों धाराओं से बरसने वाले मेघ के समान सहस्रों धारक शक्तियों वा धारा, वाणियों, ब्यवस्था-नियमों से सम्पन्न होकर (सुरिभः) सुख से वा

उत्तम रीति से कार्यों का आरम्भ करने वाला और (अदृब्धः) अहिंसित होकर (नृ-सद्धे वाज-सातौ) मनुष्यों, नेताओं वा प्राणों द्वारा विजय करने योग्य इस जीवन-संग्राम वा ऐश्वर्य-प्राप्ति के कार्य में (पिर सव) आगे वह ।

श्रुरश्मानो येऽरथा श्रर्युक्ता श्रत्यांसो न संसृजानासं श्राजी। एते शुकासी धन्वन्ति सोम देवांस्सताँ उपं याता पिवध्यै २०११ ४

भा०—(ये) जो (अरशमानः) रासों से रहित, निर्वन्ध, बन्धनों से रहित, (अरथाः) रमण करने योग्य देहों से रहित, विदेह, (अयुक्ताः अत्यासः न) रथों में न जुते अश्वों के समान गृहस्थ आदि वन्धनों में न फंसे वा विपयों में असक, (आजौ ससृजानासः) युद्ध में छुटे अश्वों के तुल्य ही (आजौ) परम प्राप्तव्य पद के लिये (ससृजानासः) तैयार होते हुए (एते झुक्रासः सोमाः) ये झुद्ध, क्रान्तियुक्त, आलस्यरहित होकर कार्य करने वाले, अभिषिक्त वा ऐश्वर्यवान् सौम्य गुण वाले (देवासः) तेजस्वी और मुमुक्षा की कामना करने वाले विद्वान् जन (धन्वन्ति) आ रहे हैं। (पिवध्ये तान्) उनसे ज्ञानरस पान करने और अपनी रक्षा के लिये उन तक (उपयात) पहुंचो। इति चतुर्दशो वर्गः॥

एवा न इन्दो ग्राभि द्वेववींति परि स्रव नभो श्राणश्चमूर्ष । सोमी श्रमभ्यं काम्यं वृहन्तं र्याय द्वातु वीरवन्तमुग्रम् ॥२१॥

भा०—हे (सोम) विद्वन् ! हे उत्तम उपदेष्टा ! हे तेजस्वन् ! त् (नः) हमारे (देव-वीतिम् अभि) ग्रुभ गुणों और विद्वानों के प्राप्ति योग्य कार्य, यज्ञ आदि को (परि स्वव) प्राप्त हो । वह (सोमः) उत्तम प्रशासक (चमूषु) सैन्यों पर वशी, सेनापित के तुल्य (चमूषु) प्राणों पर वशी होकर (नमः अर्णः) मेघ आकाश से जैसे जल को देता है उसी प्रकार वह हमें (नमः) उत्तम प्रबन्ध, मर्यादा वा सूर्यवत् उत्तम सम्बन्ध से जलवत् शान्तिदायक ज्ञान और (काम्यम्) कामना करने योग्य (बृहन्तम्) बड़ा भारी, (बीरवन्तम्) वीर पुरुषों से युक्त (उप्रम्) उप्र, दुष्टों को दण्ड देने वाला (रियम्) बल वीर्यं, तेज, धन (ददातु) प्रदान करे।

तज्ञुद्य<u>ि मनेस्रो वेनेतो वाग्ज्येष्ट</u>स्य वा धर्मीख् ज्ञारनीके । <mark>आदीमायन्वरमा व</mark>ावशाना जु<u>ष्टं</u> पितै कलशे गाव इन्दुंम् ॥२२॥

भा०—(यदि) जब (वेनतः) तेजस्वी, नाना इष्ट पदार्थों के अर्थी वा विद्वान् (मनसः) मननशील चित्त, वा ज्ञानी पुरुष की (वाक्) वाणी, (तक्षत्) निकलती है, (वा) अथवा (यदि) जब (धर्मणि) राष्ट्र के धारक, पालक (अनीके) प्रमुख पद पर स्थित (ज्येष्ठस्य) अति प्रशस्त (क्षोः) आज्ञापक प्रमु की (वाक् तक्षत्) वाणी प्रकट होती है, (आत्) तब ही (ईम् इन्दुं) उस तेजस्वी (वरम्) वरणीय (जुष्टं पतिम्) प्रेमयुक्त, सेन्य पालक को (कलशे) राष्ट्र में (गावः आयन्) समस्त स्तुतियां प्राप्त होती हैं, उसी समय उसको समस्त भूमियां और सम्पदाएं भी प्राप्त होती हैं। यही उसकी तेजस्विता का प्रमाण वा परीक्षा है।

प्र दानुदो दिव्यो दानुष्टिन्व ऋतमृताय पवते सुमेधाः। धार्मा भुवद्रजन्यस्य राजा प्र रशिमभिद्शभिभारि भूम ॥ २३ ॥

भा०—(दानुदः) दान देने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्य का देने वाला, (दिन्यः) ज्ञान और तेज में निष्ट पुरुप (दानु-पिन्वः) अपने दान से सबको मेघवत् सेचन कर पुष्ट करने वाला, (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धि-वाणी से युक्त होकर, गुरुवत् (ऋताय) सत्याचरणशील, सत्पथगामी, शिष्य को (ऋतम् पवते) सत्य ज्ञान का प्रदान करे। वह (वृजन्यस्य) बल का (धर्मा) धारण करने वाला (राजा) तेजस्वी, सूर्यवत् (दशिमः रिश्मिनः) दशों दिशाओं में जाने वाली किरणों के तुल्य, दशों प्राणों, वर

द्शों अमात्यों से ( भूम ) बहुतों को, वा बड़े भारी राष्ट्र को कुछवत् ( प्र भारि ) खूब पाछन पोषण करने में समर्थ होता है। प्रवित्रेभिः पर्वमानो नृचचा राजां देवानांमुत मत्यीनाम्। द्विता भ्रेवद्विपती रयीणामृतं भेरत्सुभृतं चार्विन्दुः॥ २४॥

भा०—वह (इन्दुः) तेजस्वी पुरुष (पवित्रेभिः पवमानः) पवित्र करने वाले साधनों से अपने आपको और राष्ट्र को भी पवित्र करता हुआ, (नृचक्षाः) नेता प्राणों से जगत् भर को देखने वाले आसा के तुल्य अपने जनों से राष्ट्र को देखने वाला वा सबके शुभाशुभ को देखने वाला राजा एवं तहत् प्रभु भी (देवानाम् उत मर्त्यानाम् राजा भुवत्) देवों और मर्त्यों, विद्वानों और साधारण जनों का राजा हो जाता है। वह (रयीणां रियपितः भुवत्) सब ऐश्वर्यों का स्वामी हो जाता है। वह (सु-भृतम्) उत्तम पुरुषों से उत्तम रीति से धारण करने योग्य (चारु) उत्तम (ऋतम्) तेज, अन्न, ज्ञान, ऐश्वर्यं को (भरत्) धारण करता है। अवा इच श्रवसे सातिमच्छेन्द्रस्य वायोग्धि वीतिमर्ष।

स नं सहस्र वृह तीरिषों दा भवां सोम द्रविणावित्पुनानः २४।१४ भा०—( श्रवसे अर्वान् इव ) अन्न के लिये जिस प्रकार 'अश्व' वा यश वा धन के लिये जिस प्रकार अश्वारोही ( स-तिम् अच्छ ) युद्ध के प्रति जाता है, हे विद्वन् ! वा ज्ञानार्थिन् ! तू भी (श्रवसे) श्रवण करने योग्य वेद ज्ञान को प्राप्त करने के लिये (इन्द्रस्य सातिम् अभि अच्छ ) उत्तम ज्ञानद्रष्टा तत्वदर्शी पुरुष की दी शिक्षा को प्राप्त कर । तू ( वायोः नीतिम् अभि अर्ष ) ज्ञानप्रद गुरु की ज्ञानदीप्ति को प्राप्त कर । ( सः ) वह ( नः ) हमें ( सहस्राः वृहतीः इषः ) हज़ारों बड़ी २ अन्न सम्पदाएं और ज्ञान वा काम्य पदार्थों की वृष्टियां ( दाः ) देवे । हे ( सोम ) विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! तू ( पुनानः ) अभिषिक्त, प्रतिष्ठित होता हुआ

(नः) हमारे) छिये (द्रविणः-वित्) धनैश्वर्यं का प्राप्त कराने वाला (भव) हो ॥ इति पञ्चदक्षो वर्गः ॥

देवाव्यो नः परिष्टिच्यमानाः चर्यं सुवीरं धन्वन्तु सामाः। श्रायुज्यर्चः सुमृति विश्ववारा होतारो न दिवियजी मन्द्रतमाः २६

भा०—( देवाव्यः न ) देवों, विद्वानों, ग्रुभ गुणों से प्रेम करने, उनकी रक्षा करने वाले, (परि-सिच्यमानाः ) सव और अभिषिक्त होते हुए वा बढ़ते हुए, (सोमाः ) उत्तम विद्वान् प्रशासक, उपदेष्टा जन, (सु-वीरं ) उत्तम वीरों से युक्त, उत्तम पुत्रों से युक्त (क्षयं ) ऐश्वर्यं और गृह को (धन्वन्तु) प्राप्त हों। (आ यज्यवः ) सब ओर से आ २ कर एकत्र होकर, सत्संग करने वाले (विश्व-वाराः ) सर्वश्रेष्ठ, (हो तारः ) सुखप्रद (दिवि-यजः) ज्ञानप्रकाश के निमित्त वा राजसभा भवन में एकत्र होकर और (मन्द्र-तमाः) अति हर्पयुक्त सब को प्रसन्न करने वाले होकर (सु-मातम् ) ग्रुभ मित, उत्तम ज्ञान को (धन्वन्तु) प्राप्त हों और प्रदान करें।

एवा देव देवताते पवस्व महे सीम प्सरेसे देवपानेः। महाश्चिद्धि प्मासं हिताः समर्थे कृधि सुष्टाने रोदंसी पुनानः २७

भा०—हे (देव) तेजस्विन् ! (सोम) सब के शासक ! तू (देवताते ) विद्वानों, वीरों, निज गुणी जनों के बने, संघ या उनसे बनाये
गये राष्ट्र में (महे प्सरसे ) बड़े भारी ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये, तू (देवपानः सन् ) समस्त उत्तम मनुष्यों, पदार्थों और गुणों का पालक
होकर (पवस्व ) आगे बढ़, शासन कर । हम लोग (महः चित् हिताः
हि स्मिस ) तुझ महान् के ही शासन में स्थिर रहें, और तू (समर्थे )
संग्राम, वा सभा-भवन में (पुनानः ) अभिणिक्त होकर (रोदसी सु-स्थाने
कृषि ) आकाश और पृथिवीवत् राजा-प्रजा वर्ग दोनों को सुखपूर्वक रहने
वाले राष्ट्र में, सुन्यस्थित कर ।

अरुवो न करो वृषिभिर्युजानः सिंहो न भीमो मनेसो जवीयान् । अर्वुचिनैः पृथिभिर्ये रजिष्ठा आ पैवस्व सौमनुसं न इन्दो॥२८॥

भा०—हे (इन्दों) तेजस्विन्! स्वामिन्! तू (वृषिभः युजानः) वलवान्, मेघवत् प्रजा पर सुखवर्द्धक जनों के साथ मिलकर (अश्वः न) रथ में अश्व के समान (युजानः) युक्त होकर (सिंहः न भीमः) सिंह के समान भयंकर, और (मनसः जवीयान्) मन से अधिक वेगवान् होकर (ये) जो मार्ग (रिजिष्टाः) अति सरल हों, उन (अर्वाचिनैः पिथिभिः) प्रत्यक्ष स्थित मार्गों से (नः सौमनसम् आ पवस्व) हमें ग्रुम-चित्तता, परस्पर प्रसन्नता और सद्भाव प्रदान कर।

शतं धारा देवजाता असृयन्त्सहस्रमेनाः क्वयो मृजन्ति । इन्दी सनित्रं दिव आ पेवस्व पुरएतासि महतो धनस्य । २६।

भा०—(देव-जाताः) मेघ से उत्पन्न जलधाराओं के तुल्य 'देव' प्रभु परमेश्वर से उत्पन्न (शतम् सहसम् धाराः) सौ-हजार (१००,००० = एक लक्ष), अनेक वाणी, (अस्प्रन्) उत्पन्न होती हैं। (एनाः कषयः) उनको अनेक तत्वदर्शी विद्वान् गण (मृजन्ति) सुशोभित करते हैं, नाना प्रकार से उनको परिष्कृत कर रोचक, विस्तृत आदि करके कहते हैं। हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन्! हे तेजस्विन्! त् (दिवः) ज्ञानप्रकाश का (सिनत्रं) परम श्रेष्ठ दान (आ पवस्व) प्रदान कर। त् (महतः) महान् सर्वश्रेष्ठ (धनस्य) देने योग्य धन का (पुरः-एता असि) अप्रगन्ता, नेता है। विवो न सर्गी श्रससृश्रमह्नां राजा न मित्रं प्र मिनाति धीरः। पितृने पुत्रः कर्तुभिर्यतान श्रा पवस्व विशे श्रम्या श्रजीतिम् ३०।१६

भा०—( अह्वां सर्गाः नः ) दिनों के बनाने वाले रिश्मयों के तुल्य वा ( दिवः सर्गाः नः ) आकाश से पड़ने वाले जलों के तुल्य उस (दिवः) सर्व सुखवर्षी मातृवत् प्रभु से ( सर्गाः असस्प्रम् ) नाना सृष्टियां बरावर उत्पन्न हुआ करती हैं। वह (धीरः) सब जगत् का धारण करने वाला (राजा) सब जगत् का प्रकाशक, प्रभु, राजा के समान रक्षक होकर (मित्रं न प्र मिनाति) मित्रवत् जीव सर्ग को नहीं विनष्ट करता और वह (पितुः पुत्रः न) पिता के पुत्र के समान (कतुभिः) नाना उत्तम कर्मों और कर्म-सामर्थ्यों, ज्ञानों से यन्न करता रहे। हे प्रभो!तू (अस्य विशे) इस प्रजा के लिये (अजीतिम् आपवस्व) अपराजय और अविनाशमय रक्षा प्रदान कर। इति पोडशो वर्गः॥

प्र ते धारा मधुमतीरमृग्रन्वारान्यत्पूतो श्रत्येष्यव्यान्। पर्वमान् पर्वसे धाम् गोनां जज्ञानः सूर्यमिपन्वो श्रर्केः॥ ३१॥

भा०—हे प्रभो ! ( यत् ) जो तू ( पूतः ) अति पवित्र स्वरूप होकर ( अव्यान् वारान् ) अवि अर्थात् प्रकृति के वने समस्त आवरणों को पार करके ( अत्येषि ) विराजता है । ( ते मधुमतीः धाराः प्र अस्प्रम् ) तेरी मधुमयी, ज्ञानमयी, वाणियां अति सुखद रूप से प्रकट होती हैं । हे ( पवमान ) सर्व व्यापक, परम पावन ( गोनाम् धाम पवसे ) तू अपनी किरणों के तेज के तुल्य अपना ज्ञान वाणियों का तेज प्रदान कर । तू ही ( ज्ज्ञानः ) प्रकट होकर ( सूर्यम् अर्कें: पिन्वः ) सूर्य को अपने तेजों से पूर्ण करता है ।

कार्निकदुद्नु पन्थामृतस्य शुक्रो वि भास्यमृतस्य धार्म । स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्हिन्दानो वार्च मृतिभिः कर्द्यानाम् ३२

भा०—हे प्रभो ! विद्वन् ! त् ( ऋतस्य पन्थाम् अनु किनकदत् ) सत्य ज्ञान के मार्ग का निरन्तर उपदेश करता हुआ, स्वयं ( ग्रुकः ) अति तेजस्वी सूर्यंवत् प्रकाशवान् होकर ( अमृतस्य धाम वि भासि ) अमृत मय मोक्ष के लोक को विशेष रूप से प्रकाशित करता है। ( सः ) वह त् ( मत्सरवान् ) सब को तृप्त, सुखी करने वाले आनन्द से युक्त होकर (कवीनां मितिभिः) कवियों, विद्वानों और दीर्घदर्शी तत्वज्ञानियों की बुद्धियों,

वाणियों द्वारा ( वाचं हिन्वानः ) अपनी वाणी को प्रेरित और वर्धित करता हुआ ( इन्द्राय धाम पवसे ) जीव गण के हितार्थ तेजः प्रकाश को अदान करता है।

दिव्यः स्रुपुर्गोऽवं चित्त सोम् पिन्वन्धाराः कर्मणा देववीतौ। पन्दी विश कुलशं सोम्धानं कन्द्रिहि सूर्यस्योपं रिश्मम्॥३३॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शास्तः ! उपदेष्टः ! (देव-वीतो ) विद्वान् और ज्ञानार्थी जनों के एकत्र प्राप्ति स्थानों में (कर्मणा) सर्कर्म के साथ साथ (धाराः पिन्वन् ) वाणियों को भी प्रदान करता हुआ, तू (दिन्यः) ज्ञान में कुशल, (सुपर्णः) उत्तम ज्ञानवान् (अव चिक्ष) हम पर कृपा दृष्टि कर । हे (इन्दो ) द्यालो ! हे ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! (सोम-धानं कलशं) उत्तम विद्वान् को उत्तम पद पर स्थापन करने वाले कलशों के बीच (विश) स्नानार्थ प्रवेश कर । और (क्रन्दन् ) उपदेशादि प्रदान करता हुआ (सूर्यस्य रिमम् उप इहि ) सूर्यं के प्रकाश को प्राप्त कर ।

तिस्रो। वार्च ईरयति प्र विद्विर्ऋतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम् । गावी यन्ति गीर्पति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयी वावशानाः ३४

भा०—( ऋतस्य धीतिम् ) सत्य ज्ञान को धारण करने वाली और (ब्रह्मणः मनीपाम् ) ब्रह्म, परमेश्वर की ज्ञानमयी बुद्धि को (बिह्नः)धारण करने वाला विद्वान् पुरुष (तिस्नः वाचः ) साम, ऋचा, यज्ञः अर्थात् गान ऋग् और कर्म, इनसे युक्त तीनों प्रकार की वाणियों को (ईरयित) उपदेश करता है। और (गावः) वे वाणियां (पृच्छमानाः) प्रश्न करती हुई (गोपितं यन्ति) वाणियों के पालक को अनायास प्राप्त होती हैं। और (मतयः) ज्ञान, बुद्धियां और स्तुतियां (वावशानाः) चाहती हुई मानो (सोमं यन्ति) उक्तम उपदेश को स्वतः प्राप्त होजाती हैं।

सोमं गावी धेनवी वावशानाः सोमं विप्रा मृतिभिः पृच्छमानाः । सोमः सुतः पूर्यते श्रुज्यमानः सोमे श्रुकीस्त्रिष्टुभः सं नवन्ते ३ँ४।१७०

भा०—( धेनवः ) दुधार गौवों के समान ( गावः ) वाणियां वा भूमियां भी ( सोमं ) वीर्यवान् ब्रह्मचारी को, राजा को भूमियों के तुल्य ( वावशानाः ) चाहती हुईं, ( संनवन्ते ) वड़े विनय से उसे प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार ( मिलिमिः पृच्छमानाः ) मितयों से प्छते हुए ( विप्राः ) विद्वान् जन भी ( सोमं संनवन्ते ) उस शासक, वीर्यवान्, ऐधर्यवान् के प्रति झकते और प्राप्त होते हैं (अज्यमानः) ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ (सुतः) अभिषिक्त या स्नातक होकर ही ( सोमः प्यते ) सोम पवित्र होता है । और ( सोमे ) उस ऐधर्य युक्त में ही ( त्रिष्टुभः अर्काः ) तीनों प्रकारों से उसकी स्तुति करने वाली अर्चना वाणियें ( संनवन्ते ) उसकी और झकती हैं । इति सप्तदशों वर्गः ॥

ष्ट्वा नेः सोम परिष्टिच्यमान् या पवस्व पूयमानः स्वस्ति । इन्द्रमा विश बृहुता रवेण वर्धया वार्चं जनया पुरन्धिम् ॥३६॥

भा०—( एव ) इस प्रकार हे (सोम) उत्तम शासक ! विद्वन् ! तू ( पिरि-सिच्यमानः ) सव प्रकार से स्नात होकर ( प्र्यमानः ) पवित्र होता हुआ ( नः स्वस्ति आपवस्व ) हमें कल्याण, सुख प्राप्त करा । ( वृहता रवेण ) वड़े भारी गर्जन सहित ( इन्द्रम् आविश ) ऐश्वर्ययुक्त पद को प्राप्त कर । ( वाचं वर्धय ) अपनी वाणी के वल को वढ़ा । और ( पुरन्धिम् जनय ) पुर, नगर, राष्ट्र को धारण करने वाली नीति, सत्ता को प्रकट कर । आ जागृं विविंप सूता मेतीनां सोमः पुनानो स्रसद्यमूपुं ।

सर्पन्ति यं मिथुनासो निकामां अध्वर्यवी रिथरासीः सुहस्तीः३७

भा०—( विप्रः ) विद्वान् ( जागृविः ) जागरणशील, सदा साव-धान, ( सोमः ) शास्ता, उपदेष्टा, विद्यावान् पुरुष ( मतीनां ) मननशील पुरुषों के (ऋता) सत्य २ ज्ञानों और तेजों को (पुनानः) प्राप्त करता (चम्पु) योग्य २ पदों या सैन्यों पर (असदत्) विराजे। (यं) जिसको (मिथुनासः) परस्पर संगत, (नि-कामाः) खूव चाहने वाले, अति प्रिय, (अध्वर्यवः) 'अध्वर' अर्थात् प्रजा का अविनाश चाहने वाले (रिथिरासः) उत्तम रथी और (सु-हस्ताः) उत्तम हनन साधनों से सम्पन्न वीर पुरुष (सपन्ति) प्राप्त होते, समवाय बनाते हैं वही सोम, शास्ता सैन्यों का पति हो।

स पुं<u>नान उप सूरे</u> न धातोभे श्र<u>्रप्रा रोद</u>ंसी वि ष श्रा<mark>वः ।</mark> प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती स तृ धर्न कारि<u>णे न प्र य</u>सत् ३८ः

भा०—(सः) वह शासक (धाता) प्रजा का पालक होकर (सूरे न धाता) सूर्य के अधीन उसके ही तेज को धारण करने वाले चन्द्र के तुल्य, सूर्य के सदश ज्ञान-प्रकाश वा तेजस्वी पुरुष के अधीन होकर (उप पुनानः) कार्य करता हुआ (उमे रोदसी आ अप्राः) दोनों लोकों को भली प्रकार प्रकाश से पूर्ण करे। (यस्य प्रियसासः ऊर्ता) जिसके सब प्रिय होकर रक्षा के लिये उद्यत हों (सः प्रिया आवः) वह भी सब के प्रिय धनों, कर्मों, गुणों को भी प्रकट करे। और (सः) वह (कारिण न धनं प्र यंसत्) कर्मकर अभी को मज़दूरी के तुल्य ही अपने अधीनों को धन प्रदान करे।

स विधिता वधीनः पूयमानः सोमी मीड्वाँ श्राम नो ज्योतिषा-वीत्। येना नः पूर्वे पितरः पड्जाः स्वर्विदी श्राम गा श्राद्रि-मुष्णन् ॥ ३६॥

भा०—(येन) जिसके द्वारा (नः) हमारे (पूर्वे) पूर्व के (पदज्ञाः पितरः) ज्ञान मार्ग या प्राप्तव्य परम पद को जानने वाले पालक, गुरु आदि जन (स्वः-विदः) प्रकाश, सुख को प्राप्त करने वाले होकर (अदिम्

अभि गाः ) मेघ को लक्ष्य कर जिस प्रकार चातक या कृपक जलधाराओं को चाहता है उसी प्रकार जिन्होंने जिससे (गाः उष्णन्) नाना ज्ञान वाणियें सूमियों, और इन्द्रिय सामर्थ्य, शक्तियां प्राप्त की हैं (सः) वह (प्रमानः) उपासना किया गया (सोमः) सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक प्रभु (वर्धिता) सब को बढ़ाने वाला (वर्धनः) स्वयं भी बृद्धिशील वा सब संकटों को काटने वाला, (मीढ्वान्) सब पर सुखों की वर्षा करनेवाला, (नः) हमें (ज्योतिषा) ज्ञानमय प्रकाश से सूर्य वा चन्द्रवत् (अभि आवीत्) प्राप्त हो, हमें बढ़ावे।

अर्कान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन्प्रजा भ्रवनस्य राजा । वृषा प्रवित्रे अधि सानो अव्ये वृहत्सोमी वावृधे सुवान इन्द्रीः ४०।१८

भा०—वह (समुद्रः) समुद्र के समान गंभीर, सब शक्तियों और लोकों का परम आश्रय, ( प्रथमे ) सर्वश्रेष्ट ( विधर्मन् ) विशेष रूप से धारण करने वाले इस अन्तरिक्ष में ही ( प्रजाः जनयन् ) समस्त प्रजाओं, लोकों को गर्भ से बालकवत् उत्पन्न करता हुआ (अकान् ) सृष्टि रचना का कार्य-करता है। वही ( भुवनस्य राजा ) समस्त जगत् का राजा है। वह (वृषा) बलवान्, सर्व सुखों का वर्षक, वर्धक, सेचक, ( पवित्रे ) ब्यापक (अब्ये) सर्वरक्षक ( सानो ) उच्च पद पर विराजता हुआ ( सुवानः ) जगत् को उत्पन्न करता हुआ ( इन्दुः ) ऐश्वर्ययुक्त प्रभु ( सोमः ) 'सोम' ( बृहत् ) महान् है, वही ( ववृष्टे ) सब से वड़ा है।

महत्तत्सोमी महिषश्चकारापां यद्गभाँ उर्वृणीत देवान् । अद्यादिनद्वे पर्वमान् ओजोऽर्जनयृत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ ४१ ॥

भा०—वह ( महिषः ) महान् प्ज्य ( सोमः ) सर्वसञ्चालक प्रभु, परमेश्वर ( तत् महत् चकार ) उस महान् आकाश को भी बनाता है (यत्) जो ( अपाम् गर्भः।) समस्त प्रकृति के परमाणुओं एवं जीवों के लिंग-शरीरों को भी (गर्भः) गर्भवत् होकर (देवान् अवृणीत्) देहस्य इन्दियगण के तुल्य जगत् से अग्नि आदि पञ्चभूतों, सूर्यं, चन्द्र, पृथिवी और समस्त लोकों को भी आवरण कर रहा है। वह (पवमानः) सबको प्रेरणा करने और व्यापने हारा प्रभु ही (इन्द्रे ओजः अजनयत्) विद्युत् में तेज, बल, पराक्रम प्रकट करता है, वही (इन्द्रः) स्वयं तेजोमय प्रभु ही (सूर्ये ज्योतिः अजनयत्) सूर्य में प्रकाश उत्पन्न करता है।

मित्सं वायुमिष्टये राधसे च मित्सं मित्रावर्षणा पूर्यमानः । मित्स शर्धों मार्हतुं मित्सं देवान्मित्सु द्यावपृथिवी देव सोम ४२:

भा०—हे (देव सोम) दानशील तेजस्विन्! उत्तम विद्वन्! ऐश्वर्यंवन्! त् (इष्टयं राधसे च) अपने इष्ट लाभ और साध्य कार्यं या धनलाभ के लियं (वायुम् मिल्स) बलवान्, वायुवत् सर्वप्रिय पुरुष को प्रसन्न कर। (प्यमानः) पवित्र वा अभिषिक्त होता हुआ (मित्रा-वरुणा मिल्स) मित्र और वरुण, स्नेही और श्रेष्ठ जनों को प्रसन्न कर। (मास्तं शर्धः मिल्स) प्रजा वा वैश्य वर्गं के बलवान् भाग को प्रसन्न कर। (देवान् मिल्स) वीरों, विद्वानों को प्रसन्न कर (द्यावा-प्रथिवी मिल्स) सूर्यं भूमि के तुल्या राजा और प्रजा वर्गों को प्रसन्न कर।

ऋजः पंवस्व वृज्ञिनस्यं हुन्तापामीवां वार्धमाने मुर्धश्च । ऋभिश्चीणन्पयः पर्यसाभि गीनामिन्द्रंस्य त्वं तर्व वयं सर्खायः ४३:

भाव—हे विद्वन ! सोम ! शास्तः ! तू ( ऋजुः ) सरल, धर्मात्मा, होकर ( वृजिनस्य हन्ता ) पाप, उपद्रव का नाश करने वाला, ( अमीवां अप वाधमानः ) रोग आदि कष्टदायक कारण को दूर करता हुआ, और ( मृधः च अप वाधमानः ) हिंसक शतुओं और रोगों को ओषधि सोमवत् दूर करता हुआ, ( पवस्व ) राष्ट्र-शरीर को पवित्र कर । तू ( गोनाम् पयः अभि पयसा श्रीणन् ) भूमियों के प्राप्त अन्न को पुष्टिकारक वल से सेचित

वृद्धि युक्त करता हुआ, (त्वं इन्द्रस्य सखा) त्राजा वा प्रभु वा जीव मात्र का मित्र वा मेघ, सूर्य के सदेश हो और (वयं तव सखायः) हम तेरे मित्र हों।

मध्<u>वः</u> सृदं पवस<u>्व</u> वस<u>्व</u> उत्सं <u>बी</u>रं च न ग्रा पंवस्वा भर्गं च । स्व<u>दस्वेन्द्राय पर्वमान इन्दो र्</u>यं च न ग्रा पंवस्वा समुद्रात् ४४

भा० है (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( मध्यः सूदं पवस्व ) मधुर अन्न के उत्तम रस को प्राप्त कर और करा । और ( नः ) हमें (वस्वः उत्सम्) धनैश्वर्यं के विकास रूप (वीरं च भगं च) वीर, विद्वान् और ऐश्वर्यवान् पुरुष ( आपवस्व ) प्राप्त करा । ( पवमानः इन्द्राय स्वदस्व ) अभिषिक्त होकर ऐश्वर्ययुक्त राज्य का भोग कर । और ( समुद्रान् नः रियम् आ पवस्व ) समुद्र से हमें ऐश्वर्य प्राप्त करा । समुद्र से रत्न मुक्तादि तथा समुद्र द्वारा

सामेः सुतो धा<u>र</u>यात्यो न हित्वा सिन्धुर्न चिम्नम्रभि वार्ज्यचाः। त्र्या यो<u>निं</u> वर्न्यमसदत्<u>यनानः समिन्दुर्गोभिरसरत्सम</u>द्भिः॥४४।१४॥

भा०—( सुनः अत्यः धारया न ) प्रोरित अश्व जिस प्रकार धारा गित से जाता है उसी प्रकार ( सोमः ) उत्तम शास्ता, विद्वान् भी ( सुतः ) अभिषिक्त होकर ( धारया ) धारणशक्ति और उत्तम वाणी से आगे बढ़े। (वाजी सिन्धः न निम्नम्) वेगवान् नद जिस प्रकार स्वभाव से नीचे देश में बह जाता है उसी प्रकार (वाजी) ज्ञानेश्वर्यवान् पुरुष (हित्वा) धारणावान् होंकर, अन्यों को बढ़ाता हुआ, (निम्नम् अभि अक्षाः) अपने आगे निम्न, झुके अधीन राष्ट्र को प्राप्त होता है। वह ( वन्यं योनिम् आ असद्त् ) वन्य, सेब्य, तेजोमय गृहवत् आश्रम पर विराजे। ज्ञानी पुरुष जिस प्रकार वनस्थ आश्रम में प्रतिष्ठित होता है वैसे ही तेजस्वी पुरुष वन = सैन्य दुरु के उपर सभाषत्य पद पर विराजे। ( पुनानः ) अभिषिक्त होकर ( गोभिः

अदिः सम असरत् ) उत्तम वाणियों और आप्त जनों सहित अच्छी प्रकार आगे वढ़े । अध्यात्म में-आत्मा तेजोमय पद को प्राप्त हो, इन्द्रियों और प्राणों सहित आगे बढ़े ।

वन्यं योनि-आत्मा ह तद् वनं तद् वनिमत्युपासितव्यम् (केन उप०)।

एष स्य ते पवत इन्द्र सोर्मश्चमूषु धीर उश्वते तर्वस्वान् ।

स्वर्चित्ता रथिरः सुत्यग्रुष्मः कामो न यो देवयतामसर्जि ॥४६॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! हे तेजोमय! राजन्! (एषः स्यः)
यह वह (उशते ते) कामनावान् तेरे हितार्थं ही (धीरः) धीर (तवस्वान्)
वलवान् (सोमः) उत्तम शासक विद्वान् (चमूषु पवते) सैन्यों के
ऊपर अध्यक्षवत् आगे बढ़ता है। वह (स्वः-चक्षाः) सर्वद्रष्टा, (रिथरः)
रथवान् (सत्य-ग्रुष्मः) सत्य के बल से युक्त, (यः) जो (देवयतां)
देव, उपास्य प्रभु या विजेता राजा को चाहने वाले जनों का (कामः)
अभिलपित रूप में (असिजें) बना है। अध्यात्म में यह सोम, आत्मा,
प्रज्ञावान्, बलवान्, तेज, सुख आनन्द का द्रष्टा, कान्तिमान्, सत्य,
बली, देह रथ का महारथी है वह इन्द्र प्रभु का उपासक है।

ष्टष <u>घ</u>त्ने<u>न</u> वर्यसा पु<u>नानस्तिरो वर्पांसि दुहितुर्दधानः। वस्रोनः शर्मे त्रिवरूथमृष्सु होतेव या<u>ति</u> सर्मनेषु रेर्मन् ॥ ४७॥</u>

भा०—( एषः ) यह ( प्रत्नेन वयसा ) अपने पुराने ज्ञान-बल से ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ और ( दुहितुः ) सब सुखों के देने वाली बुद्धि के वा सर्वसुखप्रद परमेश्वर और अपने बीच आये ( वर्णांसि ) समस्त आवरणों को ( तिरः दधानः ) दूर करता हुआ, ( त्रि-बरूथं शर्म वसानः ) तीनों तापों के वारक, परम सुखद गृहवत् शरण में रहता हुआ, ( समनेपु रेभन् होता इव ) यज्ञों में मन्त्रों का उच्चारण करने वाले होता विद्वान् के समान स्वयं भी ( रेभन् ) भगवान् की स्तुति करता हुआ

(अन्सु याति) लिंग शरीरों या प्राणों के बीच में गमन करता है। इसी प्रकार राजा अभिषिक्त होकर दुहितावत् प्रजा वा भूमि के समस्त विद्वों को दूर करता हुआ राज-भवन में रहता हुआ, आज्ञाएं प्रदान करता हुआ प्रजाओं के बीच विचरे।

नू नुस्त्वं रिधिरो देव सोम् परि स्रव चुम्वोः पूयमानः । श्रुप्सु स्वादिष्टो मधुमाँ ऋतावां देवो न यः संचिता सत्यर्मनमा ४८

भा०—(यः) जो (सविता) सबका उत्तम मार्ग में प्रेरक (सत्य-मन्मा)
सत्य ज्ञान और सत्य चित्त वाला है, वह (त्वम्) तू हे (देव सोम) तेजस्विन् !
सूर्यवत् शासक! (चम्वोः पूयमानः) दोनों प्रकार की वाह्य, भीतरी सेनाओं
के बल पर राष्ट्र को पवित्र, निष्कण्टक करता हुआ (रिथरः) महारथी
होकर (पिर स्वव) प्रयाण कर । तू (अप्सु) प्रजाओं के बीच में (स्वादिष्टः)
अन्नवत् अति मधुर (मधुमान्) सर्वप्रिय, मधुर वचन बोलनेहारा,
बलवान् (ऋत-वा) सत्य, तेज को धारण करने वाला हो ।
श्रुमि चायुं चीत्यर्षा गृखानो अभि मित्राचर्रणा पूयमानः।
श्रुमि नर्रं धीजवनं रथे ष्टामभीन्दं च्र्यंणं चल्रवाहुम् ॥ ४६॥

भा०—हे शास्तः! तू (गृणानः) स्तुति किया जाता हुआ, (वीत्या)।
अपनी रक्षण शक्ति और तेज से (वायुम् अभि अर्ष) वायु के तुल्य, सर्वप्राणप्रद पुरुषको प्राप्त कर (प्यमानः) अभिषिक्त होकर (मित्रा वरुणा) सेहवान्
एवं श्रेष्ठ जनीं को (अभि अर्ष) प्राप्त कर। (रथे-स्थाम्) रथ पर स्थिर
(धी-जवनम्) बुद्धि या वाणी द्वारा वेग से जाने वाले, (नरम्) उत्तम
नायक पद को (अभि अर्ष) प्राप्त कर और (वज्ज-बाहुम्) बल वीर्य को
बाहुओं में धारण करने वाले (वृपणं इन्द्रम् अभिअर्ष) सब सुखवर्षक तेजस्वी,
रम्य पद को प्राप्त कर।

श्चिमि वस्त्री सुवसुनान्यर्धामि धेन्ः सुदुधाः पूयमानः । श्चिमि चन्द्री मतिवे नो हिर्रण्याभ्यश्वीत्रिधिनी देव सोम ४०।२०१ भा०—हे देव सोम! तेजस्विन! शासक विद्वन्!त (सुवसनानिवसा)
सुख से आच्छादन करने योग्य वस्त्रों को (अभिअर्ष) धारण कर। (सु-दुधाः धन्ः अभि अर्ष) सुख से ख्व दूध देने वाली गौओं को प्राप्त कर। (नः भर्त्तवे) हमारे भरण पोषणार्थ (चन्द्रा हिरण्या अभि) सर्वाह्रादक, रजत सुवर्ण आदि धनों को भी प्राप्त कर। और (अधान् रिथनः अभि) रथ वाले अर्थों को भी प्राप्त कर। इति विंशो वर्गः ॥
श्वभी नो श्वर्ष दिव्या वसन्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः।
श्वभी येन द्रविणमुश्नवामाभ्यार्षेयं जमदिश्ववन्नः॥ ४१॥

भा०—(नः दिन्या वसूनि अभि अर्घ) हमें दिन्य ऐश्वर्य प्राप्त करा। हमारे दिन्य धनों को त् प्राप्त कर। (प्यमानः) अभिषिक्त होता हुआ तू (नः) हमारे (विश्वा पार्थिवा) समस्त पृथिवीस्थ (वसूनि) धनों को प्राप्त कर (येन) जिससे हम लोग भी (द्रविणम् अभि अश्ववाम) ऐश्वर्य प्राप्त करें। तू (नः) हमारे बीच (जमदिमवत्) प्रज्वलित अभि वाले गृहपति के तुल्य (आर्षेयं) ऋषि-पुत्रों के योग्य वा ऋषियों के ज्ञान धन को प्राप्त कर अं र करा।

श्रुया प्रवा पवस्वैना वर्सूनि मांश्चत्व ईन्द्रो सरसि प्र धन्व। ब्रध्नश्चिद्य वातो न जूतः पुरुमेधिश्चित्तकवे नरं दात्॥ ४२॥

भा०—(अया पवा) उस पावनी, दुष्टनाशिनी शक्ति से तू (एना वसूनि पवस्व) इन वासस्थानों को स्वच्छ कर और इन नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त कर । हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन्, तेजस्विन् ! तू (मांश्वत्वे) अभिमानी दुष्ट शतुओं को नाश करने में समर्थ (सरिस ) वेग से प्रयाण करने वाले सैन्य वल के आधार पर (प्र धन्व ) आगे बढ़। (वातः न) वेगवान् वायु के समान तू (ब्रध्नः) आदित्यवत् तेजस्वी (जूतः) एवं वेगवान् हो कर (पुरु-मेधः चित्) बहुत से शतुओं का नाश करता हुआ वा बहु-यज्ञ होकर (तकवे) शरणागत को (नरं दात्) उत्तम नायक प्रदान करे।

ड्त ने एना पेवया पेवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे । पृष्टि सहस्रा नेगुतो वस्नि वृत्तं न एकं धूनवद्रणीय ॥ ४३ ॥

भा०—(उत) और (श्रुते) बहुश्रुत, ज्ञानवान्, (तीर्थे) दुःखों और अज्ञनादि से तारने वाले गुरु के (अधि) अधीन रह कर (श्रवाय्यस्य) श्रवण करने योग्य ज्ञानमय वेद की (एना) इस (पवया) पवित्र करने वाली वाणी से (नः पवस्व) हमें पवित्र कर। (नैगुतः) निम्न, विनीत वाणी बोलने वाले शिष्यजनों का स्वामी, गुरु होकर तू (पष्टिं सहन्ना वसूनि) साठ हज़ार धनों को (पकं वृक्षं न) पके वृक्ष के तुल्य (रणाय धूनवत्) रमण या आनन्द लाभ के लिये कंपित कर। अर्थात् हम पर पके वृक्ष से फलों के तुल्य ६०००० ऐश्वर्यं के तुल्य ज्ञानों को प्रदान कर। (२) इसी प्रकार सोम शासक भी (नैगुतः) नीची भूमि के शत्रु जनों का स्वामी होकर राजा पर सहस्रों सुख ऐश्वर्य वर्षावे।

म<u>हीमे अस्य वृष्</u>नाम शूषे मांश्चेत्वे वा पृशेने वा वर्धत्रे । अस्वीपयात्रिगृतःस्वेहयुवापामित्राँ अपाचिती अवेतः ॥ ४४ ॥

भा०—(अस्य) इसके (इमे) ये (वृप-नाम) सुखों की वर्षा करने वाली (शूपे) सब को सुख देने वाली, (पृश्तने) परस्पर लड़ने भिड़ने योग्य, (मांबले) युद्ध काल में (वधन्ने) दो शतुओं का नाश करने वाली दो सेनाएं हैं। उनसे तू (निगुतः) नीची, अष्ट वाणी बोलने वाले दुष्ट जनों को (अस्वापयत्) सुला दे और (स्नेहयत् व) भगा देता है। और (अचितः) अचेत, अज्ञाना (अभिन्नान्) स्नेह रहित जनों को (इतः अप अच) यहां से दूर कर।

सं त्री पुविचा वितंतान्येष्यन्वेकं धावसि पूयमानः।

असि भगो असि दात्रस्य दातासि मुघवा मुघवद्भ्य इन्दो ४४।२१ भा०—हे (इन्दो) उत्तम तेजस्विन् ! तू (त्री पवित्रा सम् एपि) पवित्र करने वाले, इन शोधक अग्नि, वायु, जल तीनों को एक साथ प्राप्त करता है। त् (प्यमानः) पवित्र होता या करता हुआ (एकम् अनु धावसि) इनमें से एक का अनुधावन करता है। तू (भगः असि) ऐश्वर्यवान् है। तू (दानस्य दाता असि) दान योग्य धन का देने वाला है। तू (मघवद्भयः मघवा असि) धनवानों के भी धनों का स्वामी है। इत्येकविंशो वर्गः॥

पुष विश्ववित्पवते मनीषी सोमो विश्वस्य भुवनस्य राजा । टुप्साँ ईरयन्विद्धेष्विन्दुर्वि वारमव्यं सुमयाति याति ॥ ४६॥

भा०—(एपः) यह (विश्ववित्) समस्त विश्व को जानने वाला, (मनीपी) मेधाबी, सबके मनों में ज्ञान की प्ररेणा करने वाला, (विश्वस्य भुवनस्य राजा) समस्त भुवन, लोक का राजा, प्रकाशक; (विद्येषु द्वप्सान् ईरयन्) संग्रामों में वेगवान् अश्वों को आगे बढ़ाते हुए सेनापित के समान, (विद्येषु) ज्ञान मार्गों में वा प्राप्तव्य लोकों में (द्रप्सान्) आगे बढ़ने वाले जीवगणों वा रसों को (ईरयन्) प्रेरित करते हुए आ, (समयाति।) दोनों प्रकार से (अन्यं वारम् अति याति) रक्षक, रनेहीं माता पिता दोनों के वरणीय पद से पार कर जाता है, दोनों से बढ़ जाता है। इन्द्री रिहन्ति महिषा अद्विधाः पदे रेमन्ति कृवयो न गृधाः। हिन्वन्ति धीर्ग दशाभः ज्ञिपाभः समञ्जते कृपम्पां रसीन ॥५७॥

भा०—(अदब्धाः) अहिंसित, अविनाशी (महिपाः) बड़े २ महात्मा लोग (इन्दुं) उस परम दयाई प्रभु का (रिहन्ति) आस्वादन करते हैं, उसका आनन्द-रस प्राप्त करते हैं। (गृधाः कवयः न) धनार्थी कवियों के समान, (पदे) उस प्राप्तब्य, परमपद प्रभु के बीच में स्थिर होकर (रेभन्ति) उसकी स्तुति करते हैं। और (अपां रसेन) प्राणों के परम बल रूप से वे (दशिमः क्षिपािमः) दशों इन्द्रियों द्वारा उसका (सम् अञ्जते) साक्षात् करते हैं। उसको प्रकट करते हैं। त्वया व्यं पर्वमानेन सोम् भरे कृतं वि चिनुयाम् शर्थत्। <mark>तन्ने मित्रो वर्हणो मामहन्ता</mark>मदि<u>तिः</u> सिन्धुः पृथिवी <u>उत चौः४०।२२</u>

भा०-हे ( सोम ) सर्वशासक ! ( पवमानेन व्वया ) परम पावन वा अभिविक्त तुझ से (भरे) इस महान् संग्राम में (वयम्) हम (शश्वत्) सदा (कृते वि चिनुयाम) अपना किया ही विविध प्रकार से प्राप्त करते हैं (तत्) वही (नः) हमें (मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः उत पृथिवी उत द्योः ) वायु, जल, भूमि, नदी, पृथिवी और सूर्य ये पदार्थ और मित्र, श्रेष्ठ जन, माता, पिता, पुत्र, प्राण, भूमि सूर्यवत् प्रजा जन और राजा ये सब ( मामहन्ताम् ) मुझे प्रदान करें । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

## [ 53]

अम्बरीप ऋजिब्बा च ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ७, १० अनुब्दुप्। ३, ४, ६ निचृरनुब्दुप्। ६, १२ विरादनुब्दुप्। ८ आर्ची स्वराडनुष्टुप् । द्वादशर्चं स्कम् ।।

श्रमि नी वाजसातमं र्यिमर्ष पुरुस्पृहंम्। इन्दों सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभ्वासहम्॥१॥

भा०-हे (इन्दो ) तेजस्विन् ! तू (नः ) हमें (वाज-सातमं ) खूब बल, वेग, ऐश्वर्य, धन, अन्न, ज्ञान आदि देने वाला ( पुरु-स्पृहम् ) बहुतों को अच्छा लगने वाला, ( सहस्र भर्णसम् ) सहस्रों को पालन करने में समर्थ, (तुवि-द्युम्नम्) बहुत से अन्नों, यशों, तेजों से युक्त, (विभ्वा-सहं) बहुतसों, बड़ों २ को जातने वाला (रियम् अभि अर्ष) बल, वीर्य प्रदान कर । हमसे तू भी प्राप्त कर ।

परि ष्य सुवानो ऋव्ययं रथे न वर्माव्यत । इन्दुरिभ दुर्ण हितो हिंयाना धाराभिरत्ताः॥ २॥ भा०—जिस प्रकार योद्धा (रथे वर्म न) रथ पर बैठ कर कवच को धारण करता है उसी प्रकार तू (स्यः) वह (सुवानः) अभिषेक प्राप्त करता हुआ (अन्ययं) रक्षक के योग्य (वर्म) सर्व रक्षक पद (पिर अन्यत) प्राप्त कर। तू (इन्दुः) तेजस्वी होकर (हुणा) हुत गति से जाने वाले अश्व वा रथ से (हियानः) जाता हुआ (हितः) पद पर स्थिर होकर (धाराभिः) धाराओं से मेच के तुल्य, (धाराभिः) अपनी ज्ञान वाणियों से (अभि अक्षाः) सब ओर ज्याप। सर्वत्र अधिकार कर।

परि ष्य सुवानो अना इन्दुरव्ये मर्दच्युतः।

धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भ्राजा नैति गव्ययुः ॥ ३॥

भा०—(स्यः सुवानः) वह तू अभिषिक्त होता हुआ, (इन्दुः) तेजस्वी (मद-च्युतः) हर्षप्रद होकर (अन्ये परि अक्षाः) वालों के बने विशेष राजवेश में वा रक्षक के पद पर प्राप्त हो। (यः) जो तू (अध्वरे) यज्ञ में यजमान के समान, (जध्वेः) जंच आसनस्य होकर (भ्राजा न) दीप्ति से सूर्यवत् (गन्ययुः) उत्तम वाणी और मूमि का स्वामी होकर (धारा एति) अपनी धारण शक्ति से या वाणी से प्राप्त होता है।

स हि त्वं दें श्रश्चेते वसु मतीय दाशुषे। इन्दें। सहस्रिणं रायें शतात्मानं विवासिस ॥ ४॥

भा०—हे (देव) दानशील! (त्वम्) तू (सः हि) वही है जो (शक्षते) अनेक (दाशुषे) आव्यसमर्पक (मर्त्ताय) मनुष्यगण को (वसु विवासिस) ऐश्वर्य प्रदान करता है। वह तू हे (इन्दो) ऐश्वर्य और तेज वाले! (सहिसणं) सहस्रों से युक्त और (शतात्मानम्) सैकड़ों आत्मा वा धनों वाला (रियम् विवासिस) ऐश्वर्य प्रदान कर।

्रा वयं ते ग्रस्य वृत्रहन्वसे। वस्त्रः पुरुस्पृह्यः। अस्त्रामः अस्त्रः । अस्त्रामः अस्त्रः । अस्त्रामः अस्त्रामः अस्त्रामः । अस्त्रामः अस्त्रामः अस्त्रामः । अस्त्रामः अस्त्रामः । अस्त्रामः । अस्त्रामः अस्त्रामः । अस्त्रामः । अस्त्रामः । अस्त्रामः । अस्तरामः । अस्त्रामः । अस्ति । अस्ति

भा०—हे (बृत्रहन्) विझों के नाशक! हे धनों के प्राप्त करानेहारे! हे (वसो) सब में बसने और बसाने वाले! (वयम्) हम (ते) तेरे (पुरु-स्पृहः वस्वः) बहुतों से चाहने योग्य धन और (इपः सुम्नस्य) अन्न और सुख के भी (नेदिष्टतमाः) अति समीपतम (नि स्थाम) नित्य होवें!

द्वियं पञ्च स्वयंशसं स्वसारो अदिसंहतम्।

प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त्यूर्मिणीम् ॥ ६ ॥ २३ ॥
हिर्दे त्यं हर्यतं हरिं बुभ्रं पुनन्ति वारेण।
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदीन सह गच्छति ॥ ७ ॥

भा०—(यम्) जिस (स्वयशसम्) अपने ही स्वतः बलवान्, (अद्भि-संहतम्) पर्वत के समान दृढ़ शरीर वाले, (प्रियम्) प्रिय, (इन्द्रस्य काम्यम्) ऐश्वर्य पद् की कामना करने वाले, (क्रिमणम्) बल-वान्, उत्तम भावों वाले उदात्त पुरुष को (पञ्च स्वसारः) पाचों प्रजाएं, भिगिनियों के तुल्य पांचों प्रजाएं (द्विः) दो बार विद्या और वत में (प्रस्ना-पयन्ति) स्नान करातीं, अभिषेक करती हैं। (त्यं) उस (हर्यतं) कान्ति-मान् (वभ्रुं) भरण पोषण में समर्थं, तेजस्वी (हरिम्) पुरुष को (वारेण परिपुनन्ति) वरण करके सभी पवित्र करते हैं। (यः) जो (विश्वान् देवान् इत्) समस्त कामनावान् पुरुषों को (मदेन सह परि गच्छिति) हर्ष सहित प्राप्त होता है।

भा०—आप लोग (अस्य) इसके ही (अवसा) बल, ज्ञान और प्रेम से (वः) अपने (दक्ष-साधनम्) बल को बढ़ाने वाले बल का (पान्तः) पालन करते रहे हो। (यः) जो (हर्यंतः न) सूर्यंवत् तेजस्वी होकर (स्वः नः) प्रकाश के तुल्य (श्रवः बृहत्) बड़ा यश, धन और ज्ञान (सूरिषु) विद्वानों को (दधे) धारण कराता है।

स वां युन्नेषुं मान<u>वी इन्दुंर्जनिष्ट रोदसी । अप</u> देवो देवी गिरिष्ठा अस्रेधन्तं तुविष्वारी ॥ ६ ॥

भा०—हे (मानवी) मननशील, (रोदसी) सूर्य भूमिवत व माता पितावत जन सभाओ! हे (देवा) तेजस्विनी सभाओ! (वां यज्ञेषु) आप लोगों के यज्ञों में—संघों में (देवा इन्दुः) तेजस्वी, ऐश्वर्यवात (गिरिष्ठाः) वाणी में निष्ठ तुल्य विद्वान सत्यप्रतिज्ञ नेता (जनिष्ट) प्रकट होता है। उसको सब कोई (तुवि-स्विन) बहुत स्तुत्य पद पर (अस्वेधन्) प्राप्त कराते हैं।

इन्द्रीय सोम् पातवे वृत्रुध्ने परि षिच्यसे।

नरे च दक्षिणावते देवाय सदनासदे ॥ १०॥

भा०—हे (सोमः) शासक ! तू (पातवे) पालन करने वाले (इन्द्राय) शत्रुहन्ता, अन्न-जल-दाता, ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी (नरे) नायक (दक्षिणावते) दान और शक्ति वाले (वृत्रध्ने) दुष्टों का नाश करने वाले (सदनासदे देवाय) आसन पर विराजने ।वाले राजा या नेजस्वी पुरुष पद के लिये (परि सिच्यमे) अभिषिक्त किया जा रहा है।

ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमाः प्रिवित्रे अत्तरम् ।

श्रुप्रोधन्तः सनुति प्रिचर्तः प्रातस्ता अप्रचेतसः ॥ ११ ॥

भा०—(ते) वे (सोमाः) उत्तम विद्वान्, शासकजन (प्रलासः)

वृद्ध या ज्ञानादिवान् श्रेष्ठजन (वि-उष्टिषु) नाना प्रजाओं की इच्छाओं

के बीच, नाना तेजोयुक्त प्रकाशों के बीच, (पिवित्रे अक्षरन्) पिवित्र कार्यः

वा पद पर आते हैं। वे (प्रातः) पूर्वकाल में, राज्य या जीवन के प्रथम
भाग में ही, (सनुतः) छुपे ((हुरः वितः) छुटिलता से धन बटोरने

वाले, चोर पुरुपों को और (अप्रचेतसः) अविद्वान मूर्खों को (अप प्रोथन्तः) दर करते रहते हैं।

तं संखायः पुरेारुचं वयं वयं च सूरयः। श्रुश्याम् वाजगन्ध्यं सुनेम् वाजपस्त्यम् ॥ १२ ॥ २४ ॥

भा०-हे (सखायः) मित्रगण! (यूयम् वयम् च सूरयः) तुम और हम सब विद्वान मिल कर (पुरः रुचम्) सबके आगे, रुचिकर, कान्तिमान्, (वाजगन्ध्यं) बल से शत्रु नाश करने के सामध्यं युक्त, (वाज-पस्त्यम् ) ऐश्वर्यादि से सम्पन्न गृह वाले पुरुष को, (अश्याम ) आप हों और (सनेम) उसको ही हम पदाधिकार प्रदान करें। (२) इसो प्रकार अन्न के गन्ध से युक्त बलप्रद अन्न को हम खावें और उसका प्रदान करें। इति चतुर्विशो वर्गः॥

## [ 33 ]

रेमस्तू काश्यपावृथा ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ विराड् बृहती । २, ३, ४, ६ अनुष्टुप्। ४, ७, ८ निचृदनुष्टुप्। अष्टर्च स्कम्॥

त्रा हर्यताय धृष्णाव धर्नुस्तन्वन्ति पौस्यम्।

शुकां वयन्त्यसुराय निर्णिजं विपामचे महीयुवः॥ १

भा०—(हर्यताय) कान्तिमान, सब के प्रिय (धणावे) शतु धर्षक पुरुष के हितार्थ, वीर जन (पौं स्यं धनुः) पौरुष योग्य धनुष की तानते हैं। और (असुराय) अन्यों को प्राण देने वाले के हितार्थ (मही-युवः ) महत्व युक्त पूजा चाहने वाले लोग (विपाम् अग्रे) विद्वानों के सामने ( गुकाम् ) गुद्ध कान्तियुक्त (निर्णिजम् ) उत्तम वाणी का वस्त्र (वयन्ति ) बुनते हैं, उसका विस्तार करते हैं।

अर्थ ज्पा परिष्कृता वाजा अभि प्र गाहते। यदी विवस्वतो धियो हिर्म हिन्वन्ति यात्वे॥ २॥

भा०—( यदि ) जब ( विवस्वतः ) विशेष परिचर्या करने वाले प्रजा जन की ( धियः ) बुद्धियें और स्तुतियें ( हिरं यातवे ) नायक को प्रयाण करने के लिये प्रोरित करती हैं (अब) तब वह (परिष्कृत:) अलं कृत, सज धज कर (क्षपा) सेना सहित (वाजान् प्रगाहते) संग्रामों में विचरता है।

तमस्य मर्जयामासि मदो य ईन्ट्रपातमः।

यं गार्च श्रासभिर्द्धः पुरा तूनं च सूरयः ॥ ३ ॥ भा०—(यः मदः) जो हर्ष, उत्साह (अस्य) इसका (इन्द्र-पातमः ) ऐश्वर्ययुक्त राजपद्वा राष्ट्र को सबसे उत्तम शिति से पालन करने में समर्थ है (यम् गावः आसिभः द्धुः) जिसको वाणियं मुखों द्वारा उचारित होकर धारण कराता हैं और (पुरा) पहले जिसको (सूरयः) विद्वान् जन धारण करते हैं। (तम्) उसको हम (मर्जयामिस) और अधिक परिषक्तत करते हैं।

तं गार्थया पुराएया पुनानम्भयन्षत ।

इतो क्रपन्त धीनयो देवानां नाम विभ्रतीः॥ ४॥

भा०—( उतो ) और ( धीतद्यः ) तत्व का प्रकाश करने वाली वाणियं, (देवानां नाम बिश्रतीः) देवों, विद्वानों का तत्व-प्रकाशक पदार्थों को यथार्थ स्वरूप धारण करती हुई (तं) उसको (कृपन्त) समर्थ, शक्तिशाली बनाती हैं, और (पुराण्या गाथया) अति पुरातन वेद वाणी से विद्वान् जन वा (पुनानं) सर्वप्रदेश, सर्वपवित्रकारक उसकी (अभि अन्षत ) साक्षात् स्तुति करती हैं।

तमुक्तमाणमुख्यये वारे पुनन्ति धर्णसिम्।

दूतं न पूर्विचित्तय आ शासते मनीषिणः॥ ४॥ २४॥ भ ०—( मनीपिणः ) विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान् पुरुष मन को सन्मार्ग में चलाने वाले, (उक्षमाणं) सब प्रकार के शान्ति-जलों से सेचन करने वाले मेघवत् शान्तिप्रद् (धर्णिस) सब के धर्ता। (तं) उसके (अन्यये वारे) अविनाशी परम रूपीय हृदय में (पुनन्ति) स्वच्छ कर प्राप्त करते हैं और (पूर्णिचित्तये) पूर्वं के ज्ञान प्राप्त करने के लिये वा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के (दूतं न आ शासते) दूत संदेश-हर के तुल्य जानते हैं। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

स पुंचानो मुदिन्तमः सोमश्चमूषुं सीदति । पुशौ न रेतं श्राद्धत्पतिर्वचस्यते धियः ॥ ६॥

भा०—(सः) वह (पुनानः) अति स्वच्छ, पवित्र रूप होता हुआ, (मिदन्तमः) अति अधिक आनन्ददायी होकर (सोमः) सर्व प्रेरक आत्मा, (चमूपु) विपयों को रसास्वादन करने वाली इन्द्रियों पर अध्यक्ष के तुल्य (सीदित) विराजता है। वह (पशो न रेतः) भारवाही पशु पर जिस प्रकार लोग जल लादते हैं उसी प्रकार (पशो) अर्थद्रष्टा इन्द्रिय में वह आत्मा भी (रेतः आद्धत्) अपना तेज और वीर्य प्रदान करता है, उसी के समान सामर्थ्य प्राप्त कर इन्द्रिय अपना प्राष्ट्रा विषय भली प्रकार देखती हैं। वही (धियः पितः) ज्ञानमयी बुद्धि वाणी और कर्म का स्वामी (वचस्यते) कहलाता है।

स मृज्यते सुकर्मभिर्देवो देवेभ्यः सुतः। विदे यदास सन्दिर्द्महीर्या वि गाहिते॥ ७॥

भा०—(सः) वह (सुतः) वार २ उपासना किया प्रभु या आत्मा (सुकर्मभिः) उत्तम कर्मों से (देवेम्यः) विद्वानों वा प्राणों से पृथक् रूप में (मुज्यते) बराबर शुद्ध पवित्र किया जाता है (यत्) क्योंकि वह (आसु) इन समस्त प्रजाओं में (सं-दिदः) अपनी शक्ति प्रदान करता है और वहीं (अपः महीः) देह में जलबत् व्यापक प्राणों और रुधिर आदि द्वों पदार्थीं और यहीं भूमि के विकार स्थूल देह के तत्वों में (वि गाहते) विविध प्रकार से व्यापता है।

खुत इन्दो पवित्र त्रा नृभिर्यतो वि नीयसे । इन्द्रीय मत्सरिन्तमश्चमूष्वा नि षीदसि ॥ ५॥ २६॥

भा०—हे (इन्दो ) तेजःस्वरूप ! इस देह में द्रवित होने वाले (यतः) जिससे तृ (नृभिः) मनुष्यों, साधकों वा प्राणों द्वारा (सुतः) अभिषिक्त अध्यक्षवत् प्ररेक होकर (पवित्रे वि नीयसे) परम पावन, स्वच्छ हदय में विशेष रूप से प्राप्त होता है। तू (इन्द्राथ प्रत्सरिन्तमः) उस ऐश्वर्य-वान् आत्मा के लिये हर्षप्रद होता है। तूही (चमूषु) समस्त लोकों, प्राणों, इन्द्रियों में (निषीदिस ) विराजता है। इति षड्विंशो वर्गः॥

[ १०० ]

रभस्त् काश्वपौ ऋषी ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ छन्दः—१, २, ४, ७, ६ विच्हुन्दुप् ॥ वर्वे स्क्रम् ॥

अभी नेवन्ते अद्भुद्धः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिह्नित मातरः ॥ १॥

भा०—( पूर्वे आयुनि जातं ) पूर्व आयु में, बाल्यकाल में उत्पन्न हुए ( वत्सं ) बच्छड़े को जिस प्रकार ( मातरः ) माताएं या गौवें ( रिहन्ति ) च्रम्ती चाटती हैं, उसी प्रकार ( इन्द्रस्य ) साक्षात् तत्व का दर्शन करने वाले आत्मा को ( काम्यम् ) अति कामना योग्य, ( प्रियम् ) अति प्रिय, वाले आत्मा को ( काम्यम् ) अति कामना योग्य, ( प्रियम् ) अति प्रिय, वाले आत्मा को ( काम्यम् ) अति कामना योग्य, ( प्रियम् ) अति प्रिय, वाले आत्मा को ( काम्यम् ) अति कामना योग्य, ( प्रियम् ) आति प्रिय, वाले आत्मा को ( काम्यम् ) अति कामना योग्य, ( प्रियम् ) आति प्रियम् विद्यमान आयु अर्थात् मानव हयद में प्रकट हुए को (अहुहः) प्राणिमात्र से विद्यमान आयु अर्थात् मानव हयद में प्रकट हुए को (अहुहः) प्राणिमात्र से मेह न करने वाले, अहिंसावती ( मातरः ) ज्ञानी लोग ( रिहन्ति ) उसका प्रभु के सौम्य रस का आस्वादन करते हैं और ( अभि नवन्ते ) उसका सर्वत्र सब प्रकार से वर्णन करते हैं।

पुनान इन्द्वा भे सोम द्विवर्हसं र्यिम्। त्वं वस्नि पुष्यसि विश्वानि दाशुषी गृहे ॥ २॥

भा०—हे (इन्दों ) मेरे इस आत्मा की ओर वा मुझ इस मुक्त के अति रस वा दयालु रूप में द्रवित होने वाले परमेश्वर ! हे कृपा सिन्धो, हे (सोम) सर्वेश्वर्यवन् ! तू (पुनानः) अधिकाधिक स्वच्छ रूप में प्रकट होता हुआ, (द्विबर्हसम् ) दोनों लोकों को बढ़ाने वाला (रियम् ) ऐश्वर्य, बल, ( आ भर ) प्राप्त करा । क्योंकि ( त्वं ) तू ( दाशुषः ) अएने को तेरे हाथों सौंपने वाले त्यागी के (गृहे) गृह में (विश्वानि वसृति ) सब प्रकार के नाना ऐश्वर्यों को (पुष्यसि ) पुष्ट करता है।

त्वं धियं मन्रोयुजं सृजा वृष्टिं न तन्यतुः। त्वं वस्ति पार्थिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ॥ ३॥

भा०—( तन्यतुः वृष्टिं न ) गर्जंता मेघ जिस प्रकार वृष्टि प्रदान करता है उसी प्रकार ( त्वं ) तू (मनो युजं धियं सुज) मन से वा ज्ञान से योग करने वाले, मन और ज्ञान को प्रोरित करने वाले (धियं) बुद्धि क का प्रदान कर । हे (सोम ) प्रभो ! सर्वोत्पादक ! सर्वप्र रेक (त्वं ) त् ही (पार्थिवा दिःव्या च ) भूमि और आकाश के समस्त (वसूनि) ऐक्यों को ( पुष्यसि ) खूब २ देता और बढ़ाता है । अतः तू ( मनो युजं धियं वृष्टिं सृज ) तू मन से योग करने वाले, दुःखोच्छेदक कर्म वा बुद्धि प्रदान कर।

परि ते जि़ग्युषी यथा धारा सुतस्य धावति । 🦯 रंहमाणा व्यक्ष्ययं वारं वाजीव सानुसिः ॥ ४॥

भा०-( सानिसः वाजी इव ) जिस प्रकार सधा हुआ वेगवान् अश्व ( अब्ययं वारं धार्वाते ) अवि अर्थात् रक्षा करने वाळे अपने स्वामी के अभिलाषा योग्य उद्देश्य की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार ( जिग्युषः ) विजयशील, ( सुतस्य ) उपासित ( ते ) तुझ प्रभु की ( धारा ) वाणी, और जगत् की धारक और सब को रस पिलाने वाली पोपक शक्ति, (रंहमाणा) वेगवती नदी के तुल्य (यथा) यथावत् (अन्ययं वारम्) परम रक्षक प्रभु के वरणीय पद की ओर ही (सानसिः) सुखपात्री (परिधावति) जा रही है, इसी का निर्देश करती है।

क्रत्वे दत्ताय नः क<u>वे पर्वस्व सोम धार्रया ।</u> इन्द्रांख पार्तवे सुतो <u>मित्राय</u> वर्हणाय च ॥ ४॥ २७ ॥

भा०—हे (कवे) विद्वन्, कान्तदिशिन्! हे (सोम्) सन्मार्ग में सबको चलाने हारे! त् (कत्वे) ज्ञानवान् कर्म करने में समर्थ (दक्षाय) बलवान्, उत्साहसम्पन्न (इन्द्राय) अध्यात्मदर्शी वा ऐश्वर्य से युक्त, ऐश्वर्य-प्रद राज्यपद की रक्षा के लिये (सुतः) अभिषिक्त हो और (मित्राय वरुणाय च पातवे) स्नेही जन और श्रेष्ठजनों के पालन के लिये भी हो।

पर्वस्व वाज्रसातमः प्रवित्रे धारया सुतः।

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥ ६॥

भा०—हे (सोम) सर्व प्रेरक! हे बलशालिन ! तू (सुतः) उपा-सित वा अभिषिक्त होकर (वाज-सातमः) सब से अधिक ज्ञान, धन आदि का देने वाला और (मधुमत्-तमः) सब से उत्तम, मधुर ववन और ज्ञान-वान् होकर (इन्द्राय) इस जीवाल्मा और (विष्णवे) ब्यापक प्रमु और (देवेम्यः) विद्वान् दानी, तेजस्वी पुरुषों के लिये (पवस्व) यत्न कर।

त्वां रिहन्ति मातरो हरिं पवित्रे ख्रद्वहः। बत्सं जातं न धेनवः पर्वमान विधमिणि॥ ७॥

भा०—हे (पवमान) सबको पवित्र करने हारे ! (धेनवः जातं वत्सं न) गौएं जिस प्रकार अपने उत्पन्न हुए बच्चे को (रिहन्ति) चाटती हैं उसी प्रकार (विधर्मणि) विविध रूप से धारण करने वाले (पवित्रे) पवित्र रूप में वर्त्तमान (त्वां) तुझ (जातं) प्रकट वा प्रसिद्ध (वत्सं) वन्दनीय व स्तुत्य (हिरं) हृदय को आकर्षण करने वाले (त्वां) तुझको

( धेनवः ) वेद वाणियां (रिहन्ति) प्राप्त करती हैं, तुझको ही स्पर्श करतीं, नुझे छक्ष्य करतीं, नुझ तक अपना ताल्पर्य प्रकट करती हैं।

पवमान महि अविश्वित्रोभिर्यासि रशिमभिः। शर्धन्तमं<mark>सि जिन्नसे विश्वानि दाशुषी गृहे ॥ ८ ॥</mark>

भा०—हे (पवमान) परम पावन! तू ( शर्धन्) बलवान होकर ( चित्रेभिः रिमिभिः ) आश्चर्यकारक रिमियों से सूर्य के समान ( मिह अवः यासि ) बड़े यश, धन और अवणीय ज्ञान को प्राप्त करता है। (वाशुषः गृहे) अपने को त्यागने वाले के गृह में (विश्वानि तमांसि जिल्लसे) उसके बहुतसे अज्ञान अन्धकारों को नष्ट करता है।

ित्वं द्यां च महिवत पृथिवीं चार्तिजभिषे । प्रति द्वापिमसुञ्<u>ञथाः पर्वमान महित्व</u>ना ॥ ६ ॥ २८ ॥ ४ ॥

भा०—हे (महिवत) महान् कर्म करने वाले (त्वम्) तू ( द्याम् च महीं च ) आकाश और भूमि को भी (अति जिन्नेषे) बहुत अच्छी प्रकार चारण करता है। और (महित्वना) अपने महान् सामर्थ्य से (द्रापि अति अमुख्याः ) कवचवत् विश्व को धारण करता है।

## [ 808]

ऋषिः—१—३ अन्धीगुः श्यावाश्विः। ४—६ ययातिनाहुषः। नहुंवा मानवः। १०—१२ मनुः सांवर्गः। १३—१६ प्रजापतिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ बन्दः-१, ६, ७, १, ११-१४ निचृदनुष्टुप्। ८. १५, १६ अनुष्टुप्। १० पादनिचृदनुष्टुप्। २ निचृद् गायत्री। ३ विराड् गायत्री ॥ षोडशर्चं स्क्रम् ॥

पुरोजिती वो अन्धंसः सुतायं माद्यित्नवे । अप श्वानं अथिष्टन सर्वायो दीर्घजिह्नयम् ॥ १॥ भा०—हे (सखायः) मित्रजनो! (वः) आप लोग अपने में से (पुरः-जीती) शत्रु के नगरों, गढ़ों को जीतने वाले (अन्धसः) प्राण को धारण करने वाले आत्मा के तुल्य वीर पुरुष के (माद्यित्नवे) सब को प्रसन्न करने वाले (सुताय) अभिषेक के लिये, (दीर्घ जिह्न्यम्) लम्बी लम्बी बातें करने वाले (श्वानम्) कुत्ते के समान केवल पेट भरने वाले लोभी जन को (अप श्विष्टन) दूर करो। (२) इसी प्रकार पुर-देह पर विजय करने वाले आत्मा के हर्षप्रद (सुताय) परम रस आत्मानन्द को प्राप्त करने के लिये लम्बी जीभ वाले कुत्ते के तुल्य लोभपर, तृष्णालु वित्त का दमन करो।

यो धारया पा<u>वकया परिष्रस्यन्द</u>ते सुतः।

इन्दुरश्वो न कृत्वयः ।। २ ।।
भा०—(।यः ) जो ( पावकया ) पापों और दुष्टों को शोधने वाली
( धारया ) वाणी या शासन व्यवस्था से ( सुतः ) अभिषिक होकर ( पिर
पस्यन्दते) सर्वत्र वेग से भ्रमण करता है वह शासक वा परिवाजक विद्वान्
( इन्दुः ) तेजस्वी, चन्द्रवत् आह्वादक, ( अश्वः ) विद्या में व्यापक और
अश्व के तुल्य अन्यों का नेता और (कृत्व्यः) कर्म कुशल होता है । ( र )
वेद्य में—अश्व, आत्मा, पावनी देहशोधनी धारा, रस-धारा से सर्वत्र बह
रहा है ।

तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या ध्रिया।

ग्रं हिन्तुन्त्यद्विभिः ॥ ३॥
भा०—(तम्) उस (दुरोषम्) शत्रुओं के लिये दुःखकारी रोष
भा०—(तम्) उस (दुरोषम्) शत्रुओं के लिये दुःखकारी रोष
भा०—(तम्) उस (दुरोषम्) शत्रुओं के लिये दुःखकारी रोष
स्थित,
वाले (सोमं) उत्तम शासक रूप से (विश्वाच्या थिया) सब में स्थित,
विश्वजन की वाणी या सत्कर्म से (नरः) नायकजन (अदिभिः) आदर
विश्वजन की वाणी या सत्कर्म से (नरः) नायकजन (अदिभिः) आदर
सत्कारों से (अभि हिन्वन्ति) बढ़ाते हैं, उसको प्रतिष्ठित करते हैं। (२)
सत्कारों से (अभि हिन्वन्ति) बढ़ाते हैं, उसको प्रतिष्ठित करते हैं। (२)
इसी प्रकार (नरः) विद्वान् मनुष्य उस आत्मा को (दुरों) जो अप्नि

से जल न सके (यज्ञं) और उपासना केयोग्य है उसको (विश्वाच्या धिया) विश्व रूप प्रभु से प्राप्त थी, बुद्धि, सत्कर्म और वेदवाणी द्वारा (अभि हिन्वन्ति ) उसका प्रतिपादन करते हैं।

सुतास्रो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः। <u>पुवित्र</u>वन्तो <del>श्रद्धारा ह्यान्य च्छन्तु</del> <u>चो</u> मर्दाः ॥ ४ ॥

भा०—(मधुमत्तमाः) अति मधुर वचन बोलने वाले, (सुतासः सोमाः) अभिषिक्त शासकजन, (मन्दिनः) अति हर्षजनक, (पवित्रवन्तः) पवित्र पद, कर्त्तव्य वाले, (इन्द्राय अक्षरन् ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के लिये वेग से जावें। हे वीर शासको ! (वः अदाः) आप लोगों के समस्त सुख हर्षादि ( देवान् गच्छतु ) उत्तम पुरुषों को प्राप्त हों। अध्यातम में-दीक्षित, अभिषिक्त, स्नात, सोम्य विद्वान्जन प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति के लिये आगे वढें । उनके सब सुख, आनन्द कारी उपाय विद्वानों को प्राप्त हों ।

इन्दुरिन्द्रीय पवत इति देवासी अबुवन् । वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान स्रोजसा ॥ ४ ॥ १ ॥

भा०—( इन्दुः ) इन्दु, आत्मा ( इन्द्राय पवते ) इन्द्र परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये जाता है (इति) इस प्रकार ( देवासः ) विद्वान् लोग (अबुवन् ) उपदेश करते हैं। (बाचः पतिः ) वाणी का पालक प्रभु (मखस्यते) पूजा की अपेक्षा करता है वह (ओजसा) बळ से (विश्वस्य-ईशानः ) समस्त जगत् का स्वामी है।

सहस्रंधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्ख्यः । सोमः पती रयीणां सखन्द्रस्य द्विदिवे ॥६॥

भा०-(इन्द्रस्य सखा) उस परमेश्वर का मित्र (सोमः) सोम-आत्मा, वा विद्वान् भक्त ( दिवे दिवे ) दिनों दिन ( रयीणां पतिः ) ऐश्वर्यों का स्वामी (सहस्र-धारः ) सहस्रों वाणियों वा शक्तियों से युक्त (वाचम्-ईंखयः) स्तुतियों का करने वाला होकर भी (समुदः) समुद्र के तुल्य स्वयं रसों से पूर्ण होता है। (२) अथवा सोम सर्वोत्पादक प्रभु-समुद्रवत् रस का सागर, भीतरी वाणी का प्रेरक, सब ऐश्वर्यों का स्वामी, (इन्द्रस्य सखा) इस जीवात्मा का मित्र है।

श्रयं पूषा र्यिभगः सोमः पुनाना श्रर्षति । पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यक्ष्यद्वोदसी उमे ॥ ७ ॥

भा०—( अयम् ) यह (पूना) सर्वपोषक, ( रियः ) सब का सर्वस्व धन, (भगः ) सब ऐश्वर्थों-सुलों का स्वामी, (पुनानः अपीत ) सब को पित्रत्र परिष्कृत होकर प्राप्त है। वह (विश्वस्य भूमनः ) बड़े भारी विश्व का (पितः ) पालक है। वह (उमे रोदसी वि अख्यत् ) दोनों लोकों को प्रकाशित करता है। (२) यह आत्मा देहपोषक होने से पूषा, देहवान् होने से रिय, सुख्मोक्ता होने से भग, भूमा आत्मा का पालक, इह, पर दोनों लोकों को प्रकाशित करता है।

समु प्रिया अनुषत गावा मदाय घृष्वयः।

सोमासः कुरवते पृथः पर्वमानासु इन्द्रवः ॥ ८ ॥

भा०—( घृष्वयः ) एक दूसरे से स्पर्धा करने वाली (प्रियाः ) हृद्य को प्रिय (गावः ) वाणियां, (भदाय ) अन्तरानन्द के लिये (सम्—अन्षत ) भली प्रकार स्तुति करती हैं। (इन्दवः सोमासः ) तेजस्वी, सौम्य गुणों वाले (पवमानासः ) अपने को पवित्र करने वाले जन (पथः कृण्वते ) सामान्य जनों के मार्गों का उपदेश करते हैं।

य श्रोजिष्टस्तमा भेर पर्वमान श्र्वाय्यम्। यः पश्च चर्ष्णोर्धाभे र्धये येन वनामहै॥ ६॥

भा०—(यः) जो (ओजिष्ठः) सब से अधिक ओज, तेज, बल को धारण करने वाला है, हे (पवमान) अपना शोधन करने हारे अभ्यासी जन ! (तं) उसको लक्ष्य करके (श्रवाय्यं) श्रवण करने योग्य वेदमय स्तुति को (आभर) प्राप्त कर। (यः) जो (पञ्चचर्पणीः अभि) पांचों प्रकार के मनुष्यों के प्रति पांचों इन्दियों में मन वा आत्मा के तुल्य है। (येन) जिससे (वयं) हम (रियं वनामहे) ऐश्वर्यवत् देह को प्राप्त करें वा 'देह' से कर्मफल भी भोगें।

सोमाः पवन्त इन्देवोऽस्मभ्यं गातुवित्तंमाः । मित्राः सुवाना श्ररेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—(सोमाः) ज्ञानैश्वर्यं के धनी, विद्या ज्ञान—में निष्णात, (इन्दवः) तेजस्वी, (गातुवित्-तमाः) वेदवाणी और सन्मार्ग को जानने और जनाने हारों में सर्वश्रेष्ठ, (मित्राः) जगत् के समस्त जीवों को मृत्यु के दुःख से बचाने वाले, (सुवानाः) अभिषिक्त, एवं ऐश्वर्य-विभूति से युक्त होते हुए भी (अरेपसः) पाप-वासना, दुष्कर्मों से रहित (स्वाध्यः) ग्रुभ कर्मों और विचारों का चिन्तन और धारण करने वाले (स्विविदः) सुख, तेज, उत्तम उपदेश प्राप्त कराने वाले उपदेष्टा, सूर्यवत् तेजस्वी होकर (पवन्ते) सूर्यं के किरणों के तुल्य सर्वत्र गमन करते, सबको पवित्र करते हैं। द्वितीयो वर्गः॥

सुष्वाणासो व्यद्विभिश्चिताना गोरधित्वचि । इर्षमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदेः ॥ ११ ॥

भा०—वे (अदिभिः) आदर करने योग्य, वा मेघवत् उदार वा पर्वत-शिलावत् दृढ् पुरुषों द्वारा (सु-स्वानाः) उत्तम रीति से निरन्तर अभिपूजित होते हुए, (गोः त्वचि अधि) भूमि की पीठ पर वेदवाणी का (चितानाः) ज्ञान-सम्पादन करते हुए, (वसुविदः) सर्वत्र बसे प्रभु का और जगत् में बसे प्राणियों वा आत्माओं का तत्व जानते हुए (अस्म-भ्यम् अभितः) हमारे सब ओर (इषम् सम् अस्वरन्) उत्तम वाणी का

उपदेश करें । सूर्यकिरणों के तुल्य सुखों, अन्नों और उत्तम ज्ञान-धाराओं को प्रकट करें ।

एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः।

स्यींसो न दर्शतासी जिगतनवी ध्रुवा घृते ॥ १२ ॥

भा०—( एते ) ये ( प्ताः ) पवित्र हृदय और पवित्र आचार वाले (विपश्चितः ) ज्ञानों का सञ्चय करने वाले, ( सोमासः ) ज्ञानी पुरुष, ( दिव-आशिरः ) ध्यान-धारणा अअश्रय लेने वाले, ( सूर्यासः न ) सूर्यों वा सूर्य किरणों के तुल्य ( दर्शनासः ) दर्शनीय और ओरों को सत्य तत्व का दर्शन कराने वाले, ( जिगलवः ) सदा आणे बढ़ने वाले होकर भी ( धते ) धारण किये वा पकड़े हुए उद्देश्य वा वत में ( ध्रुवाः ) स्थिर, न डिगने वाले होते हैं।

प्र सुन्वानस्यान्धेसा मर्त्ता न वृत तद्वचेः। अ<u>प</u> श्वानम<u>रार्धसं हता मुखं न भूगवः॥ १३॥</u>

भा०—(सुन्वानस्य) उपासना किये जाते हुए, परमैश्वर्य-सम्पन्न (अन्वसः) अन्नवत् सब जीवनतत्व को धारण कराने वाले उस प्रभु वा आत्मा के (तत्) उस (वचः) गृह वचन, गित, चेष्टा, सामर्थ्य को (मर्जः) मरणधर्मा, स्थूलदेहवान् (न वृत) सीमित नहीं कर सकता प्राप्त नहीं कर सकता । हे विद्वानो ! आप लोग (भृगवः) तेजस्वो होकर (मलंन) सुख से हीन, दुःखदायी बाधक कारण, कोध के तुल्य ही (अराधसम्) अभव्य, कावृ न आने वाले, दुःसाध्य दुर्दान्त (श्वानम्) कृत्ते के तुल्य अति लोभ को (अप हत) मार भगाओ। लोभ और कोध को दूर करने के बाद ही उस प्रभु की वाणी का सल्य ज्ञान और आत्मा को परम शक्तियों का साक्षात् होता है।

त्रा जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र श्रोएयोः। सर्रज्जारो न योषणां दुरो न योनिमासदम्॥ १४॥

भा०—सोम-प्रभु, सर्वोपादक, सर्वसञ्चालक, जगत् का शासक पर-मेश्वर (ओण्योः भुजे ) माता पिता के भुजा वा रक्षा में (पुत्रः न ) पुत्र के तुल्य हमारा ( जामिः ) बन्धु होकर ( भुजे ) सबके पालन करने वाले ( अत्के ) उत्तम रूप में ( ओण्योः आ अब्यत ) आकाश और भूमि दोनों के ( भुजे ) पालानार्थं सब ओर से प्राप्त है। ( योषणां जारः न ) स्त्री को उसके जीवन भर के संगी पति के तुल्य वह ( योपणाम् ) व्यापक प्रकृति को (सरत्) ब्यापता है, और (करः योनिम् न आसदम् ) वरणीय पुरुष जिस प्रकार अपने उचित स्थान पर बैठने के लिये आसन की ओर बढ़ता है उसी प्रकार वह (योनिम्) जगत् उत्पादक प्रकृति को (आसदम्) ब्यापने के लिये ( आ अब्यत ) सर्वत्र विद्यमान है।

स वीरो दत्तसाधनो वि यस्त्रस्तम्भ रोदसी।

हरिः पुवित्रे अञ्यत वेधा न योनिमासदम् ॥ १४ ॥

भा०—( सः ) वह (वीरः ) विविध प्रकार से जगत् को प्रोरित करने वाला, (दक्ष-साधनः) जगत् भर को भस्म कर देने वाले महान् अग्नि के दक्ष, बल, ज्ञान शक्ति को अपने वश करने वाला है (यः) जो (रोदसी) दोनों लोकों को ( वि तस्तम्म ) विशेष रूप से थाम रहा है। वह (हरिः) सर्व-दु: खभयहारी, अति चित्तहारी, प्रमु (वेधाः योनिम् न ) घर को गृह स्वामी के तुल्य ( आसदम् ) अध्यक्षवत् विराजने के लिये, ( वेधाः ) जगत् का विधाता होकर ( पवित्रे अन्यत ) परम पावन रूप में प्रकाशित होता है।

अब्यो वारेभिः पवते सोमो गब्ये अधि त्वाचि । कनिकदुढ़ुषा हरिरिन्द्रस्याभ्येति निष्कृतम् ॥ १६ ॥ ३ ॥ भा०-( गब्ये अधि त्वचि कनिकदत् सोमः ) चर्म पर विराज-मान विद्वान् के तुल्य, (गब्ये अधि त्वचि ) वाङ्मय साहित्य के भी ऊपर वह (सोमः) आनन्द रस-रूप में साक्षात् करने योग्य प्रभु (अब्यः

वारेभिः पवते) स्नेह, समृद्धि, कान्ति, दोप्ति आदि के नाना सुन्दर रूपों से प्रकट होता है। वह (वृषा) सुखों का वर्षक मेघवत् (हरिः) मनोहर, कान्तिमान, (इन्द्रस्य निष्कृतम् अभि एति) आत्मा के स्थान को साक्षात् प्राप्त होता है। इति नृतीयो वर्गः ॥

#### [ १०२ ]

त्रित ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१—४, ८ निचृदाध्यक् । ५—७ अध्यक् । अष्टर्च स्क्रम् ॥

कारण शिर्श्वर्महीन<mark>ां हिन्वबृतस्य दीधितिम्।</mark> विश्वा परि प्रिया भुवद्धं हिता ॥१॥

भा०—(क्राणा) जगत् को रचने वाला प्रभु (महीनां शिशुः)
महान् प्रकृति के परमाणुओं, उसकी विकृतियों वा महती शक्तियों
में (शिशुः) व्यापक, उनका शासक है। वह (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के
(दीधितिं) प्रकाशक और धारक वेदमय शब्द की (हिन्वन्) प्रेरणा
करता हुआ (विश्वा प्रिया) समस्त प्रिय पदार्थों को (परि भुवत्)
व्यापता और (अध द्विता अभवत्) इह और पर दोनों लोकों में विद्यमान है।

उप चितस्य पाण्यो रमेक्क यद् गुहा पदम्। युज्ञस्य सप्त धार्मसिरधं प्रियम्॥ २॥

भा०—और (त्रितस्य) तीनों लोकों में व्यापक प्रभु के (पाण्योः) शिलाओं के तुल्य आकाश और भूमि इन के बीच और (गृहा) बुद्धि में (यद् पदम्) जिसका ज्ञानमय रूप सेवन किया जाता है, उस (यज्ञस्य) यज्ञमय प्रभु का (सप्त धामिभः) सातों जगत् के धारक सामर्थ्यों, लोकों वा प्राणों द्वारा (प्रियम्) प्रिय मनोहर रूप है।

त्रीणि त्रितस्य धार्या पृष्ठेष्वर्या र्यिम्। मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः॥ ३॥

भा० हे विद्वन ! तू (त्रितस्य) तीनों लोकों में व्यापक प्रभु (त्रीणि) तीनों रूपों को (धारया) वाणी द्वारा (ईरय) बतला। (पृष्ठेषु ) समस्त लोकों में (रियम् ) जीवन प्रकाश आदि देने वाले उस प्रभु की (आ ईरय) सर्वत्र स्तुति कर। (सु-क्रतुः) उत्तम कामों को करने वाला, मनुष्य ( अस्य ) इस प्रभु के ( योजना ) जगत् के सञ्चालक अनेक वलों को ( वि मिभीते ) विशेष रूप से जानता और उन को विविध रूपों में बनाता, प्रकट करता है।

जुज्ञानं सुप्त मातरी वेधामशासत श्रिये। <mark>ऋयं ध्रुवो र्रथीणां चिकेत</mark> यत् ॥ ४ ॥

भा०—( अयम् ध्रुवः ) यह नित्य, वा सब जगत् का सञ्चालक और धारक प्रभु ( रयीणां ) समस्त ऐश्वर्यों को (चिकेत) जानता है। (मातरः) जगत् का निर्माण करने वाले प्रकृति के परमाणु, (सप्त) संख्या में सात प्रकृति विकृतियें उस ( जज्ञानं ) जगत् को उत्पन्न करने वाले ( वेधाम् ) विधाता, कर्त्ता की (श्रिये) हे मनुष्यो ! ऐश्वर्य लाभ और आश्रय के प्राप्ति के लिये (आ शासत) स्तुति करो।

ग्रस्य वृते सुजोषांसा विश्वे देवासो ग्रुदुईः। स्पार्ही भवन्ति रन्तयो जुषन्त यत् ॥ ४ ॥ ४ ॥

भा०—( अस्य वर्ते ) इसके वत या कर्म में छगे ( विश्वे देवासः ) सब मनुष्य ( सजोपसः ) समान प्रीतियुक्त, ( अट्टः ) परस्पर दोह से रहित, (स्पार्हाः) परस्पर प्रेम करने वाले, और (रन्तयः) सुखी प्रसन्त (भवन्ति) होते हैं (यत् जुपन्त) जिससे वे प्रेम करते हैं। इति चतुर्थों वर्गः॥

यमीं गर्भमृतावृधी दृशे चारुमजीजनन् ।

कृविं मंहिष्ठमध्यरे पुरुस्पृहम् ॥ ६॥

भा०—( गर्भम् ) सब को वश करने वाले, जगत् को गर्भ में धारण करने वाळे ( यम् ईम् ) जिस ( चारुम् ) ब्यापक को ( ऋत-वृधः ) सत्य के बढ़ाने वाले, जन ( दशे ) दर्शन करने के लिये (अजीजनन् ) वाणी वा कर्म-साधनों द्वारा प्रकट करते हैं। उस (किवम् ) क्रांतदर्शी (मंहिष्टम् ) अति दानशील, (अध्वरे पुरु-स्पृहम् ) अविनाशी, यज्ञ में बहुतों को स्पृहा करने योग्य, सर्व प्रिय को सब (जुषन्त ) प्रेम से सेवन करते हैं।

सुमीचीने श्राभित्मन् यही ऋतस्य मातर्। तुन्बाना युज्ञमानुषम्यद्यञ्जते ॥ ७॥

भार — (समीचीने) परस्पर सुसम्बद्ध, (यह्वी) दोनों महान् (ऋतस्य) जगत् रूप यज्ञ का निर्माण करने वाले, ब्रह्म और प्रकृात दोनों हैं।(यत्) जिनके रूप को (यज्ञं तन्वानाः) यज्ञ का विस्तार करते हुए विद्वान् जन (आनुषक् अंजते) निरन्तर प्रकट करते हैं।

कत्वा शुकेभिरचभिर्ऋणोरपे <mark>ब्रजं दिवः।</mark> हिन्वकृतस्य दीधिति प्राध्<u>वरे ॥ ८ ॥ ४ ॥</u>

भा०—( क्रत्वा ) अपने ज्ञान और कर्म-सामर्थ्य से हे विभो ! प्रभो ! ( ग्रुक्रोभिः ) ग्रुद्ध कांतियुक्त और शीघ्र ही कार्य-सम्पादन करने वाले तेजः-सामर्थ्यों से ( दिवः वर्ज ऋणोः ) आकाश के गतिशील लोकसमूह को दूर २ तक चलाता है । वह तू ( अध्वरे ) अविनाशी आत्मा में ( ऋतस्य दीधितिं ) सत्य-ज्ञान की किरण को प्रेरता हुआ हमारे ( दिवः ) प्रकाश-मय आत्मा से ( वर्ज ) पापवृत्ति के समूह को ( अप ऋणोः ) दूर कर । इति पञ्चमो वर्गः ॥

[ १०३]

द्वित आप्त्य ऋषिः ॥ पत्रमानः सोमो देवता ॥ बन्दः—१, ३ उष्णिक् । २, १ निचृदुष्णिक् । ४ पादनिचृदुष्णिक् । ६ विराद्धष्णिक् ॥ षड्डचं स्क्रम् ॥ प्र पुंनानायं वेधसे सोमाय वच उद्यंतम् । भृतिं न भरा मृतिभिक्तंजीषते ॥ १ ॥

भा०—( मतिभिः ) स्तुतियों से ( जुजोबते ) प्रसन्न करने वा होने

वाले, वा ( मतिभिः जुजोपते ) विद्वान् पुरुषों द्वारा प्रेमपूर्वक सेवन किये जाते हुए, ( पुनानाय ) निरन्तर अभ्यास द्वारा स्वच्छ रूप में साक्षात् होने वाले, ( वेधसे ) जगत् के !विधाता ( सोमाय ) सर्वेश्वर, सर्वपालक प्रभु के लिये ( उद्यतम् वचः ) उत्तम रीति से सुसंयत, सुगठित स्तुात वाणी का ( मृतिं न भर ) वेतन के तुल्य प्रदान कर । अर्थात् प्रभु की स्तुति प्रार्थना नित्य नियम से बंधे रूप से करनी चाहिये।

परि वाराग्यब्यया गोभिरञ्जानो ऋर्षति । <mark>त्री ष्घस्था पुनानः कुंगुते हरिः</mark> ॥ २ ॥

वह प्रभु ( त्रीणि ) तीनों ( अब्यया ) अविनाशी ( वाराणि ) जीवों की रक्षा करने वाळे छोकों को सूर्य के तुल्य (गोभिः अंजानः) किरणों से, वाणियों से वा इन्द्रियों वा सूर्यादि लोकों द्वारा प्रकाशित करता हुआ ( हरिः ) तीनों तापों का हरण करने वाला, तीनों लोकों का प्रभु ( पुनानः ) च्यापता हुआ ( त्री सधस्था कृणुते ) तीनों लोकों को रचता और ( अर्पति ) तीनों में ब्यापता है।

पि कोशं मधुश्चुतं मृद्यये वारे अर्षति। श्रमि वाणौर्ऋषीणां सप्त न्यत ॥ ३॥

भा०—( अन्यये वारे ) अविन!शी, सर्वरक्षक परम वरणीय, रूप में वह प्रभु ( मधुश्रुतम् कोशम् परि ) मधु, परमानन्द वा ज्ञान को प्रदान करने वाले, आनन्द्रमय कोश वा तेजोमय हिरण्यगर्भ को वह (परि अर्ष-ति ) ब्यापता है । और (ऋषीणां वाणीः सप्त अधि नृपत ) साक्षात् करने वाळे ऋषियों की सातों छन्दोमयी वाणियां उसकी साक्षात् स्तुति करती हैं।

परि गुता मेट्रीनां विश्वदेवो अद्याभ्यः। सोमः पुनानश्चम्वे विश्वद्धिः ॥ ४॥

भा०—वह (विश्वदेवः) सब सुलों का देने वाला, सब लोकों का प्रकाशक, सब का उपास्य देव, (अदाभ्यः ) अविनाशी (सोमः) सर्व जगत् का उत्पादक, सर्वेश्वर्यवान् (मतीनां नेता) सब स्तुतियों बुद्धियों और विद्वानों का नायक, प्रवर्त्तक, (हिरः) सर्वेदुः बहारी प्रभु (पुनानः) व्यापता हुआ (चम्बोः परि विशत्) भूलोक और दौलोक दोनों को व्यापता है।

पि देवीरर्जु स्वधा इन्द्रेण याहि सुरर्थम् । पुनाना वाघद्वाघिद्धरर्मर्त्यः ॥ ४ ॥

भा०—हे (सोम) सर्वोत्पादक प्रभो! तू (अमर्त्यः) कभी न मरने वाला, अमृतस्वरूप, स्वयं (वाघत्) विद्वान् और (वाघद्धिः पुनानः) विद्वानों द्वारा हृदय में परिष्कृत किया जाता हुआ, (इन्द्रेण) सूर्यवत् तेजस्वी कान्नियुक्त स्वप्रकाश आत्मा के साथ (देवीः स्वधाः अनु) देवों, इन्द्रियों, प्राणों, और विद्वानों की अपनी शक्तियों के अनुसार (सरथम्) एक समान रस को (परि याहि) प्राप्त हो।

पि सिर्मिन वाजयुद्वेवो द्वेवभ्यः सुतः। ब्यानुशिः पर्वमानो वि धावति ॥ ६ ॥ ६ ॥ ६ ॥

भा०—यह (सप्तिः न-वाजयुः) वेगवान् अश्व के समान् वेग से ब्यापने वाला, (देवः) प्रकाशस्वरूप, (देवेभ्यः सुतः) देवों, विद्वानों द्वारा उपा-सित (वि आनिशः) विशेष रूप से ब्यापने वाला (पवमानः) सब को पवित्र करता हुआ (वि धावति) विविध प्रकार से ब्यापता वा जाता है। इति पष्टो वर्गः। इति पष्टोऽनुवाकः॥

[ 808]

पर्वतनारदी दे शिखण्डिन्यो वा काश्यप्यावप्सरसी ऋषी ॥ पवमानः सोमो
देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ डिब्ल्यक् । २, ४. ६ निचृदुब्ल्यिक् ॥
सखाय त्र्या नि पीदत पुनानाय प्र गायत ।
शिशुं न यक्तैः परि भूषत श्चिये ॥ १ ॥
भा०—हे (सखायः) मित्रो (आ नि सीदत) आओ, चारों ओर घेरा

लगा कर समीप बैठ जाओं। ( पुनानाय ) सब को पवित्र करने वाले प्रभु के लिये ( प्र गायत ) खूब स्तुति करो । (शिद्युं) बालक के तुल्य स्वच्छ-पवित्र, निष्पाप एवं सब के हृदयहारी, सर्वत्र व्यापक एवं प्रिय उपदेशपदः प्रभु को ( श्रिये ) ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिये ( यज्ञैः परि भूपत ) यज्ञों और उपा-सनाओं से सुशोभित करो, उस की ही स्तुति करो।

समी वृत्सं न मातृभिः सृजती गयसार्धनम्। देवाव्यं मद्मभि द्विश्वसम्॥ २॥

भा०—( मातृभिः वत्सं न ) माताओं से ( गयसाधनं ) घर को चम-काने वाले बच्चे को जिस प्रकार ( संसजिन्त ) संसष्ट कर लेते हैं उसी प्रकार (गय-साधनम्) प्राणों के वशीकार द्वारा साधना करने योग्य (वत्सं) बन्दनीय पति, स्तुत्य प्रभु को (मातृभिः) ज्ञानकारिणी वा शब्द-मयी वाणियों से ( सं सृजत ) संसृष्ट करो, वाणियों का संयोग प्रभु से कराओ, प्रभु को अपनी वाणियों का लक्ष्य करो। उसी (देव-अब्यं) देवों में व्यापक (मदम् ) आनन्ददायक (द्विशवसम् ) नर नारी, माता पिता, दोनों प्रकार के बल को धारण करने वाले प्रभु की (प्र गायत) स्तुति करो।

पुनाता द्वसाधंन यथा शर्धाय वीत्ये। यथा मित्राय वर्षणाय शन्तमः ॥ ३ ॥

भा०— ( यथा शर्घाय वीतये ) उचित बल और उचित ज्ञान, तेजः कांति प्राप्त करने के लिये ( दक्ष-साधनं ) बल-उत्साह के देने, वश करने और उत्पन्न करने वाले को ( पुनात ) छानने से बलप्रद ओपधि के तुल्य अन्तःकरण द्वारा विमर्श-विचार करो, उसके निर्दोष रूप का विवेक करो । (यथा) क्योंकि वह (मित्राय) स्नेह करने वाले और (वरुणाय) वरण करने वाले, भक्त नरनारी जनों को ( शंतमः ) अति अधिक शान्ति सुखः देने वाला है।

# ्रञ्चस्मैभ्यं त्वा वसुविद्<u>यमि</u>भ वाणीरनृषत । गोमिष्टे वर्णमुभि वासयामसि ॥ ४ ॥

भा०—(अस्मभ्यं वसु-विदम्) हमें अनेक धनों को प्राप्त कराने वाले (त्वा) तुझको (वाणीः अभि अन्षत) नाना वाणियं स्तुतियां करता हैं। हे प्रभो ! हमें (ते वर्णम्) तेरे वर्ण अर्थात् तेरे प्रति अपनी अभिलाषा या चाह को (गोभिः अभि वासयामिस ) नाना वेदवाणियों से आच्छा-दित करते हैं, उन्हीं द्वारा प्रकट करते हैं। वाणियां हमारी इच्छाओं के प्रकट रूप हैं।

स नो मदानां पत इन्दो देवप्सरा श्रासि । सखेव सख्ये गातुवित्तमो भव ॥ ४ ॥

भा०—हे (मदानां पते ) समस्त आनन्दों के पालक (इन्दो ) हे तेजस्विन् ! हे रसस्वरूप ! तू (सः नः ) वह हमारे में (देवप्सराः असि ) देवरूप है। तू (सख्ये सखा इव ) मित्र के लिये मित्र के तुल्य (नः गातु-वित्-तमः भव ) उत्तम उपदेश, उत्तम भूमि वा आश्रय और उत्तम मार्ग प्राप्त कराने वाला और हमारी (गातु-वित्तमः ) वाणी को सब से अधिक जानने वाला तू ही है।

सनेमि कृष्य समदा रच्च कं चिद्वत्रिणम् । अपादेवं द्वयुमंही युयोधि नः ॥ ६॥ ७॥

भा०—तू (अस्मत्) हमसे (रक्षसम् अत्रिणं) विध्नकारी, हमारा नाश करने वाले, (अदेवं) दानशीलता से रहित, दुःखदायी, (द्वयुम्) दो भाव रखने वाले, भीतर कुछ और बाहर कुछ, कपटी, (कंचित्) चाहे वह कोई भी हो उसको (अस्मत् अप आकृधि) हम से दूर कर और (नः) हमारे पाप को हम से (अप युयोधि) दूर कर। इति सप्तमो वर्गः॥

#### [ \$0 7 ]

ऋषी पर्वतनारदौ ।। पत्रमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ अब्पिक्। ३, ४, ६ निचृदुष्सिक् । ४ विराडुष्सिक् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

तं वेः सखाये। मद्याय पुनानम्भि गायत । शिशुं न <u>य</u>ज्ञैः स्वंदयन्त गूर्तिभिः ॥ १ ॥

भा०-हे (सखायः) मित्र जनो ! ( वः पुनानम् ) आप लोगों को पवित्र करने वाले (तम् अभि गायत) उसको लक्ष्य कर स्तुतियां किया करो । और ( गूर्तिभिः ) उत्तम अनेक स्तुतियों के साथ २ ( यज्ञैः ) यज्ञों द्वारा ( शिशुं न ) शिशु के समान अति प्रिय को ( स्वदयन्त ) भोजन कराने के तुल्य, अग्नि में आहुति दो, एवं उस ( शिद्युं ) सर्वत्र ब्यापकप्रभु को जान कर ( खदयन्त ) मान्य जनों को भोजन कराओ । सवको अन्नदान करो । ईश्वरभावना से ही यज्ञ करो और उसी भावना से अतिथि यज्ञ, नृयज्ञ और बलिवैश्वदेव यज्ञ और पितृयज्ञ करो । इनमें सर्वत्र देव-भावना हो ।

सं बत्स ईव मातृभिरिन्दुहिन्द्यानी अज्यते।

देवावीर्भदी मृतिभिः परिष्कृतः॥ २॥

भा०—( मातृभिः वत्सः इव ) माताओं द्वारा जिस प्रकार वच्चा · (हिन्वानः सम् अज्यते ) पाल्ठित पीषित होकर उत्तम रूप और गुणों से प्रकट होता है उसी प्रकार (देवावीः) देवों, सूर्यादि लोकों, विद्वानों, प्राणों और मनुष्यों के रक्षक उन में ब्यापक और उन में स्नेही, (मदः) आनन्द-मय ( इन्दुः ) तेजोमय प्रभु भी ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियों, विद्वान् जनों द्वारा अलंकृत, वर्णित, सुभूषित ( सम् अज्यते ) भली प्रकार व्यक्त, अकट होता है।

<u> अयं दर्जांय सार्धनोऽयं शर्घीय वीतये ।</u> <mark>श्रयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥ ३ ॥</mark>

भा०—( अयं दक्षाय साधनः ) वह बल, और उत्साह का बढ़ाने और वश करने वाला है। ( अयं: शर्धाय ) वह बल और कार्य करने और ( वीतये ) व्यापने, और प्रकाश करने के लिये समर्थ है। ( सुतः ) उपासित होकर ( अयं देवेभ्यः ) यह दिव्य गुण वाले विद्वानों और इच्छा-वान् जनों के लिये ( मयुमत्-तमः ) अति मयुर सुख देने वाला है।

गोर्मन्न इन्दो अर्थ्वत्सुतः सुद्त्त धन्व। शुचि ते वर्णमधि गोर्षु दीधरम्॥४॥

भा०—हे (इन्दो) तेजस्विन्! (सुतः) अभिषिक्त राजा के तुल्य उपासित होकर त् (नः) हमें (गोमत् अश्ववत्) गौओं और अश्वों से सम्पन्न धन और शस्त्र बल, (धन्व) प्रदान कर। मैं (ते) तेरे (शुचिं वर्णम्) शुद्ध, कान्तिमय रूप को (गोपु अधि) वेदवाणियों के भीतर, उनके आश्रय (दीधरम्) अपने को धारण करूं। (२) वे राजा के शुद्ध वर्ण को भूमियों पर स्थापित करें।

स ने हरीणां पत् इन्दों देवप्सरस्तमः। सर्वेव सख्ये नये हुचे भव ॥ ४॥

भा०—हे (हरीणां पते) समस्त मनुष्यों के पालक !हे (इन्दों) तेजस्विन् ! प्रजाजन के प्रति दयालों ! (देवप्सरस्तमः) दानशील मेघ और देदीप्यमान सूर्य के समान सर्वोपिर श्रेष्ठ रूप वाला तू (सः) वह (नः) हमारे प्रति (सख्ये सखा इव) मित्र के लिये मित्र के तुल्य सब मनुष्यों का हितकारी और (रुचे भव) हमारी दीप्ति, कांति और इच्छा पुर्ति के लिये हो।

सनें मि त्वमस्मदाँ अदें वं कंचिट्तिर्गम्। साह्राँ ईन्दो पिरे वाधो अप ह्युम्॥६॥८॥ भा०—( त्वम् अस्मत् सनेमि) त्हमारा सदा से (सखा इव) मित्र के तुल्य है। त् हम से सदा ( अदेवं कंचित् अत्रिणम् ) अदानशील, शत्रुवत्, हमारे धन को खाजाने वाला चाहे वह कोई हो, उसको भी (अस्मत्) हमसे दूर कर और उसे (साह्वान्) पराजित करने वाला त् ही है। हे (इन्दो) नेजस्विन्! ऐश्वर्यवन्! त् (इयुम्) दो भाव रखने वाले को (परिवाधः, अप वाधः) पीड़ित कर और दूर कर। चित्त में बैठे काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, चिन्ता, शोक आदि अनेक शतुगण वा रोगादि मनुष्य को खाते रहते हैं। प्रभु उनको प्रजापालक, राजा के तुल्य दूर करे।

यह सूक्त पूर्व सूक्त का अनुवादमात्र है। इत्यष्टमो वर्गः ॥

# [ १०६ ]

ऋषिः—१—३ अग्निश्चाचुषः। ४—६ चतुर्मानवः॥ ७—६ मनुरा-प्तवः। १० —१४ प्रिग्नः॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः—१, ३, ४, ८, १०, १४ निचृदुष्णिक्। २, ४—७, ११, १२ उष्णिक्। ६, १३ विरादुष्णिक्॥ त्रयोदशर्चं स्क्रम्॥

इन्द्रमच्छे सुता इमे वृषेण यन्तु हर्रयः । श्रुष्टी जातास इन्द्र्यः स्वर्विदः ॥ १ ॥

मा०—(श्रुष्टी जातासः) अब द्वारा उत्पन्न (स्वः-विदः इन्दवः) सु व जनक वीर्यगण जिस प्रकार ( वृषणम् ) वीर्यसेचक अंग को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार ( इमे ) ये ( सुताः ) उत्पादित वा प्रेरित, ( हरयः ) समस्त विद्वान् ( इन्दवः ) इस प्रमु के उपासक जन, (स्वर्विदः ) प्रमु के प्रकाश-मय और शब्दमय रूप को जानने वाले विद्वान् ( श्रुष्टी ) शीव्र ही (जातासः ) उत्पन्न होकर ( वृषणम् ) बलवान् सर्वमुख सेचक ( इन्द्रम् ) उस प्रमु को (अच्छ यन्तु ) प्राप्त होते हैं।

श्चयं भर्गय सानुसिरिन्द्राय पवते सुतः। सोमो जैत्रस्य चेतित यथा विदे॥ २॥ भा०—(अयं) यह (सानिसः) भजन, सेवन करने वाला (सुतः) उत्पन जीव, (भराय इन्द्राय) सर्वपोषक प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करने (यथा विदे) यथार्थ रूप से जानने के लिये (सोमः) जीव (जैत्रस्य) सब कष्टों पर विजय पाने वाले उसी परमेश्वर का (चेतति) स्मरण करता है।

श्चस्येदिन्द्रो मद्रेष्वा श्राभं गृंगीत सानुसिम् । वर्ञ्नं च वृष्णं भरत्समप्सुजित् ॥ ३॥

भा०—(अस्य मदेषु ) इस के ही हर्षों के लिये (इन्द्रः ) मेघवत ऐश्वर्यवान प्रभु (सानिस प्राभम् ) सुख से सेवन योग्य प्रहण, पकड़ या अवलम्ब को (गृणीत) प्रहण करे। वह (अप्सुजित् ) प्रकृति के परमाणुओं पर भी शासन करने वाला प्रभु ( वृषणं वज्रं च ) वृष्टिकारक विद्युत् के तुल्य (वृपणं ) सुखवर्षी (वज्रम् ) बल को (संभरत् ) एक साथ धारण करता है।

प्र र्घन्वा सोम् जागृविरिन्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव । द्यमन्तं ग्रुष्ममार्भरा स्वर्विद्म् ॥ ४ ॥

भा०—हे (सोम) विद्वन् ! तू (जागृविः) जागरणशील, नित्य सावधान रह ! हे (इन्दो) तेजस्विन् ! तू (प्रधन्व) आगे बढ़ । तू (परि सव) उस के लिये आगे बढ़ । और (स्वः विदम्) सुख प्राप्त करने बाले, ( द्युमन्तं ग्रुष्मम्) तेज से युक्त बल को (आ भर) प्रदान कर या धारण कर ।

इन्द्रांय वृषेणं मदं पर्वस्व विश्वदर्शतः। सहस्रयामा पथिकृद्विचन्नुगः॥ ४॥ ६॥

भा०—हे प्रभो ! तू (विश्व-दर्शतः ) सबों से दर्शनीय ! समस्त विश्वों और जीवात्माओं को भी देखने हारा (सहस्र-यामा ) सहस्रों, अनेकों जीवों का एक मात्र मार्ग, चारा या सहस्रों लोकों का नियन्ता, (पिथकृत्) सब मार्गों का उपदेश करने वाला, (विचक्षणः) विविध ज्ञानों का विशेष उपदेश वा विश्व का विशेष दृष्टा है। वह तू हे प्रभो! (वृषणम् मदम्) सुखवर्षक, हर्षदायक रस को तू (इन्द्राय पवस्व) जीवात्मा मात्र के उपकार के लिये प्रवाहित कर। इति नवमो वर्गः॥

<mark>ब्रम्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधु</mark>मत्तमः।

सुहस्रं याहि <u>प</u>थिभिः कनिकदत् ॥६॥

भा०—हे प्रभो ! तू ( अस्मभ्यम् ) हमारे लिये ( गातुवित्-तमः ) सर्वोपरि उपदेश ज्ञान देने वाला और मार्ग जानने वाला है । तू (देवेभ्यः) हम नाना जीवों के लिये ( मधुमत्-तमः ) अति मधुर आनन्द और ज्ञान को धारण करने वाला है । तू ( सहस्रं पथिभिः ) सहस्रों मार्गों से ( किन कदत् ) उपदेश करता हुआ वरसते मेघवत् ( याहि ) प्राप्त है ।

पर्वस्व द्वेववीतय इन्द्रे। धार्राभिरोजसा ।

<mark>त्र्या कुलशुं मधु</mark>मान्सोम नः सदः॥ ७॥

भा०—हे (इन्दों) तेजस्विन्! हे (सोम) सर्वशासक! तू (देव-वीतये) देवों विद्वानों को प्राप्त होने के लिये वा उनकी कामना की पूर्त्ति के लिये (धाराभिः) धाराओं से मेघवत्, वाणियों से गुरुवत्, गतियों से अश्ववत्, धारकशक्तियों से और (ओजसा) पराक्रम से (मधुमान्) बलवान् होकर (कलशम् आ सदः) कला ज्ञानशक्ति से सम्पन्न चेतना के अधिष्ठान् देह वा अन्तःकरण में भी (आ सदः) विराजता है।

तर्व द्रप्सा उ<u>दप्रुत इन्द्रं</u> मद्य वावृधः। त्वां देवासी ग्रमृतीय कं पंपुः॥ ८॥

भा०—( तब द्रप्साः ) तेरे रस, ( उद-प्रुतः ) जल के समान ही अपने स्रोत से वेगपूर्वक निकलने वाले हैं। वे ( मदाय ) आनन्द प्राप्ति के लिये ( इन्द्रं वृष्ठः ) आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। ( देवासः ) विद्वान,

जन (अमृताय) अमृत, अविनाशी मोक्षानन्द प्राप्त करने के लिये (कं) सुखमय तेरा ही रस (पपुः) पान करते हैं।

त्रा नः सुतास इन्दवः पु<u>नाना धावता र</u>ियम्।

वृष्टिद्यांवो रीत्यापः स्वृर्विद्ः॥ ६॥

भा०—हे (नः सुतासः इन्द्रवः) हमारे उत्पन्न जीव-आत्माओं ! आप लोग (वृष्टि-द्यावः) कर्मबन्धन के विच्छेद के लिये ज्ञान, प्रकाश को प्राप्त करने वाले और (रीति-आपः) जलों के तुल्य प्राणों को वा प्रकृति को निर्गमन मार्गों में से क्षेत्रिक के तुल्य कर लेने वाले और (स्वर्विदः) सुख-प्रकाश को प्राप्त करने वाले होकर (रियम्) सुख-प्रदाता, ऐश्वर्य-वान् प्रभु को लक्ष्य कर (पुनानः) अपने तई पवित्र होकर (आ धावत) और वेग से आगे बढ़ो।

सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यो वारं वि धावति।

अर्थे बाचः पर्वमानः कर्निकदत् ॥ १० ॥ १० ॥

भा०—( ऊर्मिणा पुनानः ) उत्तम उपदेशमय वेद्ज्ञान से (पुनानः) पित्र होता हुआ ( सोमः ) जीव-आत्मा ( अन्यः वारम् ) सर्वरक्षक प्रभु के परम वरणीय रूप को, ज्ञान को शिष्य के तुल्य ( वि धावति ) विशेष रूप से प्राप्त करता है। वह ( पवमानः ) पित्र होता हुआ ( अम्रे ) सर्व प्रथम ( वाचः किनकदत् ) नाना वेदवाणियों, वा स्तुतियों का अभ्यास करे। इति दशमो वर्गः ॥

धीभिहिंन्वन्ति वाजिनं वने कीर्ळन्तमत्यविम्। श्राभि त्रिपृष्ठं मृतयः समस्वरन्॥ ११॥

भा॰—( मतयः ) ज्ञानी जन (वाजिनम् ) ज्ञानी, बलवान्, पर-मैश्वर्यवान् ( वने क्रीड़न्तं ) जीवादि से सेवनीय, जगत् में बालवत् अना-यास चेष्टाएं करने वाले, (अति-अविम् ) पृथ्वी वा सूर्यं से भी अति अधिक महान् (त्रि-पृष्टम् अमि) तीनों लोकों में व्यापक उस प्रभु को लक्ष्य करके (सम् अस्वरन्) उसकी स्तुति करते हैं।

त्रसर्जि कुलशाँ श्रुभि मीळ्हे सिंधने वाजुयुः । पुनानो वाचै जनयन्नसिष्यदत् ॥ १२ ॥

भा०—(वाजयुः सिप्तः न) (मीढे) संग्राम में वेगवान् अश्व के तुल्य, (कल्शान् अभि असिजें) कल्शों के तुल्य अन्तःकरणों में प्रकट होता है। (वाचं जनयन्) वाणी को प्रकट करता और (पुनानः) पिवत्र करता हुआ, संन्यासी के तुल्य (असिष्यदत्) सर्वत्र विचरता है।

पवते हर्युतो हिराति हरासि रहा।

श्चभ्यधेन्त्स्तोतुभ्यो वीरवद्यशः ॥ १३ ॥

भा०—(हरिः ) तेजस्वी, (हर्यतः ) कान्तिमान, आत्मा, (स्तो-तृभ्यः) स्तोताओं, विद्वानों को (रंद्या) वेग से (ह्वरांसि अति ) समस्त कुटिल विद्वों को पार करता हुआ, (पवते ) प्राप्त होता है। वह (वीरवत् यशः अभि अर्षन्) वीरों सहित यश वा अन्न को प्राप्त करावे।

ग्रया पवस्व देव्युर्मधोधीरा ग्रमृत्तत ।

रेभेन्प्रवित्रं पर्येषि विश्वतः ॥ १४ ॥ ११ ॥

भा०—हे विद्वन् ! प्रभो ! (रेभन् ) उपदेश देता हुआ तू (देवयुः) शुभ गुणों वा विद्वानों की कामना करने हारा है। तेरी (मधोः धाराः असृक्षत) नृप्तिकारक जल की धाराओं वा अन्न की धारण शक्तियों के तुल्य वाणियां उत्पन्न होती हैं। और त् (विश्वतः) सब प्रकार से, (पवित्रं ) परम पवित्र, परमापावन प्रभु को (परि एपि ) प्राप्त हो। इत्येकादशो वर्गः ॥

## [ १०७]

संप्तर्षय ऋष्यः ।। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६, ६, १४, २१ विराड् बृहती । २, ४ मुरिग् बृहती । ८, १०, १२, १३, १६, २४

बृहती । २३ पादनिचृद् बृहती । ३, १६ पिपोलिका मध्या गायत्री । ७, ११ १८,२०,२४,२६ निचृत् पंक्तिः ॥ १५, २२ पंक्तिः ॥ षड्विंशत्यृचं सूक्तम् ॥

परीतो षिश्चता सुतं सोमो य उत्तमं हुविः।

ड्धन्वाँ यो नर्यो ऋष्स्व न्तरा सुषा<u>व</u> सोमुमद्गिभः॥१॥

भा०—(यः) जो ऐश्वर्यवान् (उत्तमं हविः द्धन्वान्) उत्तम हवि, अन्न और उपाय को प्राप्त करता हुआ और (यः) जो (अप्सु अन्तरा) आप प्रजाजनों के बीच (नर्यः) समस्त मनुष्यों वा नायक नेताओं में श्रेष्ठ, उत्तम हैं उसको (अदिभिः) आदर योग्य, निर्भय पुरुषों द्वारा (आ सुषाव) सब प्रकार के प्रजाजन अभिषिक्त करें। हे विद्वान् लोगो ! ऐसे ही (सोमम्) ऐश्वर्यवान्, वीर्यवान् (सुतम्) निष्णात पुरुष को (इतः) इस राष्ट्र में (पिर सिज्जत) सब ओर अभिषेक करो, उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा करो।

नुनं पुनाना विभिः परि स्ववाद्व्धः सुर्भिन्तरः।

सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीगन्तो गोभिरुत्तरम् ॥२॥

भा०—त् (अद्देधः ) कभी पीड़ित न होकर (न्नम्) निश्चय से (प्रनानः ) राज्य को दुःखदायी जनों से रहित, निष्कण्टक करता हुआ (अविभिः ) राज्यरक्षक सैन्यों सहित (पिर सव ) सर्वत्र आ जा। तृ (सुते चित् ) अभिषिक्त पद पर (सुर्राभं-तरः ) और अधिक उत्तम रीति से कार्य-संपादन करने वाला और अधिक सचिरित्र होकर रह। (अप्सु ) प्रजाओं के बीच (उत्तरम् ) अन्यों से अधिक उत्कृष्ट गुणवान्, चिरत्र-वान् (त्वा ) तुझ को देखकर तेरी हम (श्रीणन्तः ) सेवा करते हुए (त्वा ) तुझे (अन्धसा गोभिः ) अन्नों और गो-दुग्धों से (मदामः ) तृप्त करें और (गोभिः मदामः ) वाणियों से तेरी स्तृति करें। परि सुवानश्चन्तं से देखमादनः क्रतुरिन्दुर्विचन्त्याः॥ ३॥

भा०—जो व्यक्ति (देव-मादनः) सामान्य मनुष्यों और विद्वान् तेजस्वी जनों को प्रसन्न करने वाला, (कतुः) कर्म करने में कुशल, (इन्दुः) तेजस्वी, दयालु, (वि-चक्षणः) विशेष तत्वदर्शी, तीक्ष्ण दृष्टि हो उसको (चक्षसे) प्रजा पर अध्यक्ष कार्य करने के लिये (परि सुवानः) अभि-षिक्त किया जाता है।

पुनानः सीम् धार्रयापे वसाना अर्षसि । आ रत्नुधा योनिमृतस्यं सीद्रस्युत्सो देव हिर्एयर्यः ॥ ४ ॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! बलवन् ! हे ज्ञानवन् ! तू (धारया पुनानः) उत्तम जलधारा के तुल्य वेदवाणी से पवित्र, अभिविक्त एवं निष्णात होकर (वसानः) नियम से बहाचर्यपूर्वक रहता हुआ (अपः अपीस) आस-जनों को प्राप्त होता है। और (रत्न-धाः) रमणीय गुणों, ज्ञानों को रत्नों के तुल्य धारण करता हुआ (ऋतस्य योनिम्) सत्य, ज्ञान, न्याय, और तेज के स्थान वा पद को (आ सीदिसि) विराज, प्राप्त कर, हे (देव) राजन् ! हे विद्वन् ! तू (उत्सः) झरने के तुल्य सत्य ज्ञान और उत्तम सुख का देने वाला, (हिरण्ययः) हित, रमणीय वचन कहने वाला हो।

दुहान ऊर्धार्दिव्यं मधुं प्रियं प्रत्नं सुधस्थमासदत्। त्रापृक्यं धुरुणं वाज्यर्षिति नृभिर्धूतो विचन्त्रणः॥ ४॥ १२॥

भा०—( दिन्यम् ऊघः ) आकाशस्य ऊधस् अर्थात् मेघ से ( मधु दुहानः ) जल का दोहन कराने वाले (वाजी) वेगवान् वायु के तुल्य ज्ञानी और बलवान् पुरुष (दिन्यम् ) श्रेष्ठ (प्रियम् ) सर्विप्रेय (मधु दुहानः ) मधु अर्थात् मधुर वचन और अन्न को (दिन्यं ऊधः ) भूमि के जलसिंचित स्थान से कृपकवत् प्राप्त करता हुआ, ( प्रत्नम् सधस्थम् ) श्रेष्ठ पद को ( आ असदत् ) प्राप्त करता है, और फिर वह ( आ-एन्छ्यम् ) सबके पूछने योग्य, सर्वादरणीय, ( धरुणं ) राष्ट्र-धारक पद को ( अर्पात ) प्राप्त करता

है। वह (वि-चक्षणः) विशेष दृष्टा अध्यक्ष हो, (नृभिः) उत्तम पुरुषों द्वारा (धूतः) कम्पित और सुपरीक्षित हो। इति द्वादशो वर्गः॥ पुनानः सोम जागृविरुदयो वारे परि प्रियः।

त्वं विश्रो अभवोऽङ्गिरस्तमो मध्या युन्नं मिमिन्न नः ॥ ६॥

भा०—हे (सोम) उत्तम अध्यक्ष ! तू (जागृविः) सदा जागरण-शील और तू (प्रियः) सर्वप्रिय, (विप्रः) मेधावी, होने के कारण (अध्यः वारे) सर्वरक्षक सेन्यवर्ग के सर्वश्रेष्ठ अंश पर (परि पुनानः) अभिषिक्त होता हुआ, (अगिरस्तमः) देह में जीव नर के समान राष्ट्र-शरीर में सबसे अधिक तेजस्वी, (अभवः) हो। तू (नः) हमारे (यज्ञं) यज्ञ को (मध्वा मिमिक्ष) मधुर आनन्द से, सुख से सींच, बढ़ा।

सोमों मीड्वान्पवते गातुवित्तम् ऋषिविंप्रो विचक्तणः। त्वं कृविर्मभवो देववीतम् आ सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ७ ॥

भा०—सोमः सर्वशास्ता प्रभु, (मीड्वान्) मेघ के समान सुखों की वर्षा करने वाले पुरुष के समान सब जीव प्रजाओं का उत्पादक (पवते) जाना जाता है। वह (गातु-वित्-तमः) मार्ग, ज्ञान और वाणी के जानने और जनाने वालों में सर्वश्रेष्ठ, गुरुओं का भी गुरु, (ऋषिः) सबका द्रष्टा, (विप्रः) ज्ञानदर्शी, (विप्रः) मेधावी, (विचक्षणः) विविध प्रकार से सर्वाध्यक्ष है। हे प्रभो! (व्वं कविः अभवः) त् किन, तत्वदर्शी है। तू (देव-वीतमः) प्रकाशमान सूर्यादि लोकों में भी सबसे अधिक कान्तिमान् है। तू (दिवि) आकाश में (सूर्यम् आ रोहयः) सूर्य को आकाश में स्थापित करता है।

सोमे उ षुवागः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम् । अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥८॥ भा०—(सोतृभिः) उपासना करने वाले जनों द्वारा (सुवानः) उपासना किया गया (सोमः) सर्वोत्पादक, सर्व-संचालक प्रभु (अवीनां स्तृभिः) सूर्यों के उन्नत तेजों से (अश्वया इव हरिता) वेग से जाने वाली, मनोहर कान्तियुक्त (धारया) धारण शक्ति से (अधि याति) सब पर शासन करता है। वह (मन्द्रया धारया) अति हर्षदायक धारा या वाणी से (अधि याति) सब पर शासन करता, सबको अपने वश करता है। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा भी (अवीनां स्तुभिः) भेड़ के वालों से बने उक्तम पवित्र वस्तों से धारागित से अश्व द्वारा एक हर्षप्रद्वाणी से सब पर शासन करता है।

<mark>ञ्चनूपे गोमान्गोभिरत्ताः सोमो दुग्धाभिरत्ताः।</mark> सुमुद्रं न सुवर्रणान्यग्मनमुन्दी मद्रीय तोशते॥ ६॥

भा०—वह प्रभु (गोमान्) उत्तम वाणियों का स्वामी, (गोभिः) वाणियों द्वारा ही (अन्पे) समीप के हृद्य देश में (अक्षाः) व्यापता है। वह (सोमः) सर्वप्रेरक प्रभु (दुग्धाभिः) कामनाओं को पूर्ण करने वाली वाणियों से (अक्षाः) व्यापता है। (सं-वरणानि) जल जिस प्रकार (समुद्रं न अग्मन्) समुद्र को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार रसों के सागर प्रभु को समस्त (सं-वरणानि) उत्तम प्रार्थना-वचन प्राप्त होते हैं। (मन्दी) आनन्दवान् प्रभु ही (मदाय) परम सुख प्राप्त करने के लिये (तोपते) वार वार प्राप्त किया जाता है।

**त्रा सीम सुवानी अदिभिस्तिरी वारा**ग्यव्यया ।

जनो न पुरि चम्वीर्विशृद्धिः सदो वनेषु दिधिषे॥१०॥१३॥ भा०—हे (सोम) ऐथर्यवन् ! हे विद्वन् ! तू (अदिभिः) आदर-योग्य गुरु जनों से (आ-सुवानः) शिक्षित होता हुआ और (अब्यया वाराणि तिरः) कान्तिरहित प्रकृति वा अविद्या के आवरणों को दूर करता हुआ, (जनः पुरि न) पुर में मनुष्य के समान (हरिः) कान्ति-मान्, चित्ताकर्षक होकर त् (चम्बोः) प्राण अपान दोनों के आश्रय पर (पुरि विश्वत्) देहपुरी वा |मस्तिष्क-रूप ब्रह्मपुरी में प्रवेश करता हुआ, (वनेषु सदः दिधिषे) सेवनीय अन्नादि के आश्रय पर अपने को धारण कर । इति त्रयोदशो वर्गः॥

स मामुजे तिरो अएवानि मेण्यो मीळ्हे सिर्मिन वाजुयुः। अनुमाद्यः पर्वमानो,मनीषिभिः सोमो विप्रेभिर्म्भक्विमिः॥११॥

भा०—(सः) वह आत्मा (मेध्यः) अन्धकारयुक्त प्रकृति के (अण्वानि) सूक्ष्म २ बन्धनों को भी (तिरः) दूर कर (ममुजे) गुद्ध होजाता है। (मीडे सिप्तः न) वेगवान् अध के तुल्य (वाज-युः) बल, वेग और ऐश्वर्य चाहता हुआ, (पवमानः) पवित्र करता हुआ, (मनीपिभिः) बुद्धिमान् (विप्रेभिः) विद्वान् (ऋकभिः) स्तुतिकर्ता जनों द्वारा (अनुमाद्यः) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है।

प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिष्ये अर्णसा ।

श्रंशोः पर्यसा मद्रिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चतम्॥१२॥

भा०—( अर्णसा सिंधुः न ) जल से समुद्र के समान (देव-वीतये) देवों, विद्वानों और सूर्यादि लोकों को ब्यापने और प्रकाशित करने के लिये हे (सोम) सर्वप्रेरक प्रभो ! तू (अर्णसा प्र पिप्ये) महान् ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। (अंशोः पयसा मिद्रः न ) सोमलता के रस से जिस प्रकार हर्पदायक दुग्धादि से युक्त होकर पात्र कीओर आता है, उसी प्रकार तू भी (जागृविः) सदा जागरण करता हुआ, जाग्रत् रूप होकर (अंशोः पयसा) ब्यापक प्रभु के दिन्य रस से (मिद्रः) अति आनन्द्रपद होकर (मधु-श्चृतम् कोशम्) आनन्द रस के देने वाले आनन्द्रमय कोश को (अच्छ) प्राप्त हो।

त्रा हर्यतो त्रर्जुने ऋत्के ऋव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः। तमी हिन्वन्त्यपम्रो यथारथं नदीष्वा गर्भस्त्योः॥१३॥

भा०—वह आत्मा (सूनुः नः प्रियः) पुत्र के समान प्यारा (मर्ज्यः) झाड़ पोंछ कर वा स्नानादि द्वारा छुद्ध करने योग्य (सूनुः) देहादि का प्रेरक, (प्रियः) अतिप्रिय, (हर्यंतः) कान्तिमान्, (अर्जुने अत्के आ अव्यत) छुद्ध कान्तियुक्त रूप में प्रकट होता है। (अपसः) कार्यंकुशल जन (यथा रथं हिन्वन्ति) जिस प्रकार रथ को वेग से चलाते हैं, उसी प्रकार वे (रथं) रसस्वरूप (तम् ईम् हिन्वन्ति) उसकी भी उपासना करते हैं उसी को (गभस्त्योः) प्राण अपान के आश्रय (नदीषु) नाड़ियों में (हिन्वति) प्रेरित करते, उसी को खोजते और उसी का अभ्यास करते हैं।

<mark>श्रुभि सोमास श्रायवः पवन्ते</mark> मद्यं मर्सम्।

समुद्रस्याधि विष्टिपि मनिषिणी मत्सरासः स्वर्विदः ॥१४॥
भा०—( समुद्रस्य विष्टिपि ) रसों के अपार सागर प्रभु परमेश्वर के,
विना ताप के, परम शान्तिमय आश्रय में (अधि) रह कर ( मनीपिणः )
मन को सन्मार्ग में चलाने वाले, ( मत्सरासः ) रसों से परिनृप्त, नृष्णादि
से रहित, (स्वः-विदः) सुलमय प्रकाशस्वरूप प्रभु को जानने और जनाने
हारे, ( सोमासः ) वीर्यवान् (आयवः) विद्वान् जन ( मद्यम् मदम् ) परम
सुखकारी, अतिस्तुत्य, हर्णानन्दमय प्रभु को लक्ष्य कर ( अभि पवन्ते )
आगे बढ्ते हैं।

त्ररत्समुद्रं पर्वमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्। अपिन्मित्रस्य वर्षणस्य धर्मणा प्राहिन्बान ऋतं बृहत्॥१४॥१४॥ भा०—(राजा देवः) प्रकाशमान राजाके समान तेजस्वी, (देवः) नाना सुखों के चाहने वाळा, परम आत्मा प्रभु ( बृहत् ) महान् ( ऋतम् ) सत्य कारण रूप (समुद्रम्) सरिर-मय समुद्र को, (तरत्) पार कर जाता और प्राप्त होता है। (मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा) वह प्रभु मित्र, दिन और वरुण, रात्रि के तुल्य जगत् को धारण करनेवाले नियम से दिन-रात्रिवत् संसार की उत्पत्ति और प्रलय करता हुआ (बृहत् ऋतम् अर्षन् ) बड़े भारी जगत् के कारण रूप प्रधान तत्व को उत्तम रीति से सञ्जालित करता, व्यक्त रूप में प्रकट करता है। इति चतुर्दशो वर्गः॥

नृभिर्यमाना हर्यता विचन्ता राजा देवः समुद्रियः ॥१६॥

भा०—( समुद्रियः ) समस्त लोकों, रसों, सुखों और बलों का उद्भव-स्थान और आकर तथा महान समुद्र और आकाश के तुल्य अनन्त प्रभु ( राजा ) समस्त जगत् का प्रकाशक, (देवः) सब का दाता, ( हर्यतः ) कान्तिमान्, सबकी इच्छा वा अभिलाषा का पात्र, सर्वप्रिय, (वि-चक्षणः) विशेषरूप से सबको देखने वाला परमेश्वर (नृभिः येमानः ) ठीक र मार्गी में ले जाने वाले बलों, प्राणों और विद्वानों द्वारा जगत् के लोकों, देहों और जीवों को व्यवस्थित किया करता है।

इन्द्रीय पवते मदः सोमी मुरुत्वेते सुतः। सहस्रिधारो अत्यव्यमर्षति तमी मुजन्त्यायवीः॥ १७॥

भा०—( मदः सोमः ) आनन्दमय, सर्वोत्पादक, सर्वधरक प्रभु (सुतः) उपासित होकर (मरुत्वते इन्द्राय ) नाना प्राणों के स्वामी जीव के लिये (सहस्र-धारः) सहस्रों धारा वाले मेच के समान अनेक सुख, शान्ति का दाता होकर (पवते) उस पर कृपा करता है। (अब्यम् अति अर्पति ) इस पार्थिव और प्राणमय आवरण से पार कर अन्तरात्मा में प्रकट होता है, (आयवः ) इस तक पहुंचने वाले जन (तम् ईम् मुजन्ति ) उसी को शोध लगाते हैं, उसी का परिष्कार करते हैं, उसी को वाणियों, और स्तुतियों से अलंकृत करते हैं।

पुनानश्चम् जनयन्मति कृविः सोमो देवेषु रएयति । <mark>श्रपो वसानः परि गोभिरुत्तरः सीदन्वनेष्वव्यत ॥ १८ ॥</mark> भा०—वह ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( सोमः ) सर्वोत्पादक और सर्व-प्रेरक प्रभु ( चम् पुनानः ) आकाश और भूमि दोनों को प्रेरित करता हुआ ( मितं जनयन् ) ज्ञान को प्रकट करता है, (देवेपु) ज्ञान-प्रकाश से युक्त और अन्यों को ज्ञान देने वाले विद्वानों में ( रण्यति ) गुरु वा परि-बाजकवत् उपदेश करता है, वह ( अपः वसानः ) प्रकृति के परमाणुओं <mark>और लोकों को आच्छादित करता हुआ, उनमें व्यापता हुआ, (वनेपु</mark> सीदन् ) काष्टों में अग्नि के तुल्य (उत् तरः ) सबसे उत्कृष्ट होकर (गोभिः परि अन्यत ) रिस्म-तुल्य ज्ञान का प्रकाश करता है। ( २ ) इसी प्रकार ( सोमः ) सर्वप्रेरक विद्वान् परिवाजक वा दीक्षित ज्ञानी पुरुप, ( चमू पुनानः ) प्राण-अपान दोनों को वा ज्ञान और कर्म की दोनों इन्द्रियों को पवित्र करता हुआ, ( मित जनयन् ) ज्ञान प्रकट करता हुआ शिष्यों में उपदेश करे। वह (अपः वसानः) त्याग-दीक्षा काल में जलों में रहकर (उत्तरः सीदन्) (वनेषु परि अब्यत ) सर्वोत्कृष्टः रहकर भी वनों में निवास करे। (२) राजा के पक्ष में - वनेषु रथेषु । गोभिः अर्थैः । देवेषु राजसु ।

तवाहं सोम रारण सुख्य इन्दा दिवेदिवे।

पुरूणि वस्रो नि चरन्ति मामव परिधोरित ताँ इहि ॥१६॥ भा० — हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन् ! हे (सोम) मेरे आत्मा के तुल्य प्रिय! (दिवे दिवे) दिनो दिन (अहम् तव सख्ये) मैं तेरे मित्र-भाव में (ररण) अति प्रसन्न होता हूँ। (पुरूणि) मेरी इन्दियां ही (माम् नि चरन्ति) मेरा तिरस्कार करती हैं, (माम्अव चरन्ति) मुझे नीचा करके नाना भोग भोगती हैं, (परिधीन् तान्) चारों ओर से घेरे खड़े इन शत्रुओं को (अति इहि) अतिक्रमण करके त् उनको पराज्ति कर।

उताहं नक्षमुत सोम ते दिवा स्ख्याय वभ्र ऊर्धान ।

घृणा तपेन्त्रमित सूर्य परः शकुना इंच पाप्तम ॥२०॥१४॥

भा०—हे (सोम) मेरी आत्मा के तुल्य परात्मन्! (अहम्) मैं
(नक्तम् उत दिवा) रात और दिन, (सख्या) मित्रभाव बनाने के
लिये (ते ऊर्धान) तेरे समीप में हा रहूँ। हे (बन्नो) सबके पालन
पोपण करने हारे! (घृणा) दीप्ति से (तपन्तं) तपते (सूर्यम्) सूर्यं
को देख (शकुनाः इव) ऊपर उठकर उन्नत मार्ग से जाने वाले
पिक्षयों के तुल्य हम (अति पित्तम) सब बन्धनों और कष्टों से पार
पहुंच जावें। इति पञ्चदशो वर्गः॥

मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वासे।

र्ियं प्रिशङ्गं बहुलं पुंहस्पृहं पर्वमान्।भ्यर्षसि ॥ २१ ॥

भा०—हे (सहस्त्य) उत्तम हस्त में स्थित शक्ति वाळे! तू (समुद्रो मृज्यमानः) हृदय में महान् आकाशवत् विशाल, हृद्याकाश में परिमार्जित सुसंस्कृत होता हुआ, (वाचम् इन्वसि) स्तुति वाणी को प्रेरित करता है। हे (पवमान) सर्वप्रेरक एवं परिसंस्कृत होनेहारे आत्मन्! तू (पिशंगं) तेजोयुक्त, दीसिमान् (पुरु-स्पृहं) बहुतों से चाहने योग्य, (बहुळं) अति अधिक, (रियं) ऐश्वर्यं को हमें प्रदान कर।

मृजाना वारे पर्वमानी ख्रव्यये वृषाव चक्रदो वने।

हे वानों सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो द्र्यांस ॥२२॥ हे (सोम) सर्वोत्पादक! सर्वप्रेरक प्रभो! (अन्यये) अविनाशी (वारे) सर्ववरणीय रूप में (मृजानः) परिशुद्ध, (पवमानः) सबको पवित्र करता हुआ, (तृषा) सब सुखों का वर्षक होकर त् (वने अव चक्रदः) सेवनीय, परम सुखद रूप में प्राप्त होता है। हे (पवमान) सर्वन्यापक, परिशुद्ध! तू (गोभिः) वाणियों द्वारा रिहमयों से सूर्य के तुल्य (अंजानः)

<mark>अकाशित होता हुआ ( देवानाम् )</mark> विद्वानों, जीवों वा समस्त लोकों के (निःकृतम् अर्षसि) निःशेष रूप से किये उपासनादि कर्म वा हृद्<mark>य स्थान</mark> को प्राप्त करता है।

पर्वस्व वाजसातयेऽभि विश्वानि काव्या ।

त्वं समुद्रं प्रथमो वि धारयो देवेभ्यः सोममत्सरः ॥ २३॥

भा०—( वाज-सातये ) ज्ञान प्रदान करने के लिये (विश्वानि काव्या अभि ) समस्त विद्वानों के ज्ञान योग्य, ज्ञान-वाणियों को ( अभि पवस्व ) अदान कर । हे (सोम) सर्वोत्पादक प्रभो ! (त्वं ) तू (समुदं ) ज्ञान के अपार सागर को (प्रथमः) सर्वप्रथम होकर (मत्सरः) सबकी आनन्ददायक होकर ( देवेभ्यः विधारयः ) विद्वानों को प्रदान करता है ।

स तू पवस्व परि पार्थिवं रजी दिव्या च सीम धर्मभिः। त्वां विप्रासी मृतिभिविंचचण्य शुभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिः॥२४॥

भा० है (विचक्षण) विशेष ज्ञान के देखने हारे! तू (पार्थिवं रजः परि ) पृथिवी लोक के प्रति, (धर्मभिः ) धारक बलों से (दिन्या) प्रथिवी के प्रति आकाशीय बलों को मेघवत् इस देह के प्रति दिन्य सुखीं को (परि पवस्व ) प्राप्त करा। (त्वां ग्रुअम् ) तुझ ग्रुद्ध चेतन को लक्ष्य कर (विप्रासः ) विद्वान् जन (मितिभिः धौतिभिः ) ज्ञान वाणियाँ और कर्मों से ( व्वां हिन्बन्ति ) तेरी स्तुति करते तेरी, महिमा बढ़ाते हैं।

पवमाना असृक्त पवित्रमति धारया।

मुरुत्वन्तो मत्सुरा इन्द्रिया ह्या मेधामाभ प्रयासि च ॥२४॥ भा०—( मरुवन्तः ) प्राणों से युक्त ( पवमानाः ) वेद वाणी द्वारी पवित्र होते हुए, विद्वान् जन (पवित्रं अति असुक्षत) सब बन्धनों की पार कर परम-पावन प्रभु को प्राप्त होते हैं। वे (मन्सराः) अति आनन्द युक्त ( इन्द्रियाः ) परमेश्वर को भजन करते हुए उसी में दत्तचित्त होकर

(हयाः) आगे बढ़ते हुए (मेधाम् अभि) परम बुद्धि और (प्रयांसि अभि च अस्वक्षत) उत्तम अन्नों के तुल्य उत्तम कर्म-फलों का निर्माण करता है।

श्रुपो वसानः परि कोशमर्षतीन्दुहिंयानः सोतृभिः।

जनयुक्जयोति भेन्द्ना अवीवशृद्गाः कृष्वानो न निर्णिजम् २६।१६ भा०—(सोतृभिः हियानः इन्दुः) उत्पन्न करने वाले माता पिता आदि

भा०—(सोतृभिः हियानः इन्दुः) उत्पन्न करन वाल नातारात से से प्रोरित होता हुआ दिवत शुक्र रूप जीव (अपः वसानः ) सूक्ष्म जलीय अंशों वा प्राणों में आच्छादित होकर (कोशम परि अर्षित ) गर्भ की ओर जाता है। (होतृभिः हियानः ) उपासकों से प्रोरित (इन्दुः ) तेजोमय जाता है। (होतृभिः हियानः ) अप्त जनों के बीच में रहता हुआ, (कोशम् आत्मा, (अपः वसानः ) आप्त जनों के बीच में रहता हुआ, (कोशम् परि अर्पित ) विशुद्ध आनन्दमय प्रभु को प्राप्त होता है। वह (ज्योतिः परि अर्पित ) विशुद्ध आनन्दमय प्रभु को प्राप्त होता है। वह (ज्योतिः जनयन् ) दीप्तिमय रूप को प्रकट करता हुआ (मन्दनाः गाः कृष्वानः ) आनन्दजनक स्तुति-वाणियों को करता हुआ (निः निजम् कृष्वानः ) अपने अति विशुद्ध रूप को प्रकट करता है। इति षोडशो वर्गः ॥

# [ १० = ]

ऋषिः—१, २ गौ।रिबीतिः। ३, १४—१६ शकिः। ४, ५ उरुः। ६, ७ ऋषिः—१, २ गौ।रिबीतिः। ३, १४—१६ शकिः। ४, १३ ऋणञ्चयः।। ऋषिवाः। ८, ६ ऊर्द्धसद्मा। १०, ११ कृतयशाः। १२, १३ ऋणञ्चयः।। पवमानः सोमो देवता।। छन्दः—१.६, ११ उष्णिक् ककुप्। ३ पादानिचृद्धिणक्। ५, ७, १५ विचृद्धिणक्। २ निचृद्वृहती। ४, ६, १०, १२ स्वराङ्बृहती। ५, ६, १०, १२ स्वराङ्बृहती। ५, १६ पाकिः। १४ निचृद्धिकः। १३ गायत्री।। द्वाविशत्यृचं स्क्रम्।। ८, १६ पाकिः। १४ निचृत्पंकिः। १३ गायत्री।। द्वाविशत्यृचं स्क्रम्।।

पर्वस्व मधुमत्तम् इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। महि युत्ततेमो मदः॥१॥

भा०—हे (सोम) सोम! सब को सन्मार्ग में प्रेरणा देने हारे! हे ऐश्वर्यवन्, हे स्वयं आत्मन्! तू (मधुमत्-तमः) अतिमधुर रस से युक्त है। तू (क्रतुवित्तमः) कर्मों और ज्ञानों को जानने वालों में श्रेष्ठ है। तू (मदः) स्तुत्य है और तू ( द्युक्ष-तमः) अति तेजोमय और (मदः) आनन्दस्वरूप है तू (इन्द्राय) इस जीव के लिये (अति पवस्व) अनेक सुख प्रदान कर।

यस्य ते पीत्वा वृषमो वृषायतेऽस्य पीता स्वर्विदेः। स सुप्रकेतो अभ्यकमीदिषोऽच्छा वाजं नैतंशः॥ २॥

भा०—( यस्य ते ) जिस तेरे परम रस का पान करके, ( वृष्भः ) वलवान् पुरुष भी सूर्यवत् ( वृष्पयते ) मेघ तुल्य आनन्द-ज्ञान-जल की अन्यों के प्रति वृष्टि करता है। ( अस्य स्वः-विदः ) इस सुख प्राप्त करने वा कराने वाले की रक्षा में ( सः ) वह ( सु-प्र-केतः ) उत्तम ज्ञानवान् जीव ( एतशः वाजं नः ) संग्राम को जाने वाले अश्व के तुल्य ( इषः अभि अकमीत् ) नाना इच्लायोग्य पदार्थी और लोकों को प्राप्त होता है।

त्वं ह्यंग दैव्या पर्वमान जनिमानि द्युमत्तमः।

श्चमृत्त्वायं घेषयः ॥ ३ ॥

भार्व—(अंग) हे (पवमान) परम पावन! (वंहि) निश्चय त् ही (द्युमत्-तमः) अति तेजोमय, दीप्तिमान्, (जनिमानि) उत्पन्न होने वाले जीवों को (अमृतत्वाय घोषयः) अमृत पद, मोक्ष प्राप्ति का उपदेश करता है।

ये<u>ना नवंग्वो द्रध्यङ्</u>ङपोर्णुते ये<u>न</u> विप्रांस त्रापिरे । देवानां सुम्ने श्रमृतस्य चार्रुणो ये<u>न</u> श्रवांस्या<u>नशः ॥ ४ ॥</u>

भा०—( येन ) जिस के द्वारा (दृध्यङ् ) धारण और ध्यान का अभ्यासी, (नवग्वः ) उत्तम प्रशस्त मार्ग से जाने वाळा, (चारुणः अमृतस्य ) भोक्ता अमृत, आत्मा के स्वरूप को (अप ऊर्णुते ) खालता है, (येन ) जिससे (विप्रासः ) विद्वान् ज्ञानी पुरुष (देवानां ) विद्वाना वा इन्द्रियों के (सुम्ने) सुख में (अमृतस्य चारुणः) अमर फल के भोक्ता आत्मा के (श्रवांसि) ज्ञानों को प्राप्त करते हैं। और (येन श्रवांसि आनशुः) जिससे वे नाना ज्ञान प्राप्त करते हैं वहां उनको (अमृत-त्वाय घोषयः) अमृत होने का उपदेश करता है।

एष स्य धार्रया सुतोऽब्यो वारेभिः पर्वते मृद्दिन्तमः। क्रीळिबूर्मिर्पामिव ॥ ४ ॥ १७ ॥

भा०—(क्रीड़न् अपां ऊर्मिः इव) खेळते जलों के तरंग के तुल्य (एषः) यह (स्वः) वह आत्मा, (धारय सुतः) धारा, वेदवाणी द्वारा उपासित होकर (अब्यः वारेभिः) परम रक्षक के श्रेष्ठ वरण योग्य उत्तम साधनों से (पवते) प्राप्त होता है। इति सप्तदशो वर्गः॥

य उस्त्रिया अप्या अन्तरश्मेनो निर्गा अर्छन्त्रदोर्जसा। अभि वजं तित्निषे गव्यमश्व्यं वर्मीवं धृष्णवा र्रज ॥ ६॥

भा०—(यः) जिस प्रकार सूर्य (ओजसा) तेज, पराक्रम से (अश्मनः अन्तः) मेघ में से (गाः अप्याः उिचयः) वेग से जाने वाली जल की धाराओं को (िनः अकृन्तत्) निकाल कर बाहर खण्ड २ करता है, उसी प्रकार (यः) जो प्रभु (ओजसा) अपने बल से (अश्मनः अन्तः) भोक्ता आत्मा के अन्तः करण से (उिचयाः) ऊपर को स्वयं आने वाली (अप्याः) कर्म प्रवृत्तियों और (गाः) नाना स्तुति वाणियों को प्रेरित करता है और (गव्यं बजं) वाणियों के व्यापने योग्म मार्ग और (गव्यं बजम्) जीवों के चलने योग्य मार्ग को (अभि तिन्तेषे) बनाता है, विस्तृत करता है, (एक्णो) हे दुष्टों के नाशक प्रभो ! वह त् (वर्मी-इव) कवचधारी वीर पुरुष के समान (आ रुज) बाधक कारणों को दूर कर ।

त्रा सोता पर्धि षिञ्चतार<u>वं न स्ताममण्तुरं रजस्तुरम्</u> । <u>बनक</u>त्तमुद्देपुर्तम् ॥ ७ ॥ भा०—हे विद्वान् जनो ! आप लोग (अश्वं न स्तोमं) अश्व के समान वेगवान्, वलवान्, व्यापक, स्तुतियोग्य, (अप्-तुरम्) प्रकृति परमाणुओं के चलाने वाले, (रजः-तुरम्) समस्त लोक लोकान्तरों के संचालक (वनकक्षम्) तेज, भोग्य ऐश्वर्यों, लोकों में व्यापक, काष्टों में अग्नि के तुल्य अञ्चक्त, (उद-प्रुतम्) जल से पूर्ण समुद्र वा जलाशय के तुल्य प्रभु की (आ सोत परि सिंचत) आदर से उपासना करो और उसके रस से ही अपने को वड़ाओ।

सहस्रधारं वृष्मं पंयावृधं प्रियं देवाय जनमेने ।

ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा वेव ऋतं बृहत्॥ जालि भालि (सहस्र धारम्) सहस्रों धाराओं वाले मेव के तुल्य सहस्रों शक्तियों से सम्पन्न, (बृष्मम्) समस्त सुखों के वर्षक, (पयः-बृधम्) अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थों को बड़ाने वाले, (जन्मने देवाय प्रियम्) जन्म लेने वाले देव, आत्मा को तृप्त करने वाले की उपासना करो, (यः) जो (ऋत-जातः) ऋत, सत्यज्ञान रूप में प्रकट होने वाले (ऋतेन) अपने ज्ञान, बल और सामर्थ्य से (देवः राजा) चमचमाते सूर्य वा राजा के तुल्य (बृहत् ऋतम् वाबृधे) बड़े भारी सत्य ज्ञान को बढ़ाता, व्यक्त जगत् को फैलाता है। (२) पक्षान्तर में—राजा (ऋतेन) ज्ञानमय वेद के द्वारा (बृहत् ऋतं वि वाबृधे) बड़ें भारी सत्य-न्याय की बृद्धि करे।

श्रुभिः द्युम्नं वृहद्यश् इषेस्पते दिदीहि देव देवयुः । वि काशं मध्यमं युव ॥ ६ ॥

भा०—हे (इपः पते ) अन्नों और समस्त कामनाओं के स्वामिन् ! तू (बृहत् ) बड़े भारी ( धुम्नं ) तेज और ( यशः ) की त्त को ( अभि दिदीहि ) लक्ष्य कर, प्रकाश कर ( देवयुः ) देवों, विद्वानों और जीवों की कामना करने वाला उनका प्रिय स्वामी, तू हे (देव) दान देनेहारे दातः !

तु (मध्यमं कोशम्) बीच के खज़ाने को अन्तरिक्षस्थ मेघ के तुल्य (वि युव) खोलदे। (२) सब इच्छाओं का स्वामी होने से आत्मा 'इपःपति' है। इन्द्रियों का स्वामी होने से 'देवयु' है। मनोमय कोश मध्यकोश है, प्रथम कोश अज्ञमय और अन्तिम कोश आनन्दमय है। प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय बीच के कोश हैं जो आत्म-प्रत्यक्ष में बाधक हैं। सो इच्छा-शक्ति की तीवता अर्थात् एकाग्रता से उनका भी बन्धन टूटता है और आत्मा का स्वच्छ तेजोमय रूप प्रकट होता है। सेनाएं 'इषः' हैं उनका पति 'इषःपति' सेनापति 'सोम' है। वह प्रतापमय यश के लिये चमके विजयाभिलापियों का स्वामी 'देवयु' है। विजिगीपु होने से 'देव' है। वह मध्यम कोश को पृथक् करे और युद्ध करे।

ञ्चा वेच्यस्य सुद्द्य चुम्बेाः सुतो विशा विह्नि विश्पतिः। वृष्टिं दिवः पवस्व रोतिमपां जिन्<u>वा गविष्टेये धियः॥१०॥१⊏॥</u>

भा०—हे (सु-दक्ष ) उत्तम बलगालिन् ! उत्तम तेजस्विन् ! तू (सुतः ) अभिषिक्त होकर (चम्वोः ) दो मुख्य सेनाओं के जपर (आ-वच्यस्व ) अध्यक्ष पद पर आ और (विशां विहः ) प्रजाओं के बीच उनका कार्य-भार अपने ऊपर लेने हारा, उनको वहन करता हुआ, (विश्पतिः न ) प्रजाओं के स्वामी के तुल्य (दिवः वृष्टिं ) आकाश से बरसती वृष्टि को मेच के तुल्य (दिवः ) तेज की (वृष्टिं ) शतु को काट गिराने वाली सेना को (पवस्व ) प्रेरित कर और (अपां रीतिम् ) जलों की धारा के तुल्य (अपां रीतिम् ) आप्त जनों की शैली, परिपादी को प्रवृत्त कर । (गविष्टये ) भूमि के इच्छुक कुषकवत् भूमि के प्रार्थी प्रजाजन के उपकारार्थ (धियः जिन्व) नाना कर्मों को प्रवृत्त करा । (२) इसी प्रकार परमेश्वर 'प्रजापति' है, वह (चम्बोः) आकाश और भूमि में व्याप रहा है। वह आकाश से जलों की धारा और सुखमय वर्षा करे । और सर्व

जन्तुओं के उपकारार्थं वा स्तुति-वाणी, के निमित्त हमारी (धियः) बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इत्यष्टादशो वर्गः।।

एतम् त्यं मेद्रच्युतं सहस्रधारं वृष्यमं दिवो दुहः । विश्वा वसृनि विश्रतम् ॥ ११ ॥

भा०—( एतम् ) उस ( त्यं ) परम ( सहस्र-धारं ) मेघ के तुल्य सहस्रों धारक शक्तियों के स्वामी, सहस्रों वेदवाणियों से स्तुति करने योग्य, ( वृपभं ) मेघवत् अनेक, अनन्त सुखों, ऐश्वर्यों की वर्षा करने वाले प्रभु से ( दिवः ) नाना कामना करने वाले पुरुष ( दुहुः ) रस-आनन्द का दोहन करते और अपने नाना मनोरथ पूर्ण करते हैं । वे (विश्वा वसूनि विभ्रतम् ) समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाले उसी प्रभु को प्राप्त कर, ( विश्वा वसूनि दुहुः ) समस्त ऐश्वर्यं उसी से प्राप्त करते हैं ।

वृषा वि जज्ञे जनयुन्नमंत्र्यः प्रतप्ञज्योतिषा तमः। स सुष्टुतः कविभिर्निर्णिजं दधे त्रिधात्वंस्य दंसंसा ॥१२॥

भा०—(सः) वह (अमत्यः) अमरणधर्मा, अविनाशी, प्रभु (जनयन्) जगत् को उत्पन्न करता हुआ ही (वृपा) वीर्यसेक्ता पिता के समान (वि जज्ञे) विशेष रूप से जाना जाता है। वह (ज्योतिषा) अपने तेज से (प्र-तपन्) सूर्यंवत् तपता हुआ (तमः वि जनयन्) अन्धकार को दूर करता है। वह (कविभिः सु-स्तुतः) विद्वान् क्रान्तदर्शीं जनों से भली प्रकार स्तुति को प्राप्त करता और (निः-निजं दधे) अपना विशुद्ध रूप धारता है। (अस्य दंससा) इसके ही कर्म-सामर्थ्य से (त्रि-धातु) यह जगत् तीन लोकों में तीन गुणों से तीन दोपों से इस देहवत् धारित है।

स सुन्वे यो वसूनां यो गुयामीनेता य इळानाम् । सोम्रो यः सुनितीनाम् ॥ १३ ॥ भा०—( यः वस्नां सुन्वे ) जो समस्त ऐश्वर्यों, जनों और छोकों का स्वामी वा उत्पादक है, (यः रायां सुन्वे) जो समस्त ऐश्वर्यों और धनों का स्वामी है और (यः इडानां आनेता) जो समस्त प्राणियों का प्रवर्त्तक, नायक है और ( यः सुक्षितीनां सुन्वे ) जो समस्त प्रजाओं का शासक है ( सः सोमः ) वहीं सर्वोत्पादक प्रभु, सर्वशासक प्रेरक, सर्वेश्वर्यवान् 'सोम' 'परमेश्वर' कहाने योग्य है।

यस्यं न इन्द्रः पिबाद्यस्यं मुरुतो यस्यं वार्यमणा भर्गः। आ येनं मित्रावरुणा करामह एन्द्रमर्वसे मुहे ॥ १४ ॥

भा०—( यस्य ) जिसके वल से ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( नः ) हमारा ( पिवात् ) पालन करता है । अथवा ( यस्य ) जिसके दिये को ( नः इन्द्रः पिवात् ) हमारा आत्मा वा राजा पान करता, उपभोग करता है, ( यस्य वा मरुतः ) और जिसके दिये ऐश्वर्य को ये प्राणगण वा मनुष्य जन भोग करते हैं, और ( यस्य वा अर्थमणा भगः ) जिसके ऐश्वर्य को श्वातुओं का नियन्ता ऐश्वर्यवान् राजा भी भोगता है ( येन ) जिसके द्वारा हम लोग ( मित्रावरुणों ) मित्र स्नेही जन और वरुण श्रेष्ठ जनों को ( आ करामहे ) प्राप्त करते हैं और जिसकी कृपा से हम ( अवसे महे ) अपनी वड़ी भारा रक्षा के लिये ( इन्द्रम् आकरामहे ) अपने तेजोमय आत्मा वा तेजस्वी स्वामी वा गुरु को स्वीकार करते हैं वही 'सोम' है ।

इन्द्राय सोम् पार्त<u>वे नृभिर्धतः स्वायुधो मदिन्तमः।</u> पर्वस्व मधुमत्तमः॥ १४॥

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे उत्तम शासन करने हारे ! हे अभिषेक-योग्य ! तू (इन्द्राय पातवे ) ऐश्वर्यप्रद राज्य-पद के पालन के लिये, (सु-आयुधः ) उत्तम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर (नृभिः यतः ) नायक उत्तम जनों से सुसंयत, नियमवद्ध और यत्नवान् होकर (मिदिन्तमः)

सबसे अधिक हर्षदायी ( मधुमत्-तमः ) अति बलशालां और अति मधुर वचन वाला होकर ( पवस्व ) सुख प्रदान कर ।

इन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विश समुद्रमिव सिन्धवः । जुष्टो मित्राय वर्षणाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्मः ।१६।१६०

भा०—(सिन्धवः समुद्रम् इव) निद्यां जिस प्रकार समुद्र को प्राप्त होतीं और उसी में प्रवेश कर जाती हैं उसी प्रकार हे (सोम) उत्पन्न होने हारे जीव! तू भी (सोम-धानम्) समस्त जगत् को उत्पन्न करने वाले परम सामर्थ्य रूप वीर्य के एकमात्र आश्रय (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (हार्दि) हृद्यंगम मनोहर रूप में (आ विश) प्रवेश कर। वह परमेश्वर (मित्राय) स्नेही, (वरुणाय) वरण करने वाले (वायवे) ज्ञानी पुरुष के लिये (जुष्टः) प्रीतियुक्त (दिवः) ज्ञान और प्रकाश तथा स्र्वीं भहान् आकाश का भी (उत्तमः) सर्वोत्तम (वि-स्तम्भः) विशेष रूप में, स्तम्भ केतुल्य ही थामने वाला, सब का महान् आश्रय है। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

## [ 308]

श्रग्नयो विष्णया ऐश्वरा ऋषयः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१,७,८,१०,१०,१२ श्राची सुरिग्गायत्रो । २—६,६,११,१८,१६, ११,११,१६, २२ श्राची स्वराड् गायत्री । २०, २१ श्राची गायत्री । १६ पादनिचृद् गायत्री ॥ द्वाविंशत्युचं सूक्तम् ॥

पिर प्र धन्वेन्द्रीय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥ १॥ भा०—हे (सोम) बलवन्! जीव! तू (इन्द्राय) तत्वदर्शी ऐश्वर्ययुक्त तेजस्वी (मित्राय) स्नेही (पूष्णे) पोषक (भगाय) सेवनीय सुखप्रद प्रभु को प्राप्त करने के लिये (परि प्र धन्व) आगे बढ़ ॥

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः ऋत्वे दत्ताय विश्वे च देवाः ॥२॥

भा०—हे (सोम) जीवात्मन् वा जीव गण! (सुतस्य ते) उत्पन्न हुए तेरी (इन्द्रः पेयाः) ऐश्वर्यप्रद स्वामी जगदीश्वर रक्षा करे। और (कत्वे) तेरे ज्ञान प्राप्त करने और (दक्षाय) बल-उत्साह की वृद्धि करने के लिये (विश्वे देवाः च) समस्त विद्वान् गण भी तेरा पालन करें। (२) सोम वनस्पति अन्नादि को ज्ञान बल की वृद्ध्वर्थं (इन्द्रः) जीवगण और विद्वान् (पिबन्तु) भोग करें वा पालन करें।

प्वासृत्रीय मुहे चयाय स शुक्री श्रर्ष द्विव्यः पीयूर्षः ॥३॥

भा०—हे (सोम) विद्वान्, आत्मन्! (सः) वह (ग्रुकः) अति कान्तिमान्, ग्रुद्ध तेजोयुक्त (दिन्यः) दिन्य, (पीयूषः) पान करने योग्य, परम रसस्वरूप प्रभु परमेश्वर है। उस (महे अमृताय) महान् अमृत के लिये और (महे क्षयाय) बड़े भारी प्रासाद के तुल्य परम त्रारण्य प्रभु को प्राप्त करने के लिये (एव) ही तू (अर्ष) आगे बढ़, उसको प्राप्त करने का उद्योग कर।

पर्वस्व सोम महान्त्संमुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम॥४॥
भा०—हे (सोम) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभो! सू (देवानां पिता) समस्त तेजोमय सूर्य आदि लोकों का पिता पालक है, (समुद्रः) समुद्र वा आकाश के समान ज्यापक है, तू (विश्वा धाम) समस्त लोकों में (अभि पवस्व) सुखों की वर्षा कर। (२) हे (सोम) जीव! (समुद्रः) परमेश्वर और (विश्वा धाम अभि) समस्त लोकों में आकाशवत् ज्यापक और सबका पालक है, तू सर्वत्र निर्भय होकर (अभि पवस्व) विचर।

शुकः पैवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजायै ॥४॥ भा०—हे (सोम) सर्वप्रेरक! हे प्रभो! तु ( शुकः ) देदीप्यमान सूर्यंवत्, जलवत्, ग्रुद्ध वायुवत् आग्रु कर्मकारी और सर्वत्र गतिदायक <mark>है,</mark> तू (देवेभ्यः पवस्व) सूर्यादि लोकों के हितार्थ व्याप, उनको शक्ति दें, ( दिवे पृथिव्ये, प्रजाये च राम् ) आकारा, पृथिवी और प्रजाओं को शान्ति (पवस्व) प्रदान कर।

द्विवो धर्ताासि शुक्रः पीयूर्षः सत्ये विधर्मन्वाजी पेवस्व ॥६॥

भा०-हे प्रभो ! तू ( दिवः धर्त्ता असि ) आकाश का, सूर्य का वा तेज का धारण करने वाला, ( ग्रुकः ) ग्रुद्ध, कान्तिमान् ( पीयूषः ) दुष्टों का नाशक, और साथी सजनों से पान करने योग्य, रस के तुल्य है। तू (सत्ये)सत् प्रकृति से उत्पन्न (विधर्मन्) विशेष रूप से धारण करने योग्य इस विश्व में (वाजी) बळवान् , ज्ञानवान् (धर्त्ता असि ) धारण करने हारा है । पवस्व सामग्रुम्ना सुधारा महामवीनामनु पूर्व्यः ॥ ७ ॥

भा०—हे ( सोम ) सर्वोत्पादक, सर्वंसञ्चालक ( पूर्व्यः ) त् सब से पूर्व एवं पूर्ण, अन्यों को पालन करने वाला, ( द्युम्नी ) तेजस्वी, यशस्वी, ऐश्वर्य का स्वामी ( महान् ) बड़े २ ( अवीनाम् ) सूर्यों को भी (सु-धारः) सुख से धारण करने वाला है। वह तू ( पवस्व ) हमें प्राप्त हो, ( अनु-पवस्व ) हमपर अनुग्रह कर।

नृभिर्येमानो ज्ञानः पूतः चर्द्रिश्वानि मन्द्रः स्वर्वित्।। ८॥

भा०—( नृभिः ) मनुष्यों द्वारा ( येमानः ) यमनियमादि द्वाराः साधित, (जज्ञानः) जाना गया वा प्रकट किया गया, (पूतः) पवित्र, ( मन्द्रः ) अति हर्पदायक, ( स्टः-वित् ) सर्वज्ञ, एवं प्रकाश और सुख का देने वाला है। वह प्रभु ( विश्वानि क्षरत् ) समस्त सुख प्रदान करे। इन्दुः पुनानः प्रजामुराणः करद्विश्वानि द्रविणानि नः ॥ ६॥

भा०—वह ( इन्दुः ) देदीप्यमान ( प्रजाम् उराणः ) महान् ,. नेक कार्य करने वाला, प्रजा का उत्पन्न करने वाला और बहुत २

( पुनानः ) सब को पवित्र करने वाला प्रभु ( नः ) हमारे ( विश्वानि द्रविणानि ) समस्त ऐश्वर्य ( करत् ) उत्पन्न करे ।

पर्चस्व सोम कत्वे द्जायाश्वे। न निक्को वाजी धनाय १०।२० भा०—हे (सोम) सर्वें धर्यवन्! सर्वप्रेरक प्रभो! तू (निक्तः अश्वः न) जुते अश्व के समान, (वाजी) वेगवान्, ज्ञानवान् और बळवान् है। तू (क्रत्वे) ज्ञान, (दक्षाय) बळ और (धनाय) धन प्राप्त करने के लिये (पवस्व) हमपर अनुग्रह कर। इति विंशो वर्गः॥

तं ते सोतारो रसं मद्य पुनिन्त सोम महे हुम्नाय ॥११॥

भा०—हे (सोम) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक प्रभो! (सोतारः) उपासक लोग (ते मदाय) तेरे परमानन्द को प्राप्त करने के लिये और (ते महे चुम्नाय) तेरे महान् तेज और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (तम्) उस अनिर्वचनीय, (रसम्) रसस्वरूप, (सोमम्) सर्वोत्पादक तुझ को (पुनन्ति) प्राप्त होते हैं, तेरा परिशोध करते हैं।

शिशुं जब्वानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्द्रम्॥१२॥

भा०—वे (शिशुम् जज्ञानम् ) उत्पन्न होते बालक के तुल्य, सर्वत्र देहों और हृदयों में व्यापक (सोमं) सर्वोत्पादक और (हिरं) सर्व दुःखहारी (इन्दुम्) तेजोमय प्रभु को (देवेभ्यः) सब मनुष्यों के कल्याण के लिये (पिवत्रे) पिवत्र हृदय में, पिवत्र कार्य में (मृजन्ति) पिवत्र (अभिषेक) करते, उसका ध्यान, अभ्यास और उत्तम स्तुति करते हैं।

इन्दुः पविष्टु चार्क्यद्यायामुपस्थे क्विभगाय ॥ १३ ॥

भा०—(इन्दुः) तेजःस्वरूप, इस देह की ओर जाने वाला, (चारुः) कर्मफल का भोक्ता (कविः) स्तुति करने वाला, जीव वा कान्तदर्शी विद्वान् साधक (मदाय) आनन्दस्वरूप (भगाय) ऐश्वर्धवान् प्रभु

को प्राप्त करने के लिये (अपाम् उपस्थे) प्राणों के बल पर (पविष्ट) अपने को पवित्र करे। वह प्राणायाम द्वारा साधना करे।

विभर्ति चार्विन्द्रस्य नाम येन विश्वीनि वृत्रा ज्वानी ॥१४॥

भा०—वह (इन्द्र) उस ऐश्वर्यवान्, सब विहों के नाशक प्रभु, परमेश्वर का (चारु नाम विभित्त ) सुन्दर नाम छेता है, धारण करता है, (येन) जिससे (विश्वानि वृत्रा जवान) वह समस्त विहों का नाश कर देता है।

पिवन्त्यस्य विश्वे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य ॥१४॥

भा०—( नृभिः सुतस्य ) नेता, उत्तम मनुष्यों से पूजित, संस्कृत और (गोभिः श्रीतस्य ) उत्तम वाणियों द्वारा सेवित, (अस्य ) इस के परम रस का (विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान् लोग पान करते हैं।

म सुवानो श्रेज्ञाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम् ॥१६॥ भा०-वह (सुवानः) उत्तम रीति से उपासना और प्रार्थना

किया गया, (सहस्र-धारः) सहस्रों धारक शक्तियों से सम्पन्न अनेक वेद-वाणियों का आश्रय वा सहस्र अर्थात् समस्त जगत् को धारण करने वाला (पवित्रम्) व्यापक, परम पवित्र, (अव्यम्) अविनाशी, सर्वरक्षक (वारम्) सर्वश्रेष्ठ रूप वा सामर्थ्यं को (प्र अक्षाः) प्राप्त करता है।

स वाज्य नाः सहस्ररेता अद्भिर्मुजानो गोभिः श्रीणानः ॥१७॥

भा०—(सः) वह (वाजी) ज्ञानवान्, वलवान्, (सहस्र-रेताः) सहस्रों और । सर्वाधिक वलयुक्त, वीर्यवान्, (अद्भिः) जलों के तुल्य, आप्त जनों से (मृजानः) विवेचित, (गोभिः श्रीणानः) दुग्ध-धाराओं के तुल्य वेदवाणियों से सुसंस्कृत होता हुआ (अक्षाः) व्यापता और प्रकट होता है।

प्र सीम याहीन्द्रस्य कुत्ता नृभिर्यमानो ऋदिभिः सुतः ॥ १८॥

भा०—हे (सोम) प्रयत्नशील साधक! तू (अदिभिः) हद आचारवान्, आदर योग्य (नृभिः) सन्मार्ग से लेजाने वाले गुरुजनों से (सुतः) प्रोरित होकर (येमानः) यम नियम का पालन करता हुआ, (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर के (कुक्षौ) बीच वा तत्वदर्शी गुरु के विद्यामय गर्भ में (प्र याहि) आगे, सन्मार्ग में गमन कर।

असर्जिं <u>वा</u>जी तिरः <u>पवित्रमिन्द्रांय</u> सोमः सहस्रधारः ॥ १६॥

भा०—( सहस्र-धारः ) सहस्रों, शक्तियों वा दृढ़ वाणी वाला, (वाजी ) ज्ञानी, बलवान, (सोमः ) विद्वान् पुरुष, (इन्द्राय ) इन्द्र, असु, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये (पवित्रम् ) अपने अन्तःकरण को पवित्र करने के साधन-कलाप को (तिरः असीर्ज ) प्राप्त करे।

श्रक्जन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दु मदाय ॥ २०॥

भा०—साधक लोग ( एनम् ) उस ( इन्दुम् ) प्रभु की ओर इवित होने वाले आत्मा को ( वृष्णः ) परम सुखवर्षी ( इन्द्राय मदाय ) परमेश्वर के परमानन्द को प्राप्त करने के लिये ( मध्वः रसेन अञ्जन्ति ) ज्ञान-मधु के रस से प्रकाशित करते हैं।

द्वेभ्यस्त्वा वृथा पार्जसेऽपो वसानं हरिं मृजन्ति ॥ २१ ॥

भा०—वे साधक जन, हे सोम! आत्मन्! (अपः वसानम्) कर्मों के वासनामय लिङ्ग शरीर को धारण करने वाले (हरिम्) कान्तियुक्त (त्वा) तुझ को (देवेभ्यः पाजसे) देवों की बल-सिद्धि के लिये (मृजन्ति) परिष्कृत करते हैं।

इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते श्रीणुत्रुत्रो रिणुत्रुपः ॥२२॥२१॥

भा०—( इन्दुः ) इस आत्मा को ( इन्द्राय ) परमेश्वर के प्राप्त्यर्थ ही (तोशते ) तप द्वारा पीड़ित किया जाता है, ( नि तोपते ) नियमों द्वारा क्रेशित किया जाता है, ( श्रीणन् ) वह सेवा करता हुआ ही (उग्रः) बलशाली होकर (अपः रिणन्) नाना कर्म करता है। इत्ये-कोनविंशो वर्गः॥

## [ ११0 ]

त्र्यरुणत्रसदस्यू ऋषिः ॥ पवमानः सोमी देवता ॥ छन्दः—१, २, १२ निचृदनुष्टुप् । ३ विराहनुष्टुप् । १०, ११ अनुष्टुप् । ४, ७, ८ विराड्युहती । ४, ६ पादानिचृद् बृहती । ६ वृहती ॥ द्वादशर्चं स्क्रम् ॥

र्पयु पु प्र धन्व वार्जसातये परि वृत्राणि सन्तर्णिः । द्विषस्तरध्यो ऋणया ने ईयसे ॥ १ ॥

भा०—वनस्थ वा संन्यस्त परिवाजक के कर्त्तं व्य — हे विद्वन् ! तू ( वाज-सातये ) ज्ञान लाभ करने और कराने के लिये ( पिर प्र धन्व ) पिरवाट् होकर चारों ओर अमण कर । और ( सक्षणिः ) सहनज्ञील होकर ( वृत्राणि पिर ) विद्वां वा वाधक कारणों को भी नाश करने के लिये परिवाट् के तुल्य हो । तू वीर के समान ही ( ऋणयाः ) देव पितृ आदि के ऋणों से मुक्त होकर ( द्विपः ) समस्त द्वेप करने वाले वा देष-भावों को पार करने वा तरने के लिए ( नः ईयसे ) हमें प्राप्त हो ।

अनु हि त्यो सुतं सीम् मदामिस महे समर्थराज्ये । वाजाँ ऋभि पैवमानु प्र गाहसे ॥ २॥

भा०—हे (सोम) विद्वन्! वतिनष्ट! अभिषिक्तः! (त्वां सुतम् अनु) तुझ अभिषिक्त दीक्षित के साथ ही हम भी (मदामिस) प्रसन्त होते हैं। हे (पवमान) पवित्र एवं पावन! तु (महे) बड़े (स-मर्थ-राज्ये) मनुष्यों सहित राज्य में राजा के तुल्य (वाजान् अभि) ज्ञानों और ऐश्वर्यों को रुक्ष्य कर (प्र गाहसे) आगे वढ़। (२) इसी प्रकार राजा भी अभिषिक्त हो, उसके साथ प्रजा भी प्रसन्न हो। वह मनुष्यों से बसे राज्य में शत्रु-विजयार्थ सैन्यों के साथ देश-देशान्तर का विजय करे। (३) परमेश्वर उपासित होने से 'सुत' है, जीवमय जगत् रूप राज्य में समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है।

अजीजनो हि पंवमान सूर्यं विधारे शक्मना पर्यः। गोजीरया रहीमाणः पुर्रन्ध्या ॥ ३॥

भा०—हे (पवमान) सब को पवित्र करने और विश्व में व्यापने वाले! तू (वि-धारे) विविध लोकों को कारण करने वाले अन्तरिक्ष में (शक्मना) अपनी महान् शक्ति से (सूर्यम् अजीजनः) सूर्य को प्रकट करता है। और (पयः) पोषक अन्न और जल को भी उत्पन्न करता है। और (पुरन्ध्या) विश्व के पोषक बल से और (गो-जीरया) पृथ्वी और रिश्मयों को प्रेरित करने वाली शक्तियों से (रहमाणः) संज्ञालित करता है। (२) इसी प्रकार राजा और विद्वान् वाणी और बुद्धि से यत्न करते हैं और वे तेजस्वी पुरुष को विशेष प्रजापालक पद पर स्थापित करें।

अजीजनो अमृत मत्येष्वाँ ऋतस्य धर्मेत्रमृतस्य चार्रणः।। सद्मिस्रो वाजमञ्जा सनिष्यदत्॥ ४॥

भाग्—हे (अमृत) अविनाशिन् ! हे दीर्घजीविन् ! तू (मर्ल्येषु) मनुष्यों में (धर्मन्) धर्म में स्थित होकर (अमृतस्य) अविनाशी, कभी न नष्ट होने वाले (चारुणः) अति उत्तम, (ऋतस्य) सत्य ज्ञान को (अजीजनः) प्रकट कर । और (सदा) सदा (वाजम् सिनिष्यदत्) ज्ञान को प्रदान करता हुआ (अच्छ असरः) आगे भ्रमण कर । (२) वीर राजा (वाजम् अच्छ सदा असरः) संप्राम को लक्ष्य कर आगे २ प्रयाण करे ।

श्रुभ्यभि हि श्रवसा <u>ततर्दिथोत्सं</u> न कं चिज्जनपानमर्चितम्। शर्यीभिनं भरमाणो गर्भस्त्योः॥ ४॥

भा०—त् (श्रवसा) श्रवण योग्य आत्मज्ञान से (उत्सम् न कंचित्) किसी जल-निकास वा कृप के तुल्य (अिश्ततम् जनपानम्) अश्रय इस जीव-जगत् के पालक प्रभु को (ततिर्दिश) खन ले, यत्न से प्राप्त कर। और (गभस्त्योः) वाहुओं में लगी अंगुलियों से जैसे पदार्थ धारण किया जाता है उसी प्रकार सूर्य-चन्द्रवत् प्राण-अपान की (शर्याभिः) साधनाओं से (भरमाणः) अपने वल को धारण करता हुआ, अपने को पुष्ट करता हुआ उस प्रभु को प्राप्त कर। (२) राजा बाहुओं में, अपने वश में शत्रु-नाशक शक्तियों से अपने को पुष्ट करता हुआ अक्षय जन-रक्षक राष्ट्र बनावे।

आहीं के चित्पश्यमानास आप्य वसुरुचो हिन्या श्रभ्यनूषत । वारं न देवः संविता व्यूर्णते ॥ ६॥ २२॥

भा०—(केचित्) कई (दिच्याः) ज्ञान-प्रकाश के उपासक (वसु-रुचः) उस सबको वसाने वाले एवं समस्त लोकों के प्रकाशक प्रभु को चाहते हुए (आत्) अनन्तर (ई पश्यमानासः) उस प्रभु को ही सर्वत्र अपना वन्धुवत् परम प्राप्य देखते हुए (अभि अन्पत) साक्षात् स्तुति करते हैं कि वह (देवः सविता) सब सुखों का दाता, प्रकाशस्वरूप प्रभु सब जगत् का उत्पादक है। वही (वारं नव यूणुंते) अन्धकार के तुल्य अज्ञान के आवरण को दूर करता है। इति द्वाविंशो वर्गः॥

त्वे सोमं प्रथमा वृक्कविहिंषो महे वाजाय श्रवंस धियं दधुः। स त्वं नो वीर वीर्याय चोद्य ॥ ७॥

भा०—हे (सोम) सर्व जगत् के उत्पादक ! प्रभो ! (प्रथमाः)
पहले श्रेष्ठजन (वृक्तविहिषः) काम कोध आदि शत्रुओं को तृणों के तुल्य छेदन
करते हैं। (महे वाजाय) बड़े भारी ज्ञान, वल और ऐश्वर्य को प्राप्त

करने के लिये (त्वे) तेरे सम्बन्ध में ही (श्रवसे) ज्ञानोपदेश श्रवण के लिये (धियं द्धुः) कर्म और बुद्धि को लगाते हैं। (सः त्वम्) वह त् हे (वार) विशेष मार्ग में प्रेरक! बलशालिन्! (नः) हमें भी (वीर्याय) उस पर उपदेश्य ज्ञान और वस्तु को प्राप्त करने के लिये। (चोदय) प्रेरित कर।

द्वः प्रिय्षं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहाद्दिव आ निर्ध्युत्त । इन्द्रमभि जार्यमानं समस्वरन् ॥ द ॥

भा०—( दिवः ) ज्ञानमय, प्रकाशमय प्रभु का ( पीयूषं ) पान करने योग्य (यत् प्व्यं उन्थ्यं) जो पूर्व विद्वानों वा प्रभु द्वारा, पूर्ण उपिट्ट प्रशंसनीय ज्ञान है उसको ( दिवः ) उसी तेजोमय ( महः गाहात् ) महान् गंभीर प्रभु से वे ( निर् अधुक्षन् ) प्राप्त करते हैं । ( जायमानं ) हदय में प्रकट होने वाले ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को लक्ष्य कर ( सम् अस्वरन् ) उसी की स्तुति करते हैं ।

अधु यदिमे प्वमान रोद्सी इमा च विश्वा भ्रवनामि मुज्मनी । युथे नः निःष्ठा वृष्टमो वि तिष्ठसे ॥ ६ ॥

भा०—हे (पवमान) सब जगत् के चालक और व्यापक! (यत्) जो (इमा विश्वा भुवना) इन समस्त लोकों पर (मज्मना) अपने बल से (यृथे वृष्मः न) जूथ में बिजार सांड के तुल्य सर्वत्र अपने बल से (यृथे वृष्मः न) जूथ में बिजार सांड के तुल्य सर्वत्र भजोत्पादक बोजवपन करने वाला होकर (अभि निःस्थाः) विराजता है भजोत्पादक बोजवपन करने विविध प्रकार से विराजता है। अतएव त् और (वि तिष्ठसे) उनमें विविध प्रकार से विराजता है। अतएव त् महान् 'सोम' सर्वोत्पादक है। अर्थात् इन लोकों में तेरी निष्ठा अर्थात् महान् 'सोम' सर्वोत्पादक है। अर्थात् इन लोकों में तेरी निष्ठा अर्थात् नित्य नियमानुसार स्थिति भी है और वि-स्था अर्थात् विशेष २, नाना प्रकार से विकृति-कारक स्थिति भी तेरी ही है।

सोमः पुनानो श्रृब्यये वारे शिशुर्न कीळन्पवमानो श्रज्ञाः। सहस्रिधारः शतवोज्ञ इन्द्रेः॥ १०॥

भा०—(एपः) यह (पुनानः) पिवत्र करता हुआ, (सधुमान्) अति आनन्द से युक्त, (ऋंत-वा) सत्य तेज से युक्त, (स्वादुः) उत्तम सुखद, (ऊर्मिः) तरङ्गवत् उत्तम एवं (वाज-सिनः) वलदायक, ज्ञान-प्रद, (विरवः-वित्) धनों को प्राप्त करने वाला, (वयःधाः) वलों का धारक, (इन्दुः) तेजोमय प्रभु (इन्द्राय) परमैश्वर्य वा प्रभु रूप से (पवते) प्रकट होता है। वह इस आत्मा के हितार्थ प्राप्त होता है वा स्पूर्य मेवादिवत् प्राप्त हो।

एष पुंनानो मधुंमाँ ऋतावेन्द्रायेन्दुः पवते स्वादुर्ह्धामेः। बाजसनिर्वरिवेशिवह्ययोधाः॥ ११॥

भा०—( सोमः ) सोम, वह सबका शासक प्रभु ( अब्यये ) अवि-नाशी (वारे ) परम वरणीय रूप में ( पुनानः ) प्रकट होता हुआ, ( शिद्युः न कीडन् ) बालकवत् जगत् के सर्जन-संहार आदि कर्म अनायास करता हुआ, ( पवमानः ) जगत् भर को चलाता हुआ, ( सहस्र-धारः ) सहस्रों शक्तियों और वाणियों वाला और ( शत-वाजः ) सैकड़ों ऐश्वर्यों वा बल पराक्रमों वाला ( इन्दुः ) परम तेजस्वी और दयाई है ।

स पवस्व सहमानः पृतन्य्न्तसे ध्रत्रन्तांस्यपे दुर्गहाणि । स्वायुधः सांसहान्त्सोम शत्रृन् ॥ १२ ॥ २३ ॥

भा०—हे (सोम) शास्तः ! (सः) वह तू (पृतन्यून्) संग्राम
में आगे बाधक शत्रुओं को (सहमानः पवस्व) सबको पराजित करता
हुआ राजा के समान कण्टक-शोधनवत् हृदय को पवित्र करता हुआ
(दुर्गहाणि रक्षांसि) बड़ी कठिनता से वश में आने वाले, दुःसाध्य दुष्ट
भावों को (अप सेध) दूर कर । और तू (सु-आयुधः) उत्तम आयुधों

से सम्पन्न होकर ( शत्रून सासह्वान् ) दुःखदायी शत्रुओं को पराजित करने हारा हो। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

## [ \$\$\$ ]

अनानतः पारुच्छेपिऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१ निचृदिष्टः । २ भुरिगार्ध्टः । ३ ऋष्टिः ॥ तृचं स्कम् ॥

श्रया ह्वा हरिएया पुनाने। विश्वा द्वेषीसि तरित स्वयुग्विभिः सूरो न स्वयुग्विभः। धारी सुतस्य रोचते पुनाने। श्रह्षे। हरिः। विश्वा यदूपा परियात्यृक्षीभः सप्तास्यैभिर्श्वक्षीभः॥ १॥

भा०—वह (अया) इस (हरिण्या रुवा) पापहारिणी, मनोहर दीप्ति एवं कान्ति से (स्वयुग्विमः सूरः) अपनी रिहमयों से सूर्य के समान तेजस्वी होकर (स्व-युग्विमः) अपने समाहित प्राणों से वा अपने नियुक्त पुरुषों से राजा के तुल्य (पुनानः) कण्टक-शोधनवत् चिक्त को राग, हेष, कोध, मोहादि से रहित, स्वच्छ करता हुआ (विश्वा हेषांसि) सव प्रकार के हेष करने वालों और सब प्रकार के हेष भावों और कर्मों को (तरित) तर जाता है, सबसे पार हो जाता है। (सप्तास्येभिः क्रक्तिः) सर्पणशील मुखों वाले तेजों से सूर्य के तुल्य (क्रक्तिः) ज्ञानवान पुरुषों हारा (यत्) जब (विश्वा रूपा परियाति) समस्त रुचिकर पदार्थों को का प्राप्त करता, जान लेता है, तब वह (अरुपः) कान्तिमान्, रोषरिहत, (हरिः) मनोहर (पुनानः) अति पवित्र, अभिषिक्त होता है तब (सुतस्य) उस अभिषिक्त विद्वान् की (धारा रोचते) अभिषेक धारा के तुल्य वाणी भी सबको अच्छी लगती है।

त्व त्यत्पण्रीनां विद्यो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि स्व श्रा दमे ऋत-स्य धीतिभिर्दमे । प्रावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः । विधातुभिरद्यपिभिर्वयो द्धे रोचमानो वयो द्धे ॥ २॥

भा०—हे सोम आत्मन् ! हे राजन् ! ( त्वं ) तू (पणीनां त्यत् वसु-विदः ) ब्यवहार-मार्गं में रहने वाळे इन्द्रियगणों का वह धन, ग्राह्य ज्ञान जान छेता है और (मातृभिः) ज्ञान करने वाछे अन्तः-साधनों या विद्वानों से उस (वसु) प्राप्त ऐश्वर्य वा ज्ञान को (स्वे दमे) अपने गृह में और (दमे ) दमनशील चित्त में (ऋतस्य धीतिभिः) तेज वा सत्य ज्ञान के धारण करने वाळे विद्वानों द्वारा (सं मर्जयसि ) उनसे: मिल कर खूब ग्रुद्ध कर लेता है, (यत्र) जहां (धीतयः) ज्ञान के धारण करने वाळे ( परावतः ) परम रक्षास्थान से ( साम न ) साम गान वा सामवचन के तुल्य ग्राद्य ज्ञान का (रणन्ति) उपदेश करते हैं वहां तू ( त्रिधातुभिः अरुषीभिः ) तीनों लोकों, वर्षों वा त्रिविध प्रजाओं को धारण करने वाली, दीप्तियुक्त नीतियों वा सेनाओं से राजावत्, वाणियों से ( वयः दुधे ) बल, ज्ञान, तेज और दीर्घायु को धारण करता है। और वह तू ( रोचमानः ) खूब तेजोमय, एवं सर्वंप्रिय होकर ( वयः दुधे ) वल को धारण करता है।

पूर्वामन प्रदिशं याति चेकित्त्सं रिश्मभिर्यतते दर्शतो रथोः दैव्यो दर्शतो रथः। अग्मेन्नुक्थानि पौस्येन्द्रं जैत्राय हर्षयन्। वर्ज्रश्च यद्भवेथा अनेपच्युता समत्स्वनेपच्युता ॥ ३ ॥ ॥

भा०-( पूर्वाम् प्रदिशम् अनु ) जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा की ओर ( रिंमिभिः याति ) रिंमियों सिंहत आता और ( दर्शतः ) दर्शनीय रमणींय होकर ( यतते ) उद्यत होता है, इसी प्रकार वह भी ( पूर्वाम् पदिशम् अनु ) पूर्व, सब से पूर्व विद्यमान एवं ज्ञान से पूर्ण सर्वोत्तम <mark>आदेश रूप गुरुवाणी, ज्ञानवाणी, वेदवाणी, को अनुसरण कर</mark> ( चेकितत् याति ) ज्ञान प्राप्त करता हुआ सन्-मार्ग में गमन करता है। और वह (दैन्यः) देव, प्रभु का उपासक होकर (दर्शतः) दर्शनीय (रथः) महारथीवत् परमानन्द रस से युक्त होकर (रिश्मिभः) अपनी नियम-मर्यादाओं या साधनों से यहन करता है। हे (सोम) विद्वन् ! हे (इन्द्र) आचार्यवर! आप दोनों (समस्सु अनपच्युता) संग्रामों में भी कभी कुमार्गों में न गिरने वाले, दृह, स्थिर वीरों के तुल्य (वज्रा-च यत् अनपच्युता भवथः) बल वीर्य से युक्त और स्थिर, अडिंग होजाते हो तब, लोग (जैशय) इस परम विजय के लिये (इन्द्रं) उस तत्वदर्शी ज्ञानी को (हर्षयन्) हिंपत करते हैं, और (पौस्ता उक्थानि अग्मन्) पौरुष युक्त वचनों को कहा करते हैं। इति चतुर्विशो वर्गः॥

## [ ११२ ]

शिशुर्ऋषिः ॥ पवमानः सोमे। देन्ता ॥ झन्दः—१—३ विराट् पंकिः। ४, निचृत् पंकिः ॥ चतुर्ऋचं स्कम् ॥

नानानं वा उ नो धियो वि बतानि जनानाम्। तत्त्वी िष्टं कृतं भिषम्ब्रह्मा सुन्वन्तिमिच्छतीन्द्रीयेन्द्रो परि स्रव॥१॥

भा०—(नः धियः नानानं) हमारे कर्म और बुद्धियां नाना प्रकार की हैं। (जनानां व्रतानि वि) मनुष्यों के कर्म भी विविध प्रकार के हैं। जैसे—(तक्षा) तरखान (रिष्टम् इच्छिति) लकड़ी काटना चाहता है, (भिपक् रुतम् इच्छिति) वैद्य जो रोग दूर करने वाला है, वह रोगी को चाहता है। और (ब्रह्मा) वेद का विद्वान् (सुन्वन्तम्) यज्ञ करने वाले को (इच्छिति) चाहता है। उसी प्रकार है (इन्दो इन्द्राय) है ऐश्वर्यवन्! तू ऐश्वर्यवान् पद के लिये वा अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करने और देने के लिये (पिर स्वव) आगे बढ़, प्रजा पर ऐश्वर्य सुखों की वर्षा कर।

जरतीभिरोषधीभिः पर्णीभिः शकुनानाम् । कार्मारो अश्मभिर्धुभिर्धिरएयवन्तमिच्छ्तान्द्रयिन्द्रोपरिस्रव॥२॥ २७ भा०—जिस प्रकार (जरतीभिः ओषधीभिः) जीर्ण होने वाली, परिपक्ष ओषधियों, सरकण्डे आदि से, (शकुनानाम् पर्णिभिः) पिश्चयों के पंखों से और (द्युभिः अरमभिः) तीक्ष्ण करने वाले शिला खण्डों से नाना वाण बनाने वाला (कार्मारः) कियाकुशल शिल्पी (हिरण्यवन्तम्) किसी धन-सम्पन्न को प्राप्त करना चाहता है उसी प्रकार हे (इन्दो) तेजस्विन् ! (जरतीभिः ओषधीभिः) शत्रु के जीवन-हानि करने वाली तेजस्विनी सेनाओं से, और (शकुनानाम् पर्णिभिः) शक्तिशाली, अपने को और तुझे ऊपर, उन्नत पद तक उटा लेने वाले वीर पुरुषों के पालन सामर्थ्यों और वेग से जाने वाले रथों से, वा वाणों से, और (द्युभिः-अरमभिः) तेजस्वी, चमचमाते शस्त्रों से (इन्द्राष) ऐश्वर्ययुक्त राज्यपद, शत्रु-हननकारी सैनापत्य के लिये (परि स्वव) आगे वढ़। कारुग्हं ततो भिष्यग्रपलम्हित्यीं नुना।

नानिधियो वसूयवोऽनु गा ईव तिस्थिमेन्द्रियेन्द्रो परि स्रव ॥३॥

भा०—(अहं कारुः) मैं उत्तम स्तुतियों का करने वाला, उत्तम शिल्पों का सम्पादन करने वाला हूं। (ततः भिषक्) मेरा पुत्र वा पिता, रोगों की चिकित्सा करने वाला है। अर (नना) माता वा बहिन (उपलप्रक्षिणी) पत्थरों या शिल-बट्टा से जों को पीस कर सन्त् आदि बनाने वाली है। हम लोग सभी (वस्प्यः) धन की इच्छा करते हुए (नाना धियः) नाना मित और कर्मों वाले होकर (गाः इव) गो-पालक के प्रति गौओं के सदश (अनु तस्थिम) तेरी ही आज्ञानुसार नाना कार्य करते हैं। हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन्, तेजस्विन्! त् (इन्द्राय) हमारे ऐश्वर्य के देने, अन्न जल प्रदान करने के लिये (पिर सव) मेघवत् सुख की वृष्टि कर, हमें ऐश्वर्य प्रदान कर। (२) अध्यात्म में—भैं आत्मा कर्मकर्त्ता हूं, यज्ञ में ब्रह्मा के समान व्यापक प्राण देह में 'भिषक्' है। 'नना'—वाणी, समीप स्थित आत्मा के सम्बन्ध में सदा तर्क वितर्क करती

है, हम सब प्राण वा जीव इस देह में वास के इच्छुक होकर नाना कर्म करते हैं। हे आत्मन् ! प्रभु त् जोव पर सुखों की वर्ष कर । 'ततः'— तन्यते अस्मादिति ततः पिता। तन्यते असाविति ततः पुतः ॥ 'कारुः स्तोमानां कर्त्ता। ततः संताननाम पितुर्वा पुत्रस्य वा। 'उपलप्रक्षिणी'—उपलाभ्यां दपद्भ्यां प्रक्षिगोति धान्यादि सा। अथवा उपलं समीपस्थमात्मानमुद्दिश्य पृच्छिति समोपे क्षेति वा॥ अधिभूत में—उपलप्रक्षिणी—मेघ को पूर्ण करने वाली मध्यमा वाक् विद्युत् 'तत'—मेघ जल वा ओपिवर्यं। इन्दु— मेघ-इन्द्र।

अश्वो वोळ्हा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः। शेषे रोमण्यन्तौ अदो वारिन्मण्ड् के इच्छुतीन्द्रायेन्द्रो परि स्रव ॥ ४ ॥ २४ ॥

भा०—( वोडा अथः) भार उठाने वाला अश्व वा वेल (सुलम्) उत्तम वैठने योग्य, अवकाश वाले वा सुल से ले चलने योग्य (रथम्) वेग से जाने वाले रथ वा गाड़ों को (इच्छिति) चाहता है। (उपमिन्त्रणः) समीप के सलाहकार मित्र लोग (हसनाम्) परम्पर उपहास-विनोद(इच्छित्ति) चाहते हैं। (शेषः रोमण्वन्तों भेदों इच्छिति) पुरुप का कामांग लोमयुक्त दो खण्ड अर्थात् युवित के अंग की अभेक्षा करता है। हे (इन्दों) ऐश्वर्यवन् ! तेजिस्वन् ! तू उसी प्रकार (इन्दाय) ऐश्वर्यवान् पद की ओर (पिर सव) गमन कर और उसे प्राप्त कर। अश्व का सदुपयोग उत्तम रथ लेजाना, सिचवों का कार्य राजा को प्रसन्न रखना, काम-अंग का उपयोग युवित से सन्तान उत्तन करना है, उसी प्रकार तेजस्वो पुरुष का सदुपयोग राज्य-पद प्राप्त करना है। इति पञ्चविंशों वर्गः॥

# [ ११३ ]

कश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ इन्दः—१, २, ७ विराट् पंक्तिः । ३ मुरिक् पंक्तिः। ४ पंक्तिः। ४, ६, ८-११ निचृत् पंक्तिः॥ एकादशर्वं सूक्तम् ॥ <u>शर्यणाविति</u> सोमिमिन्द्र<mark>ः पिवतु वृत्र</mark>हा । वलं द्रघान द्यात्मानं करिष्यन्द्रीयं महादेन्द्रयिन्द्रो परि स्रव॥१॥

भा०-( आत्मनि ) अपने में ( महत् वीर्यं करिष्यन् ) बंदा भारी वल सम्पादन करना चाहता हुआ और ( महत् वलं दधानः ) वड़ा भारी बल धारण करता हुआ, ( वृत्र-हा ) विझ रूप शत्रुओं को नाश करने वाला, ( इन्द्रः ) तेजस्वी राजा और आत्मा, ( शर्यणावति ) शत्रु-हिंसक सेना से युक्त बल-सेन्य के आश्रय पर ( सोमम् पिवतु ) ऐश्वर्य का उपभोग और शासक पद की रक्षा करे, और प्रजा का पालन करे।

<mark>त्रा पंचस्च दिशां पत त्रार्जीकात्स</mark>ीम मीड्वः । <u>ऋतुवाकेन सत्येन श्रद्धया तर्पसा सुत इन्द्रीयेन्द्रो परि स्रव॥२॥</u>

भा०—हे ( मीड्वः ) ऐश्वर्यों की प्रजाओं पर और शखों की शत्रु जनों पर वर्षा करने हारे उदार! हे (सोम) ऐश्वर्यवन्!हे (दिशां-पते ) वायुवत् समस्त दिशाओं के पालक ! तू ( सुतः ) अभिविक्त, प्जित होकर (ऋत-वाकेन) विकालाबाधित सत्य ज्ञानमय वेद-वचन और ( सत्येन ) सजनों के उपदिष्ट, वा उनमें स्थित ब्यवहार से और (श्रद्ध्या) सत्य धारण करने वाली बुद्धि और (तपसा) तप से युक्त होकर (आर्जी-कात् ) ऋजु, धर्मनीति से युक्त उच पद से ( आ पवस्व ) हमें प्राप्त हो। हें ( इन्दों ) तेजस्विन् ! त् ( इन्द्राय परि स्रव ) ऐश्वर्यप्रद पद प्राप्त करने के लिये उद्योग कर।

पुर्जन्यवृद्धं माहिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत्। तं गन्धर्वाः प्रत्यगृभ्णन्तं सोमे रसमाद्धारिन्द्रयिन्द्रोपरि स्रव॥३॥

भा०-( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष की समस्त बामनाओं को पूर्ण करने वाली और दूर २ तक जाने वाली शक्ति वा सेना ही (पर्जन्य-वृद्धम् ) मेघवत् बडे २ शत्रुओं के विजेता, (महिपम् ) महान्, भूमि के उपभोक्ता (तम्) उसको (आभरत्) सब ओर से पुष्ट करता है। (गन्धर्वाः) भूमि को धारण करने वाले सामन्त जन (तम् प्रति अगृ-भणन्) उसको अपनाते हैं और (सोमे) उस उत्तम शासक में या उसके बल पर ही (रसम् आद्धः) अपना विशेष बल और सारयुक्त ऐश्वर्य रखते हैं। हे (इन्दो) तेजस्विन्! तू (इन्दाय) ऐसे शतुहन्ता और ऐश्वर्यप्रद राज्य के लिये (पिर स्वव) उद्योग कर।

ऋत वर्दन्नृतद्यम्न सत्यं वर्दन्त्सत्यकर्मन् । श्रुद्धां वर्दन्त्सोम राजन्धात्रा सीम परिष्कृत इन्द्रियेन्द्रो परि स्रव ॥ ४ ॥

भा०—हे ( ऋत-युम्न ) सत्य, ज्ञानमय वेद से कान्तियुक्त ! हे (सत्य कर्मन् ) सत् पुरुषों के आचरित, हित कर्म करने हारे ! हे (सोम) उत्तम ऐश्वर्य-शक्ति के पालक ! तू (ऋतम् वदन् ) यथावत् न्याय, सत्य, वेदानुसार वचन कहता हुआ (सत्यं वदन् ) सत्य का उपदेश करता हुआ, (श्रद्धां वदन् ) सत्य को धारण करने वाली बुद्धि वा वाणी का उपदेश करता हुआ, हे (इन्दों) तेजस्विन् ! (धात्रा ) राजकर्त्ता पुरोहित वा पोपक जन से (परि-कृतः) सुसज्जित होकर (इन्द्राय परि स्रव) ऐश्वर्य-वान् पद के लिये आगे बढ़।

सत्यमुंब्रस्य वृह्तः सं स्नवन्ति संख्वाः। सं यन्ति रसिनो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रीयेन्द्रो परि स्नव ॥ ४ ॥ २६ ॥

भा०—( सत्यम्-उग्रख्य ) सत्य को सर्वोपिर बोलने वाले, सचमुच दुष्टों के लिये भयप्रद, ( बृहतः ) महान् उस प्रभु के (संस्रवाः सं स्रवन्ति) अच्छी प्रकार एक साथ बहने और प्रवाह से निरन्तर चलने वाले ज्ञान, ऐश्वर्य और बल के प्रवाह (सं स्रवन्ति ) एक साथ ख्बी से बहते, बढ़ते और प्राप्त हो रहे हैं। (रसिनः ) उस बलवान्, वेगवान् के (रसाः) बल, सैन्य, एवं सुस्वादु रस-प्रवाह भी ( सं यन्ति ) एक साथ जा रहे हैं, इस प्रकार हे ( हरे ) संकटों और दुःखों के हरने हारे ! हे मनीहर प्रिय ! तू (ब्रह्मणा पुनानः) वेद ज्ञान और अन्य और महान् बल से पवित्र, देश को स्वच्छ निष्कण्टक करता हुआ, हे ( इन्दो ) तेजस्विन् ! तू (इन्दाय परि स्रव ) ऐश्वर्यवान् पद के लिये आगे वढ़ । (२) अध्यातम में-हे (इन्दो) जीव ! तू उस प्रभु को पाने के लिये आगे बढ़ उस सत्यमय महान् प्रभु के नाना ऐश्वर्य वह रहे हैं। उस आनन्द-घन के रस उमड़ रहे हैं। इति पडविंशो वर्गः ॥

यत्रं ब्रह्मा पर्वमान छन्द्रस्यां वाचं वर्दन् ।

त्राव्यासोमे महीयते सोमेनानुन्दं जनयुन्निन्द्रायेन्द्रो परिस्रव ॥६॥ भा०-हे (पवमान) पवित्र करने हारे ! (यत्र) जहां (ब्रह्मा) वेदज्ञ विद्वान्, स्वामी, ( छन्दस्यां वाचं वदन् ) छन्दोमय वेदवाणी का उप-देश करता हुआ वा 'छन्दः' अर्थात् प्रजानुरक्षनी वाणी को बोलता हुआ ( प्राव्णा ) विद्वान् जन के सहयोग से वा ( प्राव्णा ) क्षात्रयुक्त शख-बल से (सोमे) शासक पद पर (महीयते) प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और (सोमेन आनन्दं जनयन् ) ऐश्वर्य से सब को आनन्द उत्पन्न करता हुआ विराजता है उसी (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्त पद के लिये हे (इन्द्रो) तेजस्विन् ! तू भी ( परि स्वव ) उद्योग कर, आगे बढ़ । यत्र ज्योतिरजेस्त्रं यस्मिल्लाँके स्वीईतम्।

तस्मिन्मां घेहि पवमानामृतं लोके यात्तित इन्द्रायेन्द्रो परि स्रव॥॥॥

भा०-हे ( पवमान ) सब को । पवित्र करने हारे स्वामिन ! प्रभो ! (यत्र) जहां (अजस्रं ज्योतिः) प्रकाश, ज्ञान कभी नाश को प्राप्त नहीं हो, सदा प्रकाश बना रहे, ( यस्मिन् लोके ) जिस लोक में सदा (स्वः हितम्) सुख बना रहता है, (तस्मिन्) उस (अमृते लक्षिते लोके ) अमृत, मृत्यु रहित, अक्षय, बिनाशरहित, नित्य लोक में (माम् घेहि) मुझे रख। (इन्द्रो इन्द्राय परि सव) हे द्याई-स्वभाव! प्रभो! तू (इन्द्राय) इस जीव-आत्मा के लिये सब ओर से सुखों को वहा। वा हे जीव! तू उस ऐश्वर्यवान् प्रभु को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़। यत्रु राजा वैवस्त्वतो यत्रांत्रुराधनं द्विवः।

यत्रामूर्यहर्तारापस्तत्र मामुमृतं कृथीन्द्रयिन्द्रो परि स्रव ॥ ८ ॥

भा०—(यत्र वैवस्ततः राजा) जहां वह विविध ऐश्वर्यों और लोकों का स्वामी, प्रकाशमान, सब का स्वामी विराजता है, (यत्र) जहां (दिवः) प्रकाश, ज्ञान की सदा स्थिति है, (यत्र अमूः) जहां वे परम उत्कृष्ट (यह्नतीः आपः) महान् आप्त जन एवं व्यापक शक्तियां वा सब का उत्पादक व्यापक प्रभु है (तत्र माम् अमृतं कृषि) उस लोक में मुझ को भी अमृत, मरणरहित बना। (इन्द्राय इन्द्रो परिस्रव) हे द्यालो! तू इस अन्नोपभोक्ता कर्मफलाकांक्षी जीव के लिये (पिर स्रव) द्या कर, और सर्वत्र मुखों की वर्ण कर। यत्रानुकामं चर्णा त्रिनाके त्रिद्वे दिवः।

लोका यञ्च ज्योतिष्मन्त्रस्तञ्च मामुमृतं कृधीन्द्रयिन्दो परि स्रव॥१॥

भा०—( यत्र अनुकामं चरणं ) जहां कामनानुसार विचरण हो, (त्रि-नाके ) तीनों प्रकार के सुख और (त्रि-दिवे ) तीनों प्रकार के प्रकाशों से युक्त, ( यत्र ) जिस लोक में ( लोकाः दिवः ज्योतिष्मन्तः ) कामनामय लोक, जीवगण सूर्यवत् स्वयं आत्मज्योति से सम्पन्न हैं ( तत्र माम् अमृतं कि ) वहां मुझ को अमृत, जरा-मृत्यु से रहित कर । (इन्द्राय इन्द्रो, परिस्रव) हे द्यालो ! तू जीव के लिये सुखों की वर्षा कर । वा हे इन्द्रो, उपासक आत्मन् ! तू उस परमैश्वर्य पद के लिये आगे बढ़ ।

यत्र कार्मा निकामाश्च यत्र ब्रधस्य विष्टपम् । स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र मामुमृतं कृधीन्द्रायन्द्रो परि ख्रव॥१०॥ भ ०—( यत्र कामाः ) जहां सब प्रकार की अभिलापाएं और ( निकामाः च ) नित्य की इच्छाएं पूर्ण हो सकें ( यत्र ) और जहां ( बच्चस्य ) सूर्य के प्रकाश में (विष्टपम् ) विना ताप का, सुखप्रद आश्रय करने योग्य शान्तिमय स्थान हो (यत्र) और जहां (स्वधा च) स्व, आत्मा को धारण करने वाळे जल और अन्न के सदश शान्ति सुख देनेवाली सामग्री और ( तृप्तिः च ) जल-पान के समान तृष्णा को शान्त करने वाली शान्ति हो ( तत्र ) उस लोक में हे (इन्दो ) दयालो, प्रभो ! तू ( माम् ) मुझ ( अमृतम् ) कभी न नाश होने वाले जीव को ( कृषि ) उत्पन्न कर । अथवा, उक्त प्रकार के लोक में मुझे अमृत अर्थात् दीर्घायु कर । ( इन्द्राय इन्दो परि खव) हे प्रभो, दयालो, तेजस्विन् ! तू इन्द्र जीव गण के हितार्थ सर्वत्र सुख शान्ति की धारायं वहा । वा हे जीव ! तू उस परम सुख ज्ञान के दाता प्रभु को प्राप्त करने के लिये आगे वढ़ । यूनान्दाश्च मोद्राश्च मुद्देः प्रमुद आसंत । कार्मस्य यत्राप्ताः

कामास्त मामुमृतं कृथीन्द्र येन्द्रो परि स्त्रय ॥ ११ ॥ २७ ॥
भा०—(यत्र आनन्दाः च मोदाः च) जिस लोक में समस्त
प्रकार की ऋदियां और हर्ष हैं, जहां (मुदः प्रमुदः आसते) हर्षदाणी
समस्त सम्पदाएं और अति आह्वादकारी ऐश्वर्य विराजते हैं, (कामस्य)
इस अभिलापायुक्त जीव की (यत्र कामाः आक्षः) जहां समस्त कामनाएं
प्राप्त हो जाती हैं (तत्र माम् अमृतं कृथि) वहां, उस लोक में मुझे
अमृत, मरणरहित, दोर्घायु-युक्त कर। (इन्द्रो इन्द्राय परि स्रव) हे
दयालो ! इस जीव, तत्वदर्शी आत्मा के हितार्थ तू द्या से द्रवीभूत हो,
कृपाकर आनन्द-धन बरसा दे। इति सप्तविंशो वर्गः ॥

[ \$\$8 ]

कश्यप ऋषिः ॥ पत्रमानः सोमो देवता ॥ छन्दः—१, २ विराट् पांकिः । ३, ४, पंकिः । चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥ य इन्द्रोः पर्वमानस्थानु धामान्यक्रमीत् । तमोहुः सुप्रजा इति यस्ते स्रोमाविधन्मन् इन्द्रायेन्द्रो परि स्रव॥१॥

भा०—(यः) जो (इन्दोः) ऐश्वर्यं वान् (पवमानस्य) सर्व-व्यापक, सर्वप्रेरक प्रभु के (धामानि) तेजों, बलों और कार्यों का (अनु अक्रमीत्) अनुगमन करता है (तम्) उसको (सु-प्रजाः इति) उत्तम प्रजा और उत्तर पुत्र-पौत्रादि वाला राजा वा उत्तम गृहपित ऐसा (आहुः) कहते हैं। हे (सोम) उत्तम वीर्यं वन्! उत्तम शास्तः! और (यः ते) जो तेरे (मनः अनु अविधत्) ज्ञान और चित्त के अनुकूल आचरण करता है, (तम् सुप्रजाः इति आहुः) उसको भी उत्तम प्रजा का स्वामी, 'प्रजापित' ऐसा ही कहते हैं। हे (इन्दो) ऐश्वर्यं वन्! त् (इन्द्राय परिस्रव) ऐश्वर्य देने वाले, स्वामिपद के लिये आगे बढ़। वा हे अभो! त् इस जीव के लिये सुखों की सब ओर से वर्षा कर। हे विद्वन्! त् ऐश्वर्यं युक्तः जीव के लिये ज्ञान प्रदान कर।

ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्धर्धयुन्गिरः । सोमै नमस्य राजोतंयो जुन्ने वीरुधां पतिरिन्द्रयेन्द्रो परिस्रव॥२॥

भा०— हे (ऋषे) मन्त्रार्थों के द्रष्टा ! हे (कश्यप) तत्वज्ञान के देखने वाले ! तू (मन्त्र-कृतां ) मन्त्रों का उपदेश करने वाले विद्वानों के (स्तोमेः) उपदिष्ट मन्त्रसमूहों से (गिरः उत्-वर्धयन्) अपनी वाणियों को उत्तम रीति से बढ़ाता हुआ (यः वीरधां पतिः) जो ओपधियों के तुल्य भूमिपर विविध रूपों से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का पालक है उस (राजानं सोमम्) चन्द्रवत् प्रकाशमान शासक को (नमस्य) आदर से नमस्कार कर । हे (इन्दो इन्द्राय परिस्रव ) ऐश्वर्य-वन् ! तेजस्विन् स्वामिन् ! प्रभो ! तू 'इन्द्र' अन्न का उपभोग करने वाले जीव के लिये सुखों की वर्षा कर ।

सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋात्विजः । देवा ऋदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रच न इन्द्रीयन्द्रो परि स्रव॥ ३॥

भा०—( सप्त दिशः ) सात दिशाएं, उनके तुल्य सात आदेश करने वाले, ( सप्त होतारः ) यज्ञ में सात ऋत्विजों के तुल्य ये सात, आज्ञा देने वाले, ये (देवाः आदित्याः सप्त ) तेजस्वी, सात ऋतुओं के तुल्य भूमि के रक्षक वा सूर्य वा तेजस्वी राजा के अधीन सात सचिव आदि हैं ( तेभिः ) उनसे हे ( सोम ) शासक ! त् ( नः अभि रक्ष ) हम प्रजाओं की प्रभुवत् रक्षा कर । हे (इन्दों ) युद्ध में द्वतगति से जाने वाले, हे प्रजा के प्रति दयाभाव से द्वित होने वाले ! तू (इन्द्राय) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये और ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र और अन्न को देने वाले राष्ट्र के हित के लिये (परि स्रव) चारों ओर जा, और युद्ध आदि कर। यत्ते राजञ्छतं हविस्तेन सोमाभि रेच नः। अरातिया मा नस्तारीनमो च नः कि चनामम-दिन्द्रियन्द्रो परि स्रव ॥ ४ ॥ २८ ॥ ७ ॥ ६ ॥

भा०-हे (राजन्) राजन्! हे तेजस्विन्! (यत् ते श्रतं हिवः) जो तेरा परिपक हिन, अन्न और ज्ञान है ( तेन नः अभि रक्ष ) उससे तू हमारी सब ओर से रक्षा कर ( अरातीवा ) शत्रु भाव से युक्त जन ( नः मां तारीत् ) हमारा नाश न करे। (नः किंचन मो आममत् ) हमें कुछ भी पदार्थ किसी प्रकार का कष्ट न दे। हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! तू (इन्दाय) ऐश्वर्ययुक्त, समस्त प्रजा को अन्न जल देने वाले मेघ सूर्य आदि के तुल्य तेजस्वी पद के लिये ( परि स्रव ) आगे बढ़ । इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः॥

।। इति पावमानं सौम्यं नवमं मण्डलं समाप्तम् ॥ इति श्रीमीमांसातीर्थं-विद्याङंकार विरुदोपशोभित-श्रीपण्डितजयदेवशर्मणा कृते ऋग्वेद्स्यालोकभाष्ये नवमं पावमानं सौम्यं मण्डलं समाप्तम् ॥

# अथ दशमं मग्डलम्

## [ ? ]

त्रित ऋषिः ॥ त्राभिनदेवता ॥ व्यन्तः—१, ६ पार्शनचृत्त्रिष्टुप् । २, ३ विराट् त्रिष्टु । ४, ४ ानचित्रिष्टुप् । ७ त्राची स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्च स्क्रम् ॥ स्रोत्रे वृहन्त्रुषस्तिमूर्ध्वी स्रम्थान्तिर्जगन्वान्तमसो ज्योतिषागीत् । स्राप्तिभीनुना रुशीता स्वङ्ग स्रा जातो विश्वा सद्मान्यप्राः ॥ १ ॥

भा०—(अग्रं) सबसे पूर्व जिस प्रकार (वृहन् अग्निः) महान् अग्नि (रुशता भानुना) चमकते प्रकाश से और (उपसाम ज्योतिषा) उपाओं की ज्योति से (निः जगन्वान्) निकलता हुआ (तमसः कर्ध्वः) अन्धकार के भी ऊपर (अस्थात्) विराजता और (कर्ध्वः आगात्) ऊपर उठता है और (सु-अङ्गः जातः) तेजस्वी होकर (विश्वा सद्यानि आअग्नाः) सब लोकों को अपने दीम प्रकाश से पूर्ण करता है। उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष भी (वृहन्) महान् (उपसाम्) तेजस्वी पुरुषों के शत्रुनाशक बलों और कामनायुक्त प्रजाओं के ऊपर विराजे, (निर्जर्गन्वान्) निकलता हुआ, उदय को प्राप्त होकर शत्रु रूप तम को पराजय करे, (सु-अङ्गः) उत्तम तेजस्वी, सुदृ अंग होकर (विश्वा सद्यानि आअग्नाः) सब गृहों, आश्रमों और पदों को अपने तेज से पूर्ण करता है। (२) इसी प्रकार बड़ा विद्वान् भी ज्ञान-उयोति से उदय हो, ज्ञानेच्छुकों के ऊपर विराजे, सबको गृहों के समान ज्ञान-प्रकाशों से पूर्ण करे। स ज्ञातो गर्भों श्रास्मि रोदस्योरणने चालुव्वीमृत् श्रोषधीषु। स्वातो गर्भों श्रास्मि तमीस्यङ्गन्य मातृभ्यो श्राधि कनिकटद् गाः॥२॥।

भा०-जिस प्रकार अग्नि (रोदस्योः गर्भः) उत्तरारणि और अधरारणि दोनों के बीच गर्भवत् गुप्त रहता है, (जातः ) उत्पन्न होकर (ओषधीपु विभृतः ) तापधारक काष्टों में धारित होता है ( तमांसि परि ) अन्धकारों को दूर करके ( मातुभ्यः गाः अक्तुन् कनिकदत् ) ज्ञाता, इन्द्रिय चक्षुओं को किरणें देता और प्रकाशित पदार्थी को बतलाता है उसी प्रकार हे (अमे) अग्निवत् तेजस्विन् ! तू माता पिता के बीच गर्भवत् उत्पन्न वालक के सदश ( जातः रोदस्योः ) उत्पन्न या प्रकट होकर ही स्व और पर सैन्यों या शास्य-शासक दोनों वर्गों का (गर्भः) वश करने हारा (असि) है। तू ( चारुः ) प्रजाओं का भोक्ता और ( ओषघीपु विसृतः ) अन्न आदि ओष-ं<mark>धियों पर परिपुष्ट बालकवत् हो (</mark> ऑपधीषु ) तेज प्रताप धारण करने वाली सेनाओं के आश्रय, उनके द्वारा ही (विस्तः) विशेष रूप से परिपुष्ट है। तू (शिद्युः) शिद्यु के समान (चित्रः) परिवर्धन करने योग्य, अद्भुत आश्चर्य कर्मकारी, (शिद्युः) प्रजाओं के बीच सोने या शासन करने वाला होकर ( तमांसि परि ) अन्धकारवत् समस्त खेदों, दुःखों को दूर करता हुआ (अऋन्) सब दिनों, (मातृभ्यः) मातृवत्, उत्तम राष्ट्रनिर्माता प्रकृति जनों के लिये (गाः अधि कनिकद्त्) वाणियों और उत्तम भूमियों पर अध्यक्षवत् शासन करे।

विष्णुंदित्था पर्ममस्य विद्वाञ्जातो वृहन्नभि पाति तृतीयम् । श्रासा यर्दस्य प्रवो श्रक्षेत्र स्वं सर्वेतसो श्रभ्यर्चन्त्यत्रं ॥ ३॥

भा०—(इत्था) इस प्रकार (विष्णुः) व्यापनशील, विद्याओं के पारंगत, विविध विद्याओं में निष्णात होकर (अस्य परमं विद्वान्) इस लोक के परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता हुआ, (बृहन् जातः) बड़ा होकर (वृतीयम् अभि पाति) सूर्यं जिस प्रकार तीसरे लोक 'द्यों' को पालता है उसी प्रकार वह (वृतीयम् अभिपाति) तीसरे आश्रम को पालन करता है। (यत्) जो (सचेतसः) समान चित्त होकर (अस्य आसा) इसके

मुख से (पयः) अपने दुग्धवत् ज्ञान को (अक्रत) प्राप्त करते हैं वे (अत्र) उस को (स्वं) अपना जानकर (अभि अर्चन्ति) प्जा करते हैं। अतं उत्वा पितुभृतो जनित्रीरन्नावृधं प्रति चर्नत्यन्नैः। ता ई प्रत्येषि पुनरन्यकेषा असि त्वं विन्नु मानुषीषु होतां॥॥॥

भा०—जिस प्रकार (जिन्त्रीः) अग्नि के उत्पादक काष्ट ही उसकी अग्नवत् काष्टों से बढ़ाते हैं वह (अन्यरूपाः प्रति एति) ग्रुष्क हुए उनको भस्म कर देता है, उसी प्रकार हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (पितुमृतः) अन्नादि-पालक साधनों को धारण करने वाली प्रजाएं (अन्नावृधं व्वा) अन्न से बढ़ने वाले शिशु के सदश तुझ को नाना (अन्नेः प्रति चरन्ति) अन्नों, भोग्य ऐश्वर्यों से सेवा करते हैं। (पुनः) और तू (अन्य रूपाः) शतुरूप हुई, ग्रुष्क स्नेहरहित उनको (प्रति एपि) विपरीत होकर प्राप्त होता है, उनको निर्मूल करता है और तू (मानुषीष्ठ विश्व) मानुष प्रजाओं में (होता असि) सवको सुखों का दाता और कष्टादि का प्रहण कर्त्ता होता है।

होतारं चित्ररथमध्<u>व</u>रस्य यज्ञस्ययज्ञस्य केतुं रुशन्तम् । प्रत्यधि देवस्यदेवस्य महा श्रिया त्वर्धिमतिश्<u>रिं</u> जनानाम् ॥४॥

भा०—(होतारं) सब सुखों वा ज्ञानों के देने वाले, (चित्र-रथम्) आश्चर्यजनक रथ वाले, वा (अध्वरस्य) हिंसा से रहित वा अहिंसनीय, अविनाशी, (यज्ञस्य-यज्ञस्य) प्रत्येक उत्तम यज्ञ, दान सत्संगादि कर्म के (केतुम्) ज्ञाता और ज्ञापक, (रुशन्तम्) तेजस्वी और (महा) अपने महान् सामर्थ्य से (देवस्य-देवस्य) प्रत्येक तेजोयुक्त, दानशील, को (प्रत्यिध् ) बढ़ाने वाले (जनानां अतिथिम्) मनुष्यों के बीच अतिथिवत् पूज्य (त्वा) तुझ (अग्निम्) ज्ञान के प्रकाशक विद्वान्,

स्वामी, प्रभु की (श्रिया) ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये आश्रय लेता और उपासना करता हूं।

स तु वस्त्राएयध् पेराना<u>नि</u> वसानो ग्राक्विनीभा पृथिव्याः । <mark>श्रु<u>क</u>्षो जातः एद इळायाः पुरोहितो राजन्यचीह देवान् ॥ ६॥</mark>

भा०—(अध) और (सः तु) वह तू ( ऐशनानि वखाणि वसानः ) उत्तम २ वखों को धारण करके ( अग्निः ) अग्नि के समान तेजस्वी होकर ( पृथिव्याः नामा ) भूमि के मध्य सब को बांधने या प्रबंध करने योग्य केन्द्र स्थान में स्थित होकर ( अरुषः ) तेजस्वी, रोपरहित, (इडायाः- पदे जातः ) भूमि के प्राप्त करने के निमित्त सामर्थ्यवान् होकर हे राजन्! तू ( पुरः-हितः ) सबके समक्ष स्थित होकर ( देवान् यक्षि ) तेजस्वी पुरुषों की संगति कर, मिल और उनका आदर सत्कार कर।

आ हि द्यावापृथिवी श्रेग्न उमे सर्दा पुत्रो न मातरा तृतन्थे। प्र याह्यच्छेरियतो यंविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्।। ७॥ २६॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन्! प्रतापशालिन्! राजन्! विद्वन्! सूर्यवत् त्(द्यावापृथिवी उमे हि) सूर्यं और भूमि के समान मूर्धन्य शासक जन और आश्रित भूमिवासी प्रजाजन दोनों को त्(मातरा पुत्रः न) माता पिताओं को पुत्र के समान (सदा आततन्थ) सदा वृद्धि कर, उनको बढ़ा। हे (यविष्ट) वलशालिन्! हे (सहस्य) शत्रुपराजय-कारिन्! (अथ) और त् (उशतः देवान्) कामनावान् तेजस्वी विद्वान् पुरुषों को (प्रयाहि) प्राप्त हो और (इह आ वह) इस राष्ट्र में अपने ऊपर धारण कर, उनको मान आदर से रख। (२)अध्यात्म में—यह अग्नि आत्मा वा प्रभु है जो सूर्यं के समान स्वप्नकाश और सर्वोपिर लोक में विद्यमान है। इत्येकोनविंशो वर्गः।।

# [ २ ]

त्रित ऋषिः ॥ श्राग्निद्वता ॥ छन्दः—१ पादनिचृत्त्रिष्टुप् । २, ४ निचृत्त्रि-ष्टुप् । ३, ४, ६, ७ त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

पिप्रीहि देवाँ उंशतो येविष्ठ विद्वाँ ऋतुँऋीतुपते यजेह । ये दैव्या ऋत्विज्रस्तेभिरग्ने त्वं होतृंशामस्यायंजिष्ठः ॥ १॥

भा०—हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन्! हे (यविष्ठ) बल-शालिन्, (त्वं) तू (उशतः देवान्) कामनावान् मनुष्यों को (पिप्रीहि) पालन कर और (विद्वान्) विद्वान् होकर हे (ऋतु-पते) सूर्यवत् ऋतुओं के सदश, राजसभा के सदस्यों और तेजस्वी राजभ्राताओं को भी (इह यज) इस राष्ट्र में आदरपूर्वक मिला कर रख। (ये) जो (दैव्या ऋत्विजः) विद्वान् ऋतु २ में यज्ञ करने वाले वा विद्वानों के आदरकर्त्ता हैं (तेभिः) उनके साथ (त्वं) तू भी (होतॄणाम् आ-यजिष्ठः असि) दाताओं और उपदेष्टाओं में सब से श्रेष्ठ दाता, उपासक, पूजक हो।

वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविगोदा ऋतावा । स्वाहा व्यं कृणवामा ह्वींषि देवो देवान्यजत्वक्षिरहीन् ॥ २ ॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन्, प्रतापशालिन् ! तू (होत्रं वेषि) दान-कर्म को चाहता है और (उत पोत्रं वेषि) पवित्र करने के कर्म को भी चाहता है। तू (जनानां) मनुष्यों के बीच में (मन्धाता) ज्ञान का धारण करने वाला विद्वान् और (द्विणः-दाः) धनों का दाता और (ऋत-वा) सत्य ज्ञांन और तेज का स्वामी, (असि) है। (वयम्) हम लोग (हवींषि) दातव्य अन्नों का (स्वाहा कृणवाम) उत्तम पत्नों में प्रदान करें। और (अग्निः देवः) ज्ञानी, सर्वप्रकाश तेजस्वी (अर्हन्)

पुज्य होकर देवान् यजतु ) विद्वानों का आंदर करे वा किरणोंव<mark>त् शुभ</mark> गुणों का प्रकाश करे।

<mark>त्रा देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम् तद्</mark>नु प्रवीळ्हुम्। श्रुग्निर्विद्वान्त्स यजात्सेदु होता सो श्रंध्वरान्त्स ऋत्नकेएपयाति ३

भा०—हम ( देवानाम् अपि ) विद्वान् छोगों के ( पन्थाम् अगन्म) मार्ग पर अवस्य चर्हें। (यत् शक्तवाम) जो कार्य हम कर सकें (तत् ) उसे (अनु) पश्चात् क्रमसे (प्रवोडुम्) अच्छी प्रकार धारण, समाप्त भी कर सकें। (विद्वान्) ज्ञानवान् पुरुप (अग्निः) अग्नि के समान प्रकाशक होता हैं। (सः यजात्) वहीं यज्ञ करता, दान देता है, (स इत् उ होता) वहीं (होता) ग्रहण करने वाला है। (सः अध्वरान् कल्पयाति) वहीं हिंसा रहित कर्मों को करता है और ( ऋतून कल्पयाति ) वही ऋतुओं को अपने २ उत्तम फलोत्पादन में समर्थ करता है। 'पन्थाम्'-वैदिक-मार्गम् इति सायणः ॥

<mark>यद्वे वयं प्रमिनामं ब्रतानि विदुर्</mark>षा दे<u>वा</u> अविदुष्टरासः । अग्निष्टद्विश्वमा पृणाति विद्वान्येभिर्देवा ऋतुभिः ऋल्पयाति ॥ ४॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् छोगो ! (विदुपां वः यद् वतानि) आप विद्वान जनों के जो कर्म, बत-नियमादि (वयं) हम ( अविदुस्तरासः ) अत्यन्त अज्ञानी होकर भंग करें, विद्वान् तेजस्वी पुरुष (येभिः ऋतुभिः) जिन ऋतुओं, सत्य बलों से (देवान् कल्पयाति) विद्वानों को कार्यः <mark>करने और फल प्राप्त करने में समर्थ करता है उनहीं से वह हमारे</mark> (तत् विश्वम् ) उस सब को ( आ पृणाति ) पूर्ण करे ।

यत्पाकुत्रा मनसा द्वीनद्वा न युज्ञस्य मन्युते मत्यीसः। श्राप्त्रेष्टद्योता कतुविद्विजानन्याजिष्ठो देवाँ ऋतुशो यजाति ॥ ४ ॥

भार-( दीनदक्षाः ) हीन-बल ( मर्त्यासः ) मनुष्य ( यत् ) जब (पाकत्रा मनसा) अपने न्यू र ज्ञान से (यज्ञस्य) यज्ञ के अर्थात् दान, पूजा सत्संग आदि सत्कर्म के विषय में (न मन्वते) नहीं जानें (तत्) तब (कतु-वित्) यज्ञकर्मों का जानने वाला (विद्वान् अग्निः) ज्ञानवान्, ज्ञानप्रकाशक पुरुष, ( होता ) आहुति करने वा ज्ञान देनेवाला, (यजिष्ठः) उत्युत्तम यज्ञशील और दानशील होकर ( देवान ऋतुशः यजाति ) देवों, विद्वानों वा काम्य फलों को चाहने वाले जनों को ऋतु अनुसार (यजाति) यज्ञ करे, उनको!ज्ञान आदि प्रदान करे। विश्वेषां ह्यध्वर।गुामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जुजाने।

स आ यजस्व नृवतीरनु क्षाः स्पार्हा इषः कुमतीर्विश्वजन्याः ॥६॥

भा०—( विश्वेषाम् ) समस्त ( अध्वराणाम् ) यज्ञों का ( अनीकं ) प्रमुख, ( चित्रं केतुम् ) आश्चर्यकारक ज्ञाता (त्वा) तुझको ( ज्ञानिता ) तेरे गुरु वा पिता ने ( जजान ) उत्पन्न किया है । (सः) वह तू ( नृवतीः क्षाः अनु) मनुष्यों से बसी, भूमियों में (स्पार्हाः) सबसे चोहने योग्य, (क्षुमतीः) अन्नों से परिपूर्ण, ( विश्व-जन्याः ) सब हितकारिणी, ( इपः ) नाना ं वृष्टियों के तुल्य ज्ञानवृष्टियों को ( आ यजस्व ) प्रदान कर ।

यं त्वा द्यावीपृथिवी यं त्वाप्रस्त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जुजाने। पन्थामनु प्रविद्वान्पितृयाएँ द्युमद्ग्ने समिधानो वि माहि ७।३०

भा०—(यं वा) जिस तुझको (द्यावापृथिवी) सूर्य भूमिवत् उत्तम माता पिता उत्पन्न करते हैं, और (यं त्वा आपः) जिस तुझको आस जन उत्पन्न करते हैं, (यं त्वा सुजनिमा त्वष्टा जजान) जिस तुझको उत्तम जन्म देने वाला गुरु उत्पन्न करता है, हे (अग्ने) ज्ञानप्रकाशक !तू ( पितृ-याणम्) पालक माता पिताओं द्वारा गमन करने योग्य (पन्थाम् प्र विद्वान् ) मार्ग को भली भांति जानता हुआ ( द्युमत् ) तेजस्वी और ( समिधानः ) अच्छी प्रकार प्रकाशवान् होता हुआ ( वि भाहि ) विशेष रूप से चमक। इति विशेष रूप से चमक।

#### [ 3 ]

ात्रित ऋषिः श्राग्निदेवता ॥ छन्दः—१ पादानिचृत् त्रिष्टुप् । २,३ निचृत् त्रिष्टुप् । ४ विराटात्रिष्टुप् । ५—७ त्रिष्टुप् । सप्तर्चं स्क्रम् ॥

हुनो रोजनरितः सिमिद्धो रौट्टो द्त्तांय सुषुमाँ श्रदिशिं। चिकिद्धि भाति भासा वृद्धतासिकनीमेति रुशतीमुपार्जन् ॥१॥

भा० हे ( राजन् ) राजन् ! तेजस्विन् ! त् (इनः) सब का स्वामी ( अरतिः ) अति अधिक मतिमान् , ( सिमद्धः ) अग्नि के समान चमकने वाला, (रोदः) दुःखों को दूर करने और दुष्टों को रुलाने वाला, (दक्षाय) ज्ञान और कर्म करने के लिये (सु-सु-मान्) उत्तम २ ज्ञान-सामध्यों से सम्पन्न (अट्रिं ) दिखाई दे। सूर्य के समान ( चिकित् ) ज्ञानी पुरुष (बृहता भासा) बड़े तेज से (वि भाति) प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सूर्यं ( रुशतीम् अपाजन् असिक्तीम् एति ) दीप्त वर्णं की उपा को दूर करता हुआ इयाम वर्ण की रात्रि को प्राप्त होता और (असिक्रीम् अपाजन् रुशतीम् एति ) इयामा रात्रिको दूर कर ग्रुक्कवर्ण उपा को प्राप्त करता है उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी दिन वेला को दूर करके रात्रि को और रात्रि को त्याग कर दिन वेला को प्राप्त हो। अर्थात् वह नियमपूर्वक दिन रात्रि व्यतीत करे। व्रत को खण्डित न करे । अथवा (रुशतीम् अपाजन् ) रोचमान विषय रित को छोड़कर (असिक्रीम् ) वीर्य-त्याग से रहित ब्रह्मचर्य दीक्षा को प्राप्त करें और फिर ( असिक्रीम् अपाजन् रुशतीम् एति ) व्रतदीक्षा को छोड़ रोचमाना स्त्री का लाभ करे, विद्या प्राप्ति के अनन्तर गृहस्य ग्रहण करे। अथवा असिक्री अर्थात् रात्रिवत् अविद्या को त्याग विद्या को प्राप्त करे।

कृष्णां यदेनीमिभ वर्षमा भूज्जनयन्योषं वृह्तः पितुर्जाम् । ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तभायन्दिवो वस्नुभिर्दातिर्वि भाति ॥ २ ॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (कृष्णाम् एनीम् वर्षसा अभिभृत्) सूर्यं कृष्ण वर्णं की रात्रि को अपने उड्डवल रूप से अभिभव करता है और (पितुः जाम् योपाम्) वड़े पालक से उत्पन्न उपा को स्त्री समान (जनयन्) प्रकट करता है, उसी प्रकार विद्वान् पुरुष अपने (वर्षसा) रूप से (कृष्णाम् एनीम् अभिभृत्) कृष्ण वर्णं की मृगद्याला को धारण करे, ब्रह्मचर्यं का पालन करे फिर (बृहतः पितुःजाम्) बड़े उत्तम वंश के पिता की कन्या को (योपां जनयन्) अपनी स्त्री करता हुआ (सूर्यस्य मानुं) सूर्यं की कान्ति को (जध्वं) जपर (स्तभायन्) धारण करता हुआ (वसुभिः) अन्य विद्वानों के साथ (दिवः अरितः) कामना योग्य पत्नी का स्वामी, उत्तम गृहपति होकर (विभाति) प्रकाशित हो। (२) उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष बड़े पालक राजा की प्रजातुल्य प्रजा को प्राप्त करे, सूर्यं का तेज धारण करता हुआ, (वसुभिः) बसे प्रजाजनों के साथ (दिवः अरितः) मूमि वा राजसभा का पित होकर चमके।

भद्रो भद्रया सर्चमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्। सुप्रकेतिर्द्यभिर्याग्निर्वितिष्टुन्नुशस्ट्रिर्वर्णेर्यभ राममस्थात्॥ ३॥

भा०—जिस प्रकार (जारः) रात्रिकाल का जारण, अर्थात् विनाश करता हुआ सूर्य (स्वसारं पश्चात् अभि एति) अपनी भगिनी के तुल्य, वा अन्धकार परे हटाने वाली उपा के पीछे र आता है और स्वयं (भदः) सुखकारी होकर (भद्र्या सचमानः आगात्) सुखदायिनी उपा वा कांति के साथ मिलकर आता है, और वह (उशद्भिः वर्णेः) उज्ज्वल रिश्मयों से (रामम् अभि अस्थात्) रात्रि के अन्धकार को पराजित करता है उसी प्रकार (भद्रः) प्रजा को सुख देने वाला, विद्वान् उत्तम पुरुष (भद्र्या सचमानः ) प्रजा को सुख देने वाली धर्मपत्नी वा बुद्धि वा नीति से युक्त होकर ( आगात् ) प्राप्त हो । वह ( जारः ) शत्रु या दुष्टों का नाश करने हारा होकर ( स्वसारं ) सुख से शत्रु को उखाड़ फेंकने वाली सेना वा (स्वसारं) स्वयं अपनी इच्छानुसार आने वाली प्रजा के (पश्चात् अभिएति ) पीछे तद्नुकूल रहकर अपने वश करे । वह ( अग्निः ) अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, ( सु-प्र-केतैः ) उत्तम ज्ञानवान् ( द्युभिः ) रिहम-तुल्य विद्वानों के साथ (वितिष्ठन्) विविध कार्यों को करता हुआ, (उशद्धिः) उज्ज्वल वा नाना कामना वाले (वर्णेः) स्वयंकृत विद्वानों के साथ ( रामम् अभि अस्थात् ) अन्धकार तुल्य शत्रु पर चढ़ाई करे ।

ग्रस्य यामासो वृह्तो न व्यन्निन्धाना ग्रमनेः सख्युः शिवस्य । <del>ईंडर्यस्य वृष्णी वृहतः स्वासो भामासो</del> यामेबृक्कर्वाश्चकित्रे ॥४॥

भां ( अस्य ) इस ( बृहतः ) महान् ( अग्नेः ) अग्निवत् तेजस्वी (सल्युः) सब के मित्र (शिवस्य) सबके कल्याणकारक प्रभु एवं राजा के (वम्नून इन्धानाः) उत्तम २ शब्दों को प्रकट करते हुए ( यामासः ) राज्यप्रवन्ध, व्यवस्थादि और ( ईड्यस्य ) स्तुतियोग्य ( वृष्गः ) सुखों के वर्षक, ( वृहतः ) महान् , ( स्वासः ) सुमुख, सोम्य उसके (भामासः) क्रोध वा तेज भी (यामन् अक्तवः) मार्ग में प्रकाश करने वाले रश्मियों के समान (यामन्) राज्यनियन्त्रण में (अक्तवः) स्नेहाधायक वा प्रकाशयुक्त दीपकों के तुल्य (चिकिन्ने) ज्ञात हों। स्वना न यस्य भामासः पर्वन्ते रोचमानस्य वृह्तः सुद्विनः ज्येष्ठेभिर्यस्तेजिष्ठैः क्रीळुमर्ज्जिवं विष्ठेभिर्भानुभिर्नन्ति वाम् ॥४॥

भा०—( यस सु- दिवः ) जिस उत्तम कामनावान् , सूर्यवत् तेजस्वी ( बृहतः ) महान् ( रोचमानस्य ) सब को अच्छा लगने वाले, कान्तिमान् के (स्वनाः न ) आज्ञा-वचनों या गर्जनाओं के समान (भामासः) कोध, वा पराक्रम (पवन्ते ) प्रकट होते हैं, और (यः) जो (ज्येष्टेभिः) अति उत्तम (तेजिष्टैः) अति तेजस्वी, (क्रीड्रमद्भिः) विनोदी, (वर्षिष्टैः) व्योवृद्ध, (भानुभिः) रिश्मतुल्य अज्ञानान्धकार के नाशक, मार्गदर्शक पुरुषों के साथ (द्याम् नक्षति) आकाशवत् पृथिवी को प्राप्त होता है वही उत्तम नेता प्रभु है।

श्रम्य शुष्मासो दृदशान्पवेजें हमानस्य स्वनयन्नियुद्धिः। प्रत्नेभिया स्वाद्धिर्देवतमा विरमद्भिर्रातर्भाति विभवी॥६॥

भा०—(यः) जो (देव-तमः) सब देवों, विद्वानों में श्रेष्ठ, (विभ्वा) महान् सामर्थ्यवान् (अरितः) अतिमतिमान्, सब का स्वामी है वह (प्रत्नेभिः) पुराने, पूर्व से चले आये, बृद्ध, (रुशिद्धः) दीप्तियुक्त (रेभिद्धः) उपदेष्टा जनों सिहत (वि भाति) विशेष रूप से सुशोभित होता है। (नियुद्धिः जेहमानस्य) अश्वों, सैन्यों के साथ जाते हुए वायु के समान बलवान् (दृदशान-पवेः) प्रकट बल शस्त्रादि वाले (अस्य) इसके (शुष्मासः) नाना वल (स्वनयन्) मेघ के समान गर्जते हैं।

स आ विद्यो महिं न आ वे सित्स दिवस्पृथिव्योर्रितर्युव्त्योः। अग्निः सुतुर्कः सुतुर्केभिरश्वै रर्भस्वद्भी रर्भस्वाँ एह गम्याः ७१३१

भा०—(सः) वह तू (नः) हमें (मिहि) बड़ा ऐश्वर्य (आ विक्ष)
आस करा। (युवत्योः दिवः-पृथिव्योः) परस्पर मिळे आकाश और पृथिवी
दोनों पर सूर्य के समान युवा युवति, एवं शासक शास्य जनों पर (आ
सिंस च) तृ अध्यक्षवत् विराज, उनका शासन कर। वह तू (अग्निः)
अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञान-प्रकाशक, अप्रणी नायक होकर (सु-तुकेभिः अश्वेः)
सुख से जाने वाळे अश्वों से (स्वयं सु-तुकः) सुख से जाने वाळा और
(रमस्विद्धः रमस्वान्) वेगवान् अश्वों से वेगवान् होकर (इह स्वान्
आगम्याः) यहां अपनों को शाप्त कर। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

#### [8]

।त्रेत ऋषि:।। अग्निदेवता।। बन्दः—१—४ निचृत् त्रिष्टुप्। ५, ६ त्रिष्टुप्।। ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्कम् ॥

प्र ते यित् प्र ते इयिं मन्म भुवो यथा वन्द्यों ने। हवेषु। 

भा०-हे (राजन्) राजन् ! हे दीप्यमान ! सबके मनों का अनुरक्षन करने हारे प्रभो ! मैं (ते प्रयक्षि) तेरी अच्छी प्रकार पूजा करूं। (ते मन्म प्र इयर्मि) तेरी में खूब स्तुति करूं (यथा) जिस प्रकार से भी हो त् (हवेषु) यज्ञों में (नः वन्यः भुवः ) हमारा वन्दना करने योग्य है । हे (अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ज्ञानमय ! तू ( इयक्षवे पूरवे ) पूजा करने वाले, सत्संगी मनुष्य के लिये (धन्वन् इव प्रपा असि ) चातक के लिये आकाश में स्थित मेघवत् और मरुस्थल में विद्यमान् 'प्रपा' प्याऊ के समान उत्तम रसपान कराने और उत्तम रक्षा करने हारा है। इसी प्रकार राजा भी (हवेषु) युद्धों में स्तुत्य है। वह ( धन्वन् प्रपा ) धनुष के बल पर प्रजा का उत्तम रक्षक हो।

यं त्वा जनासो ग्राभि सुञ्चरन्ति गाव उष्णमिव व्रजं यविष्ठ। दूतो <u>देवानामासि मत्यीनामन्तर्महाँश्चरिस रोच</u>नेत्रं ॥ २ ॥

भा०-( गावः उण्णम् इव वजम् ) गौएं जिस प्रकार शीत से पीड़ित हांकर उच्ण, गोशाला की ओर आजाती हैं, उसी प्रकार हे ( यविष्ठ ) वल-शालिन् ! (यम् उष्णम् ) जिस अग्निवत् प्रतापी (त्वा) तुझ को (जनासः) मनुष्य शीतार्त्तं जनों के समान ( अभि सञ्चरन्ति ) शरण आते हैं, वह तू (देवानाम्) उत्तम पुरुषों के बीच में (दूतः) पूजित एवं प्रतापी, गुणों में महान् सूर्य वा अग्निवत् ही ( मर्त्यानाम् अन्तः ) मनुष्यों के भीतर ( रोचनेन ) अपने प्रकाश से ( चरसि ) विचरता है।

शिशुं न त्वा जेन्यं वर्धयन्ती माता विभर्ति सचन्स्यमाना । धनोराधि प्रवता यासि हर्याञ्जगीषसे पुशुरिवावसृष्टः ॥ ३॥

भा०—(शिशुं न माता) जिस प्रकार माता बच्चे को (सचनस्यमाना विभक्तिं) अपने संपर्क में रखना चाहती हुई पालती पोषती है, उसी प्रकार (माता) पृथिवी, (त्वा) तुझ (जेन्यं) विजयशील को (वर्ध-यन्ती) बढ़ाती हुई और (सचनस्यमाना) तेरे साथ सम्पर्क रखती हुई (त्वा विभक्तिं) तुझे धारण करती है तुझे पुष्ट करती है। और तृ (हर्यन्) धनादि की कामना करता हुआ, (अवसृष्टः पृशुः इव) छूटे हुए पृशु के समान स्वच्छन्द होकर (धनोः अधि) धनुष के बल पर (प्रवता यासि) अपने नीचे के स्थानों को प्राप्त करता और (जिगीषसे) उनको जीतना चाहता है।

मुरा त्र्रमूर् न वृयं चिकित्वो महित्वमुग्ने त्वमुङ्ग वित्से । शर्ये वृत्रिश्चरति जिह्नगदन्नेरिह्यते युव्तिं विश्पितः सन् ॥ ४॥

भा०— हे (असे) तेजस्विन् ! विद्वन् ! हे (अम्र) अमृड़ ! मोह-रहित ! हे (चिकित्वः) ज्ञानवन् ! (वयं म्राः) हम मोह में पड़े मनुष्य (महित्वं न विद्यः) तेरे महान् सामर्थ्यं को नहीं जानते। (अंग) हे तेजस्विन् ! (त्वं वित्से) तृ ही उसे जानता है। तृ (विद्यः) रूप-वान्, वरणीय, होकर (शये) सुख सेसोता है और (जिह्वया अड़न् चरित) जिस प्रकार मनुष्य जीभ से भोजन करता है वा अग्नि ज्वाला से पदार्थों को खाता हुआ फैलता है, उसी प्रकार तृ भो (जिह्वया) वाणी के बल से (अदन्) राष्ट्र का भोग करता हुआ विचरता है, और (विश्पितः सन्) प्रजा का पालक राजा होकर (युवितं रेरिद्यते) स्त्रीवत् मूमि का उपभोग करता है। कुचिज्जायते सनयासु नव्यो वने तस्थी पिलते। धूमकेतुः। श्रुस्नातापी वृष्मो न प्र वैति सर्वेतसो य प्रणयन्त मतीः ॥४॥

भा०—(धूम-केतुः) धूम की ध्वजा वाला अग्नि, (पलितः वने तस्थौ) व्याप कर वन या काष्ट में रहता है, ( नव्यः सनयासु चित् जायते ) स्वयं नया होकर पुरानी सूखी गतिशील लकड़ियों में कहीं भी उत्पन्न होजाता है, वही अग्नि (वृषभः) जल-वर्षगकारी मेघस्थ विद्युत् होकर ( अस्नाता आपः प्रवेति ) विना गीला हुए ही जलों में व्यापता है, और (यं मर्त्ता सचेतसः प्र-णयन्त) ज्ञानवान् मनुष्य जिसे उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार (नव्यः) स्तुत्य जन् ( सनयासु ) पूर्व विद्यमान प्रजाओं में, नीतियुक्त सभाओं के बीच में ( क्रचित् जायते ) कहीं भी बनाया जाता है और वह ( पलितः ) वयो-वृद्धवत् पूज्य ज्ञानवान् ( धूम-केतुः ) शत्रुओं को कंपित करने वाले ज्ञापक ध्वजा से युक्त, अथवा स्वयं केतुवत् उन्नत होकर (वने तस्थौ) ऐश्वर्य युक्त पद पर वा सैन्यदल में विराजता है। और ( वृषभः आपः न ) वैल जिस प्रकार पिपासित होकर जलों के पास जाता है उसी प्रकार स्वयं वह (अस्नाता) अनभिषिक होकर, भी (आपः प्रवेति) आप्त प्रजाजनों को प्राप्त करता है, और तब ( मर्त्ताः ) मनुष्य ( स-चेतसः ) एक समान चित्त वाले होकर (यं प्र-नयन्त) जिसको प्रधान पद पर स्थापित करते हैं।

तुनूत्यजेव तस्करा वनुर्र् रशनाभिर्दशभिर्भ्यधीताम् । इयन्ते अग्ने नव्यसी मनीषा युक्वा रधं न शुचर्याद्धरङ्गैः ॥६॥

भा०-जिस प्रकार ( तन्त्यजा इव वनर्गू तस्करा ) अपने देह को ख्यागने वाळे, वन में विचरने वाळे पापकर्मा दो चोर ( दशिमः रशनाभिः अभ्यधीताम् ) दसों रस्सियों से मनुष्य को बांध डालते हैं और जिस अकार ( तन्त्यजा ) देह को त्याग कर, घड़ से पृथक् लटकती (तस्करा) नाना और निरन्तर काम करने वाली ( वनर्गू ) ग्राह्य पदार्थों तक पहुंचने वाली बाहुएं ( दशिमः रशनािमः ) दसों अंगुलियों से पदार्थ को ( अभि अधीताम् ) अच्छी प्रकार पकड़ती हैं उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन्, ज्ञानवन् ! विद्वन् ! राजन् ! नायक ! तेरी ये दोनों सेनाएं (तन्त्यजा इव) अपना देह छोड़ने में समर्थ, ( तस्करा ) निरन्तर दिन-रात कर्म करने में समर्थ ( वनर्गू ) सैन्य-ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र वा हिंसनीय शत्रुदल में जाने वाली, दोनों सेनाएं दो बाढ़ुओं के समान ( दशिमः रशनािमः ) प्रवल र दूर २ तक ब्यापने वाली शक्तियों, रिशमयों या मर्यादा ब्यवस्थाओं से शत्रु वा राष्ट्र को ( अभि अधीताम् ) बांध छें। हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! अप्रणी नायक ! ( इयं ते ) यह तेरी ( नब्यसी मनीषा ) अतिस्तुत्य बुद्धि है, इससे ( श्रुचयद्धिः ) श्रुचि, ईमानदार होकर काम करने वाले ( अंगेः ) ज्ञानवान् तेजस्वी पुरुषों से ( रथं न ) अश्वों से रथ के तुल्य इस राष्ट्र को ( युक्ष्व ) जोड़, सञ्चालित कर ।

ब्रह्मं च ते जातवेद्रो नर्मश्<u>चेयं च गीः सद्मिद्रधेनी भूत् ।</u> रच्चो गो अग्<u>ने</u> तनेयानि ताका रच्चेत नस्तन्<u>च</u>ो अप्रयुच्छन् ७।३२

भा०—हे (जात-वेदः ) समस्त उत्तम पदार्थों को जानने वाले! विद्वन्!समस्त वेदस् अर्थात् धनैश्वर्यों के स्वामिन्!एवं बुद्धिमन्!(ब्रह्म च) वेद और (इयं च गीः) यह वाणी (ते सदम् इत्) तेरी सदा ही (वर्धनी भूत्) बढ़ाने हारी हो। हे (अग्ने) तेजस्विन्! अप्रणी! ज्ञान-वन्! (नः तनयानि तोका) हमारे पुत्रों और पौत्रादि संतितयों की (रक्ष) रक्षा कर। (उत नः तन्वः) और हमारे शरीरों की (अप्रयु-च्छन् रक्ष) विना प्रमाद किये हुए रक्षा कर। इति द्वात्रिंशों वर्गः॥

#### [ ਮ ]

त्रित ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिष्टुप् । २—१ त्रिष्टुप् । ६, ७ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तचै सक्तम् ॥ एकः समुद्रो धुरुणी रयीणामुस्मद्भदो भूरिजन्मा वि चर्छे। सिष्क्यूर्धर्तिगयोहपस्थ उत्संस्य मध्ये निहितं पदं वेः ॥ १ ॥

भा०-वह प्रभु, राजा, (एकः) एक, अद्वितीय, ( समुद्रः ) समस्त संसार का उद्भवस्थान, समुद्र के समान अपार, गम्भीर रत्नों के खान के समान, ( रयीणां घरुणः ) सब ऐश्वर्यों का आश्रय है । वह (भूरि-जन्मा) नाना जनों का स्वामी होकर ( अस्मत् हदः ) हमारे हदयों तक को भीः (विचष्टे ) विशेष रूप से देखता है। जिस प्रकार सूर्य (निण्योः उपस्थे) आकाश और भूमि के बीच ( ऊधः ) अन्तरिक्ष में ( सिपक्ति ) स्थित होता है, उसी प्रकार (निण्योः) अधीन, सन्मार्ग पर चलाने योग्य शासक और शास्य वर्ग दोनों के ( उपस्थे ) समीप वह ( ऊधः ) उत्तम पद पर (सिपक्ति) स्थिर हो, और (उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः) जिस प्रकार अग्नि विद्युत् रूप मेघ के बीच में स्थान को ब्यापता है उसी प्रकार वह (उत्सस्य) मेघ या कृपवत् उन्नत वा अवनत, ऊंचे या नीचे जन समुदाय के (मध्ये) बीच में ( निहितं पदं) स्थित 'पदं', अधिकार को भी (वे:) प्राप्त करता है। राजा के सर्वाधिकार हैं। (२) परमेश्वर एक, अपार, सर्वाश्रय, सर्वोद्भव, सर्वदृष्टा, बहुत से पदार्थी का जन्मदाता, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है।

सुमानं नीळं वृष्णो वसानाः सञ्जामिरे महिषा अवैतीभिः। ऋतस्यं प्रदं क्वयो नि पान्ति गुहा नामानि द्धिरे पराणि ॥ २ ॥

भा०—( वृषणः ) बलवान् ( महिषाः ) बड़े २ पुरुष ( समानं नीडं: वसानाः ) एक समान पद को धारण करते हुए, ( अर्वतीभिः ) शत्रु-हिंसक सेनाओं के साथ ( संजिम्मरे ) मिल कर रहें। ( कवयः ) विद्वान् लोग ( ऋतस्य पदं नि पान्ति ) सत्य न्याय पद को खूब सुरक्षित रक्खें। (गुहा) बुद्धि में (पराणि नामानि) पर, सर्वोत्कृष्ट नामों, विनयकारी

उपायों को (दिवरे) धारण करें। (२) वीर्यवान् बड़े प्रजपालक जन एक आश्रय में रहकर ज्ञानप्रकाशक वाणियों से युक्त हों। विद्वान् जन सत्य ज्ञान वेद से गन्तव्य तत्व की रक्षा करते हैं, वही परम प्रभु के उत्कृष्ट रूपों को अपनी बुद्धि में धारते, विचारते हैं।

त्र्युतायिनी मायिनी सं द्धात मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वेर्धयन्ती। विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रवस्य क्वेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः॥३॥।

भा०—( ऋतायिनी माथिनी ) अन्न वाले बुद्धिमान् माता पिता जिस प्रकार ( शिशुं सं द्धाते ) बालक को मिलकर पोषण करते हैं ( वर्ध यन्ती शिद्युं मित्वा जज्ञतुः ) उसको बड़ाते हुए, माप २ कर उसको बड़ा करते हैं। उसी प्रकार शास्य और शासक दोनों वर्ग भूमि आकाशवत अधरोत्तर रहकर (ऋतायिनी) अन्न और तेज से सम्पन्न, (मायिनी) ज्ञान, धन और बल से सम्पन्न होकर ( सं दधाते ) मिलकर रहें । और ( शिशुं ) शासन करने वाले राजा को ( मित्वा ) बना कर ( वर्धयन्तीः ) उसको बढ़ाते हुए ( जज्ञतुः ) उसको प्रकट करें । और ( चरतः ध्रवस्य ) जङ्गम और स्थावर दोनों प्रकार के (विश्वस्य) जगत् के (नाभि तन्तुं) वांधने वाले और विस्तार करने वाले को ( मनसा ) चित्त से, ज्ञानपूर्वक ( वियन्तः ) विशेष रूप से जानते हुए ( कवेः ) इस जगत् के परे विद्य-मान प्रभु के विषय में भी ( चित् ) ज्ञान प्राप्त कर छेते हैं। संसार की रचना में आत्मा और प्रकृति दोनों ज्ञान, परम कारण रूप ऋत से युक्त चित् और माया, अर्थात् निर्मात्री शक्ति से युक्त होकर, इस जगत् को शिञ्जवत् उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार विद्वान् लोग उन दोनों को ही, स्थावर जङ्गमात्मक संसार के नाभि और तन्तुवत् जान कर उस परमा सर्वज्ञ प्रभु का स्मरण करते हैं।

ऋतस्य हि वर्तनयःसुजातमि<u>ष</u>े। वाजाय प्रदि<u>वः</u> सर्चन्ते । <u> श्रुधीवासं रोर्द्सी वावसाने घृतैरन्नैर्वावृधाते मधूनाम् ॥ ४ ॥</u>

भा०-जिस प्रकार (ऋतस्य वर्तनयः) अन्न के उत्पादक विद्वान् लोग (वाजाय इपः) अन्न को चाहते हुए (प्रदिवः सुजातम् सचन्ते) अति तेजस्वी सूर्यं से उत्पन्न मेघ को या परमाकाश में स्थित सूर्य को कारण जानते हैं उसी प्रकार (ऋतंस्य वर्तनयः ) ज्ञान, सत्य निर्णय और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले, उसके लिये चेप्टाशील, ज्ञानार्थी, सत्यार्थी और धनार्थी लोग ( वाजाय इपः ) ज्ञान-ऐश्वर्य की कामना करते हुए ( प्र-दिवः ) उत्तम ज्ञान और तेज से ( सु-जातम् ) सुपूजित और प्रसिद्ध विद्वान् और राजा को (सचन्ते) प्राप्त होते हैं। (रोट्सी) आकाश और भूमि दोनों ( आधीवासं वावसाने ) सूर्यरूप अग्नि को अपने ऊपर अध्यक्षवत् वा उत्तरीयवत् धारण करते हुए (घृतैः अन्तेः) जलों और अन्नों से ( मधूनां ) मधुर पदार्थों के उत्पादक अध्यक्ष सूर्य की ही महिमा बढ़ाते है उसी प्रकार (रोदसी) शत्रु को रुलाने वाला रुद्र, सेनापति और उसकी सेना दोनों मिलकर अपने ऊपर ( अधीवासं वावसाने ) उत्तरीय पटवत् अधिशासक नायक राजा को धारण करते हुए ( घृतैः अन्तैः ) जलों और अन्नों द्वारा (मधूनां ) मधुर, सुखप्रद पदार्थीं, ऐश्वर्यी और वलों के अध्यक्ष की ही ( वाबुधाते ) बृद्धि करें।

सप्त स्वसूररुपीर्वावंशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा दशे कम्। ब्रुन्तर्येमे ब्रुन्तरित्ते पुराजा इच्छन्बाब्विमीविदत्पूष्णस्य ॥ ४ ॥

भा०—( विद्वान् ) ज्ञानवान्, चेतनावान् आत्मा ( सप्त ) सात, वा गतिमान् (स्वसः) स्व आतमा से ही उत्पन्न होकर निकलने वाली (अरुषीः) कान्तियुक्त, सात ज्वालाओं के समान आंख नाक, कान मुख हारों में स्थित सात प्राणधाराओं को (बाबशानः) चाहता या वश करता हुआ (दशे)बाह्य पदार्थ को देखने के लिये (मध्वः कम् उत् जभार) मधुर रसरूप मधुर सुख को उत्तम शिरःस्थान में प्रकट करता है। और वह (पुराजाः) पूर्ववत् जन्म छेने हारा जीव (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में स्थित सूर्यवत् अन्तःकरण में स्थित

रह कर उन सब प्राणों को (अन्तः येमे) अपने भीतर ही बद्ध रखता है। और ( विविम् इच्छन् ) अपने बाह्य रूप देह को चाहता हुआ ( पूषणस्य अविदत् ) पोपक माता पिता को भूमिवत् प्राप्त करता है। उसी प्रकार (विद्वान् ) ज्ञानी, ऐश्वर्यंपद को प्राप्त करने वाला राजा (स्वसः ) स्वयं आगे बढ़ने वा अच्छी प्रकार राष्ट्र को सञ्चालन करने में कुशल (अरुषीः ) तेजस्विनी रोषादि रहित सौम्य स्वभाव वाली ( सप्त ) सात प्रकृतियों को ( वावशानः ) चाहता और उनको अपने वश करता हुआ, ( मध्वः ) मधुर प्रजा को तृप्त करने वाले बल और ऐधर्य या राष्ट्र को ( दशे ) देखते के लिये (कम् उत् जभार) उनकः उत्तम पद पर स्थापित करे वह ( पुराजाः ) पूर्ववत् प्रसिद्ध राजा ( अन्तरिक्षे अन्तः ) अपने भीतरी राष्ट्र के भीतर ही उन सातों को (यमे) नियम में रक्षे। और (विविम्) उत्तम तेजस्वी रूप को चाहता हुआ, (पूषणस्य अविदत्) राष्ट्र पोषकः वर्ग को वा भूमि को प्राप्त करे । अथवा-(पूषणस्य इच्छन् पवित्रं अविदत्) प्रजापोपक अन्न को चाहता हुआ जलप्रद कूप को प्राप्त करे। सप्त मर्यादाः क्वयंस्तत्तुस्तासामकामिद्भ्यंहुरो गात्।

श्रायोही स्क्रम्भ उपमस्य नीळे प्थां विसुगें धुरुगेषु तस्थौ ॥६॥

भा०—(कवयः सप्त मर्यादाः तत् ः) विद्वान् लोगों ने सात 'मर्यादाएं' कही हैं। मनुष्य को खाजाने या नाश करने से उनको 'मर्यादा' कहा है। (तासाम् एकाम् इत्) उनमें से एक को भी जो (अभि गात्) प्राप्त हो वह (अंहरः) पापी है। (उपमस्य आयोः) समीपवर्ती मनुष्य को ( स्कर्भः ) थरभे के समान बांधने वा थामने वाला, (पथां विसर्गे ) मार्गों के विविध दिशाओं में जाने के केन्द्र स्थान में ( स्कम्भः ) दीपक या दिग्रार्गं क स्तम्म के रूप में वा (धरुगेषु स्कम्भः) गृह में लगे धरन के दण्डों के बीच थम्मे के समान राजा भी (धरुणेषु) राष्ट्र के बीच वा धारण करने योग्य प्रजाजनों के बीच में केन्द्रस्थ स्तम्भ के समान (तस्थी)

स्थिर होकर विराजे। राजा या व्यवस्थापक दोनों का यही कर्त्तव्य है। सात मयादीएं—पानमक्षाः खियो मृगया दण्डः पारुष्यमन्यदूषणम् इति सप्त मर्यादाः॥ यद्वा स्तेयं गुरुतत्पारोहणं ब्रह्महत्यां सुरापानं दुष्कृतकर्मणः पुनः पुनः सेवनं पातकेऽनृतोद्यमिति। निरु०॥ सुरापान, जूआ खेलना, खी, व्यसन, मृगया, कठोर दण्ड, कठोर वचन और दूसरे पर मिथ्या, दोषारोपण, ये सात कार्य मनुष्यों को मक्षण कर जाने से 'मर्य-अदाः' 'मर्यादा' कहाती है। अथवा—चोरी, गुरु-खीगमन, ब्रह्महत्या, सुरापान, दुष्कर्म का बार र सेवन और पाप करके असत्य भाषण ये सात 'मर्यादा' कही हैं। अस्त्रम्य सम् प्रमं व्योमन्दच्चेस्य जन्मच्चितेरुपस्थे। ज्यसिं नः प्रथम्जा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृष्यभक्षे धेनुः ७।३३।४

भा०—( परमे च्योमन् ) सर्वश्रेष्ठ, विशेष रक्षा करने वाले और ( दक्षस्य ) बल और ज्ञान के ( जन्मन् ) उत्पत्ति स्थान और ( अदिते: उपस्थे ) 'अदिति' अखण्ड वा अदीनशक्ति के धारण करने वाले अध्यक्ष पर ही ( असत् च सत् च ) असत् और सत् दोनों निर्भर हैं । जैसे सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान्, प्रकृति के भी आश्रय प्रभु में व्यक्त अव्यक्त, कार्य और कारण दोनों आश्रित हैं । ( नः ) हमारे ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान और न्यायव्यवस्था का (प्रथम-जाः) सबसे प्रथम, मुख्य प्रकट करने वाला (अग्निः ह) निश्चय से वह सर्वप्रकाशक तेजस्वी राजा वा प्रभु है । ( पूर्वे आयुनि ) पहले जन समुदाय में भी वही ( वृषभः च ) मेघ के समान सुखों की वर्षा करने वाला और ( धेनुः ) माता गौ के समान पालक पोषक था । (२) वही प्रभु सत्य का प्रथम प्रकाशक और पूर्व के कल्प में भी वही ( वृषभः ) जगत् का धारण करने वाला और ( धेनुः च ) गौ के समान सर्वपोषक रहा । इति त्रयस्थिशो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

#### षष्ट्रोऽध्यायः

# [ 3 ]

त्रित ऋषि: ।। अग्निदेवता ।। छन्दः-१ आची स्वराट् त्रिष्टुप् । २ विराट् पैंकिः। ४, १ विराट् त्रिष्डप्। <mark>३ निचृत् पंकिः। ६ पंकिः। ७ पादनिच</mark>ुत्रिष्डप्। सप्तर्च स्कम्॥

श्चयं स यस्य शर्मुन्नवीभिर्ग्नेरेघते जरिताभिष्टौ। ज्येष्ठेभियों भानुभिर्ऋषूणां प्रयेति परिवीतो विभावा ॥ १ ॥

भा०—(अग्नेः) अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञान के प्रकाशक के ( शर्मन् ) गृह या शरण या सुख में ( अभिष्टौ ) अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिये ( जरिता ) स्तुति करने वाला पुरुप ( यस्य अवोभिः ) जिसके रक्षाओं, ज्ञानों और स्नेहों से ( एधते ) बढ़ता है, और ( यः ) जो ( ज्येष्ठेभिः भानुभिः ) उत्तम कान्तियों से ( ऋपूणां पर्येति ) ज्ञानदर्शी विद्वानों और विद्यार्थियों के बीच (परिवीतः) कान्ति युक्त सूर्यवत् तेस्वस्वी वा उपवीत होकर (परि एति) प्राप्त होता है (सः ) वह ही (वि-भावा ) विशेष कांति से उज्ज्वल (अयं सः) यह (अग्निः) तेजस्वी 'अग्नि' नाम से कहाने योग्य है।

यो भानुभिविभावा विभात्यशि देविभिर्मुतावाजस्रः। त्रा यो विवाय सुख्या सिख्भ्योऽपरिह्वृतो अत्<u>यो</u> न सितः॥२॥

भा०-जिस प्रकार (भानुभिः) प्रकाशों से (अग्निः) अग्नि प्रकाशक होकर (वि भाति) विशेष रूप से चमकता और प्रकाश करता है उसी प्रकार (यः) जो (अजस्रः) न नाश होने वाला, (ऋतावा) सत्य ज्ञानवान्, यज्ञवान् पुरुष भी (देवेभिः) अपने उत्तम गुणों और उत्तम विद्वानों, विजयी वीरों से (वि-भाति) चमकता है और (यः)

जो ( सिविम्यः ) मित्रों के लिये ( सख्या आ विवाय ) सख्य भाव से प्राप्त होता है वह (सिप्तः न अत्यः) वेगवान् अश्व के समान (अपरिह्वृतः) कभी बुटिल मार्गगामी नहीं होता। र्<mark>र्शे यो विश्वस्या देववति रीशे विश्वायुरुषसो व्य</mark>ुष्टौ । <mark>त्रा यस्मिन्मुना हुवींष्युग्नावरिष्टरथः स्</mark>कन्नाति शूषैः ॥ <mark>२ ॥</mark>

भा०-(यः) जो (विश्वस्थाः देववीतेः) समस्त संसार के प्रकाशमान सूर्यादि लोकों के प्रकाश करने में (ईशे) समर्थ है, और जो (विश्वायुः) सर्वव्यापक, सबका जीवनदाता होकर (उपसः) प्रभात के ( वि-उष्टौ ईशे ) प्रकाशित करने में सूर्यवत् समर्थ है। ( यस्मिन् अग्नौ ) जिस अग्निवत् प्रकाशस्वरूप ज्ञानमय में (मना हवींवि) समस्त विचार योग्य ज्ञान हा अग्नि में हवि के समान हैं, वह (अरिष्ट-रथः) अति मंगलकारक रमणीय स्वरूप वाला प्रभु ( ग्रूपैः स्कन्नाति ) अपने वलों से समस्त जरुत् को थामता है। (२) इसी प्रकार जो सब वीरों के भोजन देने में समर्थ है, जो सबका जीवन रक्षक, ( उपसः ) कामना करने और शत्रु को भस्म करने वाली प्रजा वा सेना को तीक्ष्ण करने में समर्थ है जिस में सब स्तुति और देने योग्य भेटें, करादि प्राप्त हों वह अनष्ट रथ वाला अपने वलों से राष्ट्र को दृढ़ करता है।

शूषिभिर्वृधो जुषाणे। अर्केंद्वाँ अच्छा रघुपत्वा जिगाति । मन्द्रो होता स जुह्वा 🛂 यजिष्टुः सम्मिश्लो ऋग्निरा जिघति देवान् ।४०

भा - (सः ) वह ( शूपेभिः वृधः ) नाना बलों से स्वयं बढ़ने और अन्यों को बड़ाने वाला, और (अर्कें: जुपाणः ) अर्चना, स्तुत्यादि करने योग्य, स्तुति वचनों से सेवनीय, प्रीति करने वाला, (रघुपत्वा) तीब गामी रथों, अक्षों से जाने वाला, (अग्निः) अग्निवत् तेजस्वी पुरुष, (देवान् अच्छ जिगाति ) समस्त विद्वानों, वीरों को आदर पूर्वक प्राप्त करता है। वह ( मन्द्रः ) स्तुति योग्य ( होता ) सब सुखों का दाता, शत्रुओं को ललकारने वाला, ( जुह्वा यजिष्ठः ) उत्तम वाणी से सब का सत्कार करने वाला, ( सं-मिश्लः ) सब के साथ प्रेमभाव से सम्बद्ध, ( अग्निः ) ज्ञानी और तेजस्वी पुरुष ( देवान् आ जिघर्ति ) सब उत्तम गुणों, जनों और वीरों को प्राप्त करता है।

तमुस्रामिन्द्रं न रेजमानमृद्धि गुीर्भिनेमीभिरा कृषुध्वम् । या यं वियोसी मृतिर्भिर्गृणन्ति जातवेदसं जुह्वं सहानाम् ॥ ४॥

भा०—(इन्द्रं न रेजमानं) देदीप्यमान सूर्यं के समान चमकने वाळे (उस्नाम्) नाना ऐश्वर्यों के देने वाळे, (तम् अग्निम्) उस अग्नि तुल्य ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष को (वमोभिः गीभिः) विनय युक्त वाणियों, अन्नादि सत्कारों द्वारा (आ कृणुध्वम्) प्राप्त होवो। (यं) जिसको (विप्रासः) विद्वान् पुरुष (मितिभिः) नाना स्तुतियों से (आ गृणन्ति) साक्षात् स्तुति और उपदेश करते हैं उस (जात-वेदसं) ऐश्वर्यों, ज्ञानों से सम्पन्न (सहानां) समस्त वळों के (जुह्वम्) मुख्य एवं दाता प्रतिगृहीता को तुम भी (आ कृणुध्वम्) प्राप्त होवो।

सं यस्मिन्वश्वा वस्ति जम्मुर्वाजे नारवाः सप्तीवन्त एवैः। श्रम्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाजीना अन्न आ कृंगुष्व॥६॥

भा०—(यस्मिन्) जिसके अधीन (विश्वा वसूनि सं जम्मुः) समस्त ऐश्वर्य एकत्र हैं, और जिसके अधीन (वाजे सप्तीवन्तः अश्वाः न एवैः) संग्राम में तीव्रगामी अश्वों के समान सभी जन अपने २ कर्मी सहित एकत्र हैं, हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन् ! वह तू (अस्मे) हमारे लिये (इन्द्र-वात-तमाः) तेजस्वी पुरुषों द्वारा प्राप्त (ऊतीः) रक्षाएं (अर्वाचीनाः) प्राप्त (आ कृणुष्व) करा।

अधा होसे मुद्धा निषद्या सुद्यो जन्नाना हव्यो बभूथ ।

<mark>तं ते देवासो अनु केर्तमायुन्नर्धा वर्धन्त प्रथमास ऊर्माः ॥७॥१॥</mark> भा०—( अर्घ हि ) और हे (अम्रे ) अम्निवत् तेजस्विन् ! तू (मह्ना) अपने महान् सामर्थ्यं से ( सद्यः जज्ञानः ) अति शीघ्र प्रकट होकर ही (हन्यः) स्तुल्य (बभूथ) होता है। (ते देवासः) वे सूर्यादिवत् तेजस्वी एवं नाना कामना वाले, व्यवहारवान् जन भी (ते केतम् अनु आयन् ) तेरे ही ज्ञान-प्रकाश का अनुसरण करते हैं। ( अध ) और वे ( प्रथमासः ऊमाः ) सब गुणों में उत्कृष्ट और सुरक्षित होकर (अवर्धन्त) <mark>वृद्धि को पाते और रक्षक होकर अन्यों को बढ़ाते हैं। इति प्रथमो वर्गः॥</mark>

# [0]

त्रित ऋषिः ॥ ऋतिनदेवता ॥ छन्दः — १, ३, ४,६ निचृत्त्रिप्टुप् । २,४ विष्टुप् । विराट् त्रिष्टुप् । सप्तर्चे स्क्रम् ॥

स्वस्ति नी दिवो श्रम्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यज्ञथाय देव। <mark>सर्चेमिह तर्च दस्म प्रकेतैरु</mark>ष्या ग उ<u>र</u>ुभिर्दे<u>व</u> शंसैः ॥ १ ॥

भा०-हे (देव) प्रकाशस्वरूप, सब सुखों के दाता! (अझे) ज्ञानवन् ! सब पापों को दग्ध करने हारे ! तू ( विश्वायुः ) सब का जीवन और अन्नवत् प्राणाधार है। तू ( यज्ञथाय ) यज्ञ के लिये ( नः ) हमें ( दिवः पृथिन्या ) आकाश और भूमि से ( स्वस्ति ) सुख कल्याण (धेहि) प्रदान कर । हे (दस्म) सब दुःखों के नाश करने वाळे (तव प्र-केतैः ) तेरे उत्तम ज्ञानों से ( सचेमहि ) हम सदा युक्त हों । हे ( देव ) तेजस्विन् ! तू ( नः ) हमारी ( उरुभिः शंसैः ) बड़े उत्तम, बहुत से अनुः शासनों से ( उरुव्य ) रक्षा कर।

इमा असे मृतयुस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैर्भि गृंगन्ति रार्धः। <u>यदा ते मर्त्रो अनु भोगमान्रड् वस्रो दर्धानो मतिर्भिः सुजात ॥२॥</u> भा०—हे (अम्रे) ज्ञानवन् ! स्वप्रकाशक ! (इमाः मतयः) ये वाणियें ( तुभ्यं जाताः ) तेरी स्तृति के लिये प्रकट हुईं (गोभिः अश्वेभिः राधः गृणिन्त ) गौवों, अश्वों सिहत समस्त धन (तुभ्यं) तेरा ही बतलाती हैं। ( मर्जः ) मनुष्य ( यदा ) जब ( ते भोगम् अनु आनट् ) तुझ से ही अपना सब भोग्य पदार्थ, भोजन आदि प्राप्त करता है, हे ( वसो ) सबको वसाने वाले ! हे ( सुजात ) उत्तम गुणों से प्रकाशित ! तब वह मनुष्य ( मितिभिः दधानः ) उत्तम मितयों से ही उसको प्राप्त करता है। श्राद्वीं मेन्ये पितरमाग्नमापिमग्निं भ्रातं सद्वीमत्सर्वायम्। श्राद्वीं मेन्ये पितरमाग्नमापिमग्निं भ्रातं सद्वीमत्सर्वायम्। श्राह्वें मेन्ये पितरमाग्नमापिमग्निं भ्रातं स्वातं स्वीमत्सर्वायम्। श्राह्वें स्वातं कृद्वतः स्वपर्यं दिवि शुक्तं येजतं स्वीस्य ॥ ३॥

भा०—में (अग्निम्) उस प्रकाशमान तेजस्वी, पापों के भस्म करने वाले, सर्व प्रथम, सर्वोपास्य, सर्व-प्रकाशक, ज्ञानदाता मार्गदर्शी को ही (पितरं मन्ये) पालक पिता के समान मानता हूँ। (अग्निम् आपिम्) उस अग्रणी को ही बन्धु मानता हूँ। (अग्निं भ्रातरम्) उस तेजस्वी को ही अता के समान सहायक और (सदम् इत्) सदा ही (सखायम्) मित्र (मन्ये) मानता हूँ। मैं (बृहतः अग्नेः) उस महान् सर्वञ्चापक, सर्वप्रकाशक अग्नि के (अनीकं) भारी बल की (सपर्यम्) उपासना करता हूँ। (दिवि) आकाश में (सूर्यस्य) सूर्य के समान सबके संचालक, सर्वोत्पादक प्रभु के (यजतं शुकं) अतिपूज्य, शुद्ध कान्तिमय स्वरूप की मैं उपासना कर्छ।

सिधा श्रेग्ने धियों श्रम्मे सर्नुत्रीर्यं त्रायसे दम् श्रा नित्यहोता। ऋतावा स रोहिदंश्वः पुरुतुर्हीर्मरस्मा श्रह्मीर्म्बाममस्तु ॥ ४॥

भा० — हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! प्रकाशस्त्ररूप ! ( अस्मे धियः ) हमारी इद्धियां, स्तुतियां और हमारे किये काम (सिधाः ) सिद्ध होकर ( अस्मे सनुत्रीः ) हमें उत्तम २ फलदायक हों । तू (नित्य-होता ) सदा, नित्य एश्वर्यों का देने वाला, प्रभु ( यं दमे त्रायसे ) जिसको गृह में या अपने शासन में रख कर उसकी रक्षा करता है ( सः ऋतावा ) वह सत्य ज्ञान और धन का स्वामी, ( रोहित्-अश्वः ) लाल अश्वों का स्वामी, नायक और वह ( पुरुश्वः ) बहुत से अन्नों का स्वामी होजाता है। हे प्रभो ! ( द्युभिः अहभिः ) तेजोयुक्त सब दिनों ( अस्मा वामम् अस्तु ) हमें उत्तम धन प्राप्त हो और हमारा कल्याण हो।

द्युभिर्द्धितं मित्रमिव प्रयोगं प्रत्नमृत्विजीमध्वरस्ये जारम् । बाहुभ्यामग्रिमायवीऽजनन्त विचु होतारं न्यसादयन्त ॥ ४ ॥

भा०—( द्युभिः हितम् ) दीसियों, प्रकाशों से युक्त, ( मित्रम् इव प्रयोगं ) स्नेही मित्र के समान उक्तम योग करने योग्य, योग द्वारा प्राप्य, (प्रत्नम् ) अनादि, पुराण, (क्रिक्विजम् ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले, काल में उक्तम सुखद फल के दाता, (अध्वरस्य ) अविनाशी यज्ञ, जगत् के (जारम्) विनाश करने वाले वा अविनाशी यज्ञ के उपदेष्टा, (अभिम् ) सर्वप्रकाशक अभि को (बाहुभ्याम् अजनयन्त ) जिस प्रकार मथ कर बाहुओं सेप्रकट करते हैं उसी प्रकार उस प्रभु को (बाहुभ्यां अजनन्त ) बाहुएं फैला कर याचना करते हुए उसकी महत्ता को प्रकट करते हैं । और उसी (होतारं ) सर्वदाता प्रभु को (विश्व ) समस्त प्रजाओं में ( नि असादयन्त ) प्राप्त करते हैं ।

#### भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः । उप० ॥

(२) इसी प्रकार तेजस्वी, प्रजास्नेही, उत्तम प्रयोक्ता, नियन्ता तेजस्वी पुरुष को बीर लोग (बाहुभ्याम् ) अपने बाहुबलों के पराक्रमों से बनावें और प्रजाओं में सिंहासन पर राजा बनाकर स्थापित करें।
स्वयं येजस्व दिवि देव देवानिक ते पार्कः कृणवदप्रचेताः।
यथायेज ऋतुभिदेंव देवानेवा येजस्व तुन्वं सुजात ॥ ६॥

भा०—हे (देव) सुखों के दातः! हे प्रकाशस्त्र हुए। तू (देवान्) समस्त सूर्यादि लोकों का (स्वयं यजस्त) स्वयं यज्ञ करता है, उनको त् ही प्रकाश देता है। (अप्रवेताः) अविद्वान् (पाकः) अपक बुद्धि वाला पुरुष वा दुःखों से तस पुरुष (ते किं कृणवत्) तेरी क्या उपासना करेगा? हे (देव) देव! दानशील ! तू (ऋतुभिः) ऋतुओं से (यथा देवान् अयजः) जिस प्रकार सूर्य वायु जलादि की परस्पर संगति कस्ता है (एवा) उसी प्रकार हे (सु-जात) सर्वोत्तम प्रकाशक! (तन्वं) इस महान् ऐश्वर्य या विश्व वा देह को भी तू (यज) सुसंगत कर। भवां नो अग्नेऽवितात गोपा भवां वयस्कृदुत नो वयोधाः। रास्वां च नः सुमहो ह्वयदां विश्व वा स्वोत्त नंस्तन्वो अप्रप्रयुच्छन् अर्थ

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् प्रभो ! तू (नः अविता उत गोपा भव) इमारा पालक और रक्षक हो। तू (नः वयः-कृत् उत वयोधाः भव ) हमें जीवन देने वाला और हमारा वल धारण कराने वाला हो। तू (नः सुमहः हृद्यदाति रास्व ) हमें बहुत बड़े अन्नादि प्राह्म पदार्थों का दान कर । (उत नः तन्वः) हमें और हमारे शरीरों वा पुत्र पौत्रादि की भी (अप्रयुच्छन् ) विना प्रमाद किये (त्रास्व ) रक्षा कर । इति द्वितीयो व : ॥

# [=]

त्रिशिरास्त्वाष्ट् ऋषिः ॥ १—६ अग्निः । ७—६ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ५—७, ६ निचृत्त्रिष्डप् । २ विराट् त्रिष्डप् । ३, ४, ८ पादनिचृत् त्रिष्डप् ॥ अष्टचै स्क्रम् ॥

प्र केतुनी बृहुता योत्याग्नरा रोदंसी वृष्टभो रोरवीति। विविधिचदन्ता उपमाँ उदीनळपासुपस्थे महिषो वेवर्ध॥१॥ भा०—वह (अग्निः) प्रकाशस्त्रह्म प्रभु (वृहता केतुना) बड़े भारी ज्ञान से और प्रकाश से सुर्यवत् (प्र याति) सर्वोपिर पद की प्राप्त है। वह ( वृषभः ) सब सुबों का वर्षक ( रोदसी ) आकाश और भूमि को मेंघ के समान व्याप कर (आ रोरवीति) गर्जता है, उनकी नाना ध्वनियों से पूर्ण करता है। ( दिवः चित् अन्तान् ) आकाश के छोरों और (उपमाम् ) समीप के स्थानों में सबको ( उद् आनट् ) ब्याप कर भी सर्वो पर विद्यमान है। वह (महिषः) महान् होकर (अपाम् उपस्थे) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं और समस्त जीवों के भी ऊपर स्थित रहकर (ववर्ष ) सबसे बड़ा है। इसी प्रकार तेजस्वी राजा बड़े भारी ध्वजा से प्रयाण करे, आकाश भूमि को मेघवत् गर्जना से गुंजावे । दूर और पास सब का शासन करे, (अपाम् ) प्रजाओं के बीच वह महान् सामर्थ्य होकर बढ़ें। सुमोद गर्भी वृष्भः ककुद्मानस्रोमा वत्सः शिमीवाँ अरावीत्। स देवतात्युर्यतानि कृएवन्तस्वेषु चर्येषु प्रथमो जिंगाति ॥ २ ॥

भा०-(सः) वह आत्मा (गर्भः) सबको अपने में ग्रहण करने वाला, ( वृषभः ) मेघवत् समस्त सुखों का वर्षक, बलवान् ( ककुद्मान् ) सर्वोच्च तेजस्वी, (अल्लेमा ) सर्वश्रेष्ठ, (वत्सः ) स्तुत्य, सव में ज्यापक वा उपदेष्टा, (शिमीवान्) कर्मों को करने में कुशल, (अरावीत्) उप देश करता है। (सः) वह (देवताति) पृथिन्यादि समस्त लोकों और किरणों में सूर्यवत् (स्वेषु क्षयेषु) अपने समस्त ऐश्वर्यों व लोकों में ( उद्यतानि कृण्वन् ) उत्तम २ व्यवस्थाएं करता हुआ, (प्रथमः) सबसे प्रथम होकर (जिगाति) विराजता ब्यापता है। (२) वह जीवात्मा सब में श्रेष्ठ देह-शकट का बलीवर्द, प्रथम गर्भ रूप में जौर फिर वत्सरूप में उत्पन्न होता है, रोता है। वह देव अर्थात् इन्द्रियों के अपने र स्थानी को स्थापित करता है। वह सबसे मुख्य होकर ब्यापता है। 'अस्त्रेमा प्रशस्यनामैतत् ॥

श्रा यो मूर्धानं पित्रोररव्धन्यध्वरे दिधिरे सूरो श्रणीः। श्रस्य पत्मन्नर्रुष्टीरश्वेबुध्ना ऋतस्य योनौ तुन्वो जुपन्त ॥ ३॥

भा० —(यः) जो (पित्रोः) सब जीवों के पालक माता पिता के तुल्य आकाश और भूमि या सूर्य भूमि के ( मूर्थानं ) सर्वोच्च या मुख भाग को बनाता है या जो माता पिताओं के सर्वोच पदको प्राप्त है, उस (सूरः) सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक, शक्तिशाली पुरुष के ही (अर्णः ) तेज को (अध्वरे दिधिरे ) यज्ञ में अग्निवत् इस विराट यज्ञरूप में सब दिव्य पदार्थ धारण करते हैं। (अस्य पत्मन्) इसके शासन में ही (अरुपीः) तेजस्विनी (अश्व-बुझाः) भोक्ता आत्मा से बद्ध वा मन इन्द्रियों के आश्रय रूप (तन्वः) नाना देहों को (ऋतस्य योनौ) सत्य कारण रूप प्रकृति-तत्व में जीवगण ( जुषन्त ) सेवन करते हैं। (२) वह राजा वा गुरु मा बाप से भी उच्च पद पर स्थित है, उसके शासन में अश्वादि सैन्य, अन्न के आश्रय रहते हैं।

उषउषो हि वसो अयमेषि त्वं यमयोरभवो विभावां। ऋतार्य सुप्त द्धिषे प्रदानि जनयन्मित्रं तुन्वे स्वाये ॥ ४॥

भा०-हे (वसो) सब में बसने हारे आत्मन्! जिस प्रकार ( उपः-उपः ) प्रत्येक उषा में ( त्वम् अग्रम् एषि ) तू सर्वप्रथम पद को प्राप्त होता है, तू (यमयोः ) दिन रात के जोड़ों में सूर्यवत (यमयोः ) भोग्य-भोक्ता सम्बन्ध से बद्ध युगल जीव और प्रकृति दोनों में (विभावा अभवः ) विशेष कान्ति और सामर्थ्यं से युक्त है। (ऋताय) संचालन करने के लिये ही, तू (सप्त पदानि दिधिषे) सातों लोकों को धारण करता है। (स्वाय तन्वे) अपने ही विस्तृत जगत्-मय देह के लिये (मित्रं जनयन् ) मित्र, वायु, जल आदि प्राण को भी प्रकट करता है। (२) इसी प्रकार प्राण अपान यम में प्रभु अपने देहार्थ प्राण को प्रकट कर, सात प्राणों को धारता है। (३) इसी प्रकार वाणी से बद्ध होकर विवाह करने वाले खी पुरुषों में 'विभावा' विशेष कान्तिमान् पुरुष (सप्त पदानि) सात चरण रखकर 'ऋत' यज्ञादि कर्म और अपनी तन्तु-सन्ति की बृद्धि के लिये खी को मित्र बनावे।

भुवृक्षर्जुर्मह ऋतस्य गोपा भुवो वर्ष्तगो यदृताय वेषि । भुवो ऋपां नपीज्जातवेदो भुवो दूतो यस्यं हृव्यं जुजीषः॥४॥३॥

भा०—त् (गोपाः) रक्षक, वाणियों, इन्द्रियों का पालक होकर ( महः ऋतस्य ) इस महान् सत्य ज्ञान एवं मूल प्रकृति वा सत्कारण का (चक्षुः भुवः) आँखवत् द्रष्टा, प्रकाशक है। त् ही (ऋताय वेषि) ऋत, मूलकारण प्रकृति को व्यापता, जगत् को व्यापता, सत्य ज्ञान को प्रकाशित करता, इसी से (वरुणः भुवः) त् 'वरुण', सर्वश्रेष्ठ है। हे (जातवेदः) समस्त ऐश्वर्यों और ज्ञानों के स्वामिन् ! त् ही (अपां नपात्) जलों में पाद् रहित नौकावत् सबका तारक है, वा जलों के न गिरने देने वाले सूर्य वा मेघवत् समस्त प्रकृति के परमाणुओं, जीवों, लोकों का (नपात्) व्यवस्थापक है। त् ( यस्य हन्यं जुजोषः ) जिसके हन्य, उपकार-वचन को भेम से स्वीकार करता है, तू उसका ( दूतः भुवः ) दूत व ज्ञान देने वाला होता है। इति तृतीयो वर्गः ॥

भुवी यज्ञस्य रजसंश्च नेता यत्रो नियुद्धिः सर्चसे शिवाभिः। दिवि मूर्धानं दिधिषे स्वर्षा जिह्वामेग्ने चकृषे हव्यवार्हम्॥६॥

भा०—हे (अमे ) सर्वव्यापक ! अमे ! तू ( यज्ञस्य ) यज्ञ, विराट् यज्ञ का और ( रजसः च ) समस्त लोकों का भी ( नेता ) संचालक (भुवः ) है, रहा, और रहेगा । ( यत्र ) जिनमें तू (शिवाभिः) कल्याण-कारक, अन्तः-व्यापक ( नि-युद्धिः ) प्रेरक शक्तियों से ( सचसे ) व्याप रहा है । तू ही ( दिवि ) आकाश में ( स्वर्षाम् ) :तेज को देने वाले सूर्य को ( मूर्थानं ) शिरोवत् सर्वोपिर ( दिधिषे ) धारण करता है और तू ही ( हव्य-वाहम् ) ज्ञान प्राप्त कराने वाली ( जिह्नाम् ) हव्यवाहिनी अग्नि, जिह्ना के तुल्य सत्य प्रकाशक वेदवाणी को वा जगत् के सञ्चालक, प्रलयकाल में जगत् को अपने भीतर ले लेने वाली ज्वाला को (चक्रुषे) प्रकट करता है। अस्य चितः कर्तुना बन्ने अन्तर्रिच्छन्धितिं पितुरेबैः परेस्य। स्वचस्यमानः पित्रोष्ट्रपस्थे ज्ञामि ब्रुबाण आर्युधानि वेति॥ ७॥

भा०—( त्रितः ) तीनों गुणों से बद्ध जीव ( परस्य पितुः ) परम पालक पिता, परमेश्वर की ( एवैः ) नाना ज्ञानों और कर्मों से (धीतिम्) ध्यान, और उपासना की ( इच्छन् ) कामना करता हुआ ( क्रतुना ) अपने कर्म द्वारा ( अस्य ) उसको ( अन्तः वन्ने ) अपने भीतर अन्तःकरण में वरण करे । ( पिन्नोः उपस्थे ) माता पिता की गोद में बैठे बालक के जुल्य वह जीव भी ब्रह्म और प्रकृति दोनों की (उपस्थे सचस्यमानः) गोद में आप्त होकर ( जामि ब्रुवाणः ) योग्य स्तुति करता हुआ (आयुधानि वेति) वाधक कारणों से युद्ध करने के नाना साधनों को प्राप्त करता है ।

स पित्र्यारायायुधानि विद्वानिन्द्रेषित श्राप्त्यो श्रुभ्ययुध्यत् । त्रिशीर्षार्यो सप्तरिमं जघन्वान्त्याष्ट्रस्य चिन्निः संसृजे त्रितो गाः प

भा०—(सः) वह आत्मा (पिज्याणि) परम पालक पिता से प्राप्त (आयुधानि) उत्तम उपकरणों को वीरवत् (विद्वान्) प्राप्त कर उनका अच्छी प्रकार ज्ञान करके, वह (आप्त्यः) लिंग शरीरस्थ जीव (इन्द्रे-पितः) परमेश्वर से प्रेरित होकर (त्रिशीर्षाणं) तीन शिरों, गुणों से युक्त (सप्त-रिश्मं) सात बन्धनों से बद्ध इस देह को (जधन्वान्) प्राप्त होकर (त्रितः) तीनों गुणों में बद्ध होकर, (व्वाष्ट्रस्य) उस प्रभु परमेश्वर की दी (गाः निः समुजे) वाणियों को प्रकट करता है। वा उसकी बनाई भोग-भूमियों, देहों और इन्द्रियों को प्राप्त करता है।

भूरीदिनद्व उदिन्वनत्मोजोऽवीभिन्तसत्पेतिर्मन्यमानम् । त्वाष्ट्रस्य चिद्धिश्वरूपस्य गोनामाचकाणस्त्रीणि शीर्षा परा वर्क्धाध

भा०-वह (सत्पतिः) सजनों, सत् जीवों का पालक परमेश्वर ( मन्यमानम् ) अभिमान करने वाले ( भूरि ओजः ) बहुत बल (उद्-इन क्षन्तम् ) प्राप्त कराने वाछे को ( अव अभिनत् ) भेद डालता है और वह ( विश्व-रूपस्य वाष्ट्रस्य ) उस देहमय विश्वरूप अर्थात् आत्मा के रूप से युक्त देह की (गोनाम् आचकाणः) इन्द्रियों के स्थान बनाने की चेष्टा करता हुआ ( त्रीणि शीर्पाणि ) तीन शिरस्थ प्राणों को (परा वक् ) छेदन करता है, वह शिर में प्राण, मुख और कान इनके तीन प्रकार के छिद्र बनाता है। इति चतुर्थों वर्गः ॥

#### 3

त्रिशिरास्त्वाच्टः सिन्धुद्वापा वाम्बरीष ऋषिः ॥ आपा देवताः ॥ छन्दः--१--४, ६ गायत्री । ५ वर्षमाना गायत्रा । ७ प्रतिष्ठा गायत्रा ८, १ अनुष्टुप । नंवर्च स्कम्॥

आपे हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चत्तस ॥ १॥

भा०—(आपः) हे आप्त जनो ! हे ब्यापक प्रभो ! आप ( मयः-सुवः स्थ ) जलों के समान सुख को उत्पन्न करने वाले हो। (ताः) वे आप (ऊर्जे) हमें उत्तम अन्न और बल को प्राप्त कराने के लिये (दुधातन) धारण करो, हमें अन्न बल प्राप्त कराओं । आप हमें ( महे रणाय ) बड़े भारी आनन्द सुख प्राप्त करने और ( चक्षसे ) ज्ञानदर्शन के लिये 🤇 द्धातन ) धारण करें अर्थात् हमें आनन्द, सुख, ज्ञान, दर्शन कराओ 🕨

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उश्तीरिव मातरः॥ २॥

भा०-हे ( आपः ) जलवत् आप्त जनो ! हे सर्वन्यापक प्रभो ! ( उश्तीः इव मातरः ) पुत्र को चाहने वाली माताओं के समान ( वः यः शिवतमः रसः ) आप का जो अति कल्याणकारी रस, ज्ञान और बल है ( तस्य ) इसका ( इह नः भाजयत ) हमें यहां सेवन कराइये ।

तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य त्त्रयाय जिन्वथ। आपो जनयंथा चनः ॥ ३॥

भा०-हे (आपः) जलवत् शान्तिदायक आप्त जनो ! हे व्यापक प्रभी ! आप लोग ( चनः ) अन्नवत् उत्तम ज्ञान को ( जनयथ ) उत्पन्न करो, अन्यों के प्रति प्रकट करा दो। ( यस्य क्षयाय ) आप लोग जिसके ऐश्वर्य की बृद्धि करते हो. ( तस्मै अरं गमाम ) हम भी उसी को शीघ ही प्राप्त हों।

शं नो देवीर्भिष्ट्य आपी भवन्तु पीतये।

शं योराभि स्नवन्तु नः ॥ ४॥

भा०—( देवीः ) ज्ञानप्रकाशमय, सुख देने वाले ( आपः ) जल-वत् शान्तिदायक आसजन, और व्यापक परमेश्वर (नः शं भवन्तु) हमें शान्तिदायक हों । और वे ( अभिष्टये ) अभीष्ट प्राप्ति के लिये हों । (पीतये भवन्तु ) हमारे रसपानवत् पालन के लिये भी हों। वे (नः) हमारे (शं योः) शान्ति देने और कष्ट को दूर करने के लिये (नः अभि सवन्तु) हमें सब ओर से प्राप्त हों। (२) उत्तम सुखद जल हमें शान्ति दें, हमें इप्ट सुख देवें और पीने के लिये हों तो सुख देने और कष्ट दूर करने के लिये हमारे चहुं ओर बहुं।

ईशानावायीं च्यन्तीश्चर्षणीनाम्। श्रुपो याचामि भेषजम् ॥ ४॥ भा०—जिस प्रकार ( अपः ) जल ( वार्याणां ) 'वारि' अर्थात् जलों

से उत्पन्न स्थावर-बृक्ष, वनस्पति आदि के ( ईशानाः ) स्वामी हैं, उनको उत्पन्न करने और बढ़ाने वाले हैं उनके अभाव में वे भी नष्ट होजाते हैं और ( चर्षणीनां क्षयन्तीः ) वे जल विचरणशील प्राणियों को भी इस जगत् पर बसाने वाले, वा उनके नाना मलादि दोषों को नाश करते हैं।

श्रुप्तु मे सोमी अववीदन्तर्विश्वानि भेषुजा। असि च विश्वशम्भवम् ॥ ६॥ <mark>त्रापः पृणीत भेषुजं वर्र्षथं तुन्वे</mark> अमम । ज्योक्च सूर्यं हुशे॥ ७॥ इदमापः प्रवहत यतिक च दुरितं मयि। य<u>द्वाहर्मभिदुद्रोह</u> यद्वा शेप उतानृतम् ॥ = ॥ श्रापी श्रुद्यान्वचारिष्ं रसेन समगरमहि। पर्यस्वानग्नु त्रा गिंहु तं मा सं सृजु वर्चीसा ॥ ६ ॥ ४ ॥

भा०-ज्याख्या देखों मं० १। सू० २३। मन्त्र, २०, २१, २२, २३॥ इति पञ्चमो वर्गः॥

### [ १0 ]

ऋषिः—१,३,५,—७,११,१३ यमी वैवस्वती । २, ४, ८—१०,१२,१४ चमो वैवस्वत ऋाषः॥ १, ३, ४—७, ११, १३ यमो वैवस्वतः २, ४, ८ -- १०, १२, १४ यमी वैवस्वती देवते ॥ छन्दः-- १, २, ४, ६, ८ विराट् त्रिष्डुप्। ३,११ पादनिचृत् त्रिष्डुप्। ५,१,१०१२ त्रिष्डुप्। ७, १३ आचीं स्वराट् त्रिष्टुप् । १४ निचृत् त्रिष्टुप् ॥

श्रो चित्सर्वायं सुख्या वेवृत्यां तिर्रः पुरू चिद्रश्वें ज्ञेगन्वान्। पितुर्नपातमा दंधीत वेधा त्राधि चार्म प्रतुरं दीध्यानः ॥ १ ॥

भा०—स्त्री पुरुष को कहती है। मैं (सखी आ) समान आख्यान-अर्थात् नोम वाली मित्र होकर अथवा ( सख्या ) सख्य भाव के लिये ( सखायं )

सखा, मित्र रूप में तुझको (ओ (आ-उ) ववृत्यां चित् ) आदर से प्राप्त करूं। (तिरः पुरु चित् ) अति विस्तृत, बहुत बड़े (अर्णवं जगन्वान् वेधाः) सागरवत् दीर्घं जीवन के पार जाता हुआ, प्रजा को उत्पन्न करने वाला प्रजापति, गृहस्थ (पितुः नपातम् ) पिताके वंश को न गिरने देने वाले पुत्रः वा वधू के पिता के नाती को (प्रतरं दीध्यानः) जगत्-सागर से पार होने के लिये नौकावत् उत्तम साधन समझता हुआ (क्षिमि) भूमि तुल्य पुत्रीत्पादन समर्थ स्त्री में (अधि आ दधीत) आधान करें। यह वचन पुत्राभिलापिणी, पुत्रोत्पादन में समर्थ स्त्री का जीवन के उत्तर भाग में विद्यमान निष्पुत्र पति के प्रति है। पति पत्नी दोनों एक नाम से कहाने योग्य होने से 'सखा और सखीं हैं। पुत्रीत्पादन करके ऋण रूप अर्णव के पार जाना गृहस्थ का कर्तव्य है। छी की दृष्टि में उसका पुत्र उसके पिता का नाती और पुरुष केवंश को चळाने से भी 'नपात्' है। विवाहबन्धन में परस्पर एक दूसरे को बांधने वाला संस्कार 'उपयम' कहाता है। बंधने वाले खी और पुरुष दोनों यम और थमी हैं। विविध प्रजाएं 'वि-वसुं'हैं उनका स्वामी विवस्वान् वा वधू के माता पिता हैं और उनके वंशज वा वधू 'वैवस्वत' हैं। परस्पर विवाह-बन्धन में बन्धने से वे 'वैवस्वत यमयमी' कहाते हैं।

न ते सर्खा सुख्यं वेष्ठ<u>येतत्सलेच्मा यद्विषुरूपा भवति ।</u> महस्पुत्रास्रो ऋसुरस्य <u>वीरा दिवो धर्तार उर्</u>धिया परि ख्यन्॥२॥ः

भा०—पुरुष कहता है—(ते सखा) तेरा मित्रभूत पुरुष (ते एतत् सख्यं) तेरे इस सखा-भाव की (नवष्टि) नहीं कामना करता। (यत्) क्योंकि (सलक्ष्मा) समान लक्षण वाली खी ही (विषु-रूपा भवाति) बहुत प्रजा आदि से सम्पन्न होता है। (उर्विया) इस भूमि में (महः) बड़े (असुरस्य) बलवान् वीर्यवान् पुरुष के (पुत्रासः) पुत्र ही (वीराः) वीर, बलवान् विद्यावान्, (दिवः धर्त्तारः) कामनाशील भूमिवत् माता

के ( धर्त्तारः ) धारण पोषक ( परि ख्यन् ) दिखाई देते वा शास्त्र में कहे गये हैं।

यह वचन स्त्री के असमान निर्वेल, नपुंसक, वा पुत्रोत्पादन में असमर्थ पुरुष का प्रतीत होता है। इसीसे वह छी के संग को स्वयं स्वीकार न करके बलवान् पुरुष से पुत्र प्राप्त करने की ओर इशारा करता है। अन्य बलवान् पुरुष से प्राप्त क्षेत्रज पुत्र भी गृहस्य की अवधि के बाद माता के रक्षक वा भिता के दायभागी होने के निमित्त शास्त्र में कहे हैं।

डशन्ति घा ते श्रमृतास एतदेकस्य चित् त्यजसं मत्यस्य। नि <u>ते मनो मनिसि धाय्यस्मे जन्युः पर्तिस्त</u>नवर्ममा विविश्याः ३

भा०—पुनः पुत्रार्थिनी स्त्री कहता है —( ते अमृतासः ) वे कभी नाज्ञ को प्राप्त न होने वाळे दीर्घायु पुरुष भी ( एतत् उशन्ति घ ) ऐसा अवश्य चाहते हैं कि ( एकस्य मर्त्यस्य चित् त्यजसं ) एक मनुष्य का भी उत्तम पुत्र हो। और (ते मनः अस्मे निधायि) तेरा मन मेरे मन में निहित है। तू (जन्युः पितः) पुत्रोत्पादक स्त्री का पित है। तू ही (तन्त्रम् आ वि-विश्याः ) देह में गर्भ रूप से प्रविष्ट हो । स्त्री विवाहबन्धन से बन्धी होकर असमर्थ पुरुष से ही पुत्र प्राप्त करने का आग्रह करती है। न यत्पुरा चेकृमा कर्च नूनमृता वर्दन्ते। अर्नृतं रपेम । गुन्धुर्वो ख्रुष्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः पर्म जामि तन्नौ ॥४॥

भा०—पुरुष कहता है—( यत् कत् ह पुरा न चक्रम) वह कौनसा उपाय है जो हम पहले नहीं कर चुके। पुत्र प्राप्ति के सभी उपाय कर चुके हैं। (ऋता वदन्तः ) सदा सत्य वचन बोलते हुए (नूनम् ) अवश्य ही हम (अनृतम् रपेम ) असत्य बोलें, यदि कहें कि अमुक उपाय नहीं किया। ( गन्धर्वः अन्सु ) गम्या भूमि को धारण करने वाला पुरुष भी जलीय अंशों में है और (अप्या च योषा) जलीय परमाणुओं से युक्त स्त्री भी

है। (नः सा नाभिः) हम दोनों का वही एक आश्रय है। वही (नौ तत् जामि) हम दोनों में यही दोष है। जिससे कि एक प्रकृति के ही खी और पुरुष होने से सन्तान उत्पन्न नहीं होती। अथवा—एक ही नाभि अर्थात् एक ही गोत्र में से खी पुरुष हों तो भी सन्तान नहीं होती। यदि श्रमसे ऐसा जोड़ा होतो क्षेत्रज विधि से पुत्र प्राप्त करना चाहिये। एक गोत्र के होने से भी वे बहिन-भाई के सदश होजाते हैं। बहुत उपाय कर छेने पर भी जब सन्तित नहीं होती तब पुरुष को अपने सन्तान न होने का ऐसा कारण ज्ञात होता है। गर्भे नु नौ जित्तता दम्पति कर्देवस्त्वष्ट्रां सिव्तता विश्वरूपः। निकिरस्य प्र मिनन्ति व्वतानि वेद नावस्य पृथिवी उत द्योः। ४१६

भा०— खी कहती है—(जिनता) उत्पादक पिता (देवः) कन्या को पुरुष के हाथ में देने वाला, (खष्टा) तेजस्वी (सविता) सर्वोत्पादक (विश्वरूपः) विश्वातमा प्रभु (गर्भे) गर्भ धारण करने के निमित्त ही (नौ दम्पती कः) हम दोनों खी पुरुषों को पित-पत्नी बनाता है। (अस्य व्रतानि निकः प्रमिनन्ति) इसके नियमों, कर्त्तं व्यों का कोई नाश नहीं करता। (नौ अस्य) हमारे इस पित-पत्नी भाव के कर्त्तं व्यों को (प्रथिवी उत द्योः) भूमि और सूर्य भी (वेद) जानते या प्राप्त करते हैं। और भूमि और सूर्य दोनों भी पित-पत्नी के समान ही सम्बद्ध है। अतः तू ही मुझ पत्नी में गर्भ धारण करा। इति पष्टो वर्गः॥

को श्रस्य वेद प्रथमस्याहुः क है ददर्श क इह प्र वीचत्। बृहन्मित्रस्य वर्रुणस्य धाम कर्डु व्रव श्राह<u>नो</u> वीच्या नृन् ॥६॥

भा०—पुरुष कहता है—( अस्य प्रथमस्य अहः कः वेद ) इसप्रथम दिन के सम्बन्ध की कौन जानता है। (ई कः दद्श) और इस गर्भ-धारण होने वा न होने के मूल कारण को कौन देख सकता है? (इह कः प्रवोचत्) इस सम्बन्ध में कौन बतला सकता है? ( मित्रस्य वरुणस्य बृहत् धाम )

सर्वस्नेही, सर्वःदुखवारक प्रभु का तेज बहुत बड़ा है। हे (आंहनः) कटाक्षः से कहने वाळी ! खि ! ( नृन् वीच्य कत् उ व्रवः ) मनुष्यों का विवेक करके भी भला कौन, कब क्या कह सकता है ? अर्थात् स्त्री पुरुष के विवाह होने के पूर्व वा प्रथम दिन ही उनके सन्तानादि के सम्बन्ध में कोई भी ठीक २ नहीं बतला सकता।

यमस्य मा युम्यं काम ज्ञागन्त्समाने ये नौ सहशेय्याय । जायेव पत्ये तुन्वं रिरिच्यां वि चिंद्रहेव रथ्येव चुका ॥ ७ ॥

भा०—( यमस्य कामः ) विवाह वन्धन से बद्ध तेरी अभिलापा (मा यम्यं ) मुझ यमी को (समाने योनों ) एक स्थान में (सह-शेय्याय) एक साथ सोने के लिये ( आ अगन् ) प्राप्त हो। ( पत्ये जाया इव ) पित के लिये जाया के समान ही मैं (पत्ये) तुझ पित के लिये अपने (तन्वं ) देह को (रिरिच्यां ) प्रदान करूं। हम दोनों (ख्या इव चक्रा) रथ के दो चक्रों के समान ( वि वृहेवचित् ) गृहस्थ-भार को उठावें।

न तिष्ठन्ति न निर्मिषन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चरन्ति। <mark>ग्रुन्ये<u>न</u> मर्</mark>दाहना या<u>हि तूयं तेन</u> वि वृ<u>ष्</u>ट रथ्येव चुका ॥ ८ ॥

भा०—( इह ) इस लोक में ( ये ) जो ( स्पशः ) सब लोकों को देखने वाळे चरों के समान ( देवानां स्पन्नः ) लोगों के द्रष्टा ये दिन (चरन्ति) विचरते हैं, चलते चले जा रहे हैं। वे (न तिष्टन्ति) किसी के लिये खड़े नहीं रहते। (न निमिपन्ति) वे किसी के लिये पल भर भी नहीं चुकते । व्यर्थ समय खोने से क्या लाभ ? हे ( आहनः ) आक्षेप-कारिणि ! हे प्रिये ! तू ( मत् अन्येन तूर्य याहि ) मुझसे अन्य पुरुष के साथ शीघ्र संगत हो और ( रथ्या इव चका वि वृह ) रथ के चकों के समान विशेष रूप से गृहस्थ-भार को उठा।

रात्रीभिरस्मा अहीभिर्दशस्येत्स्यैस्य चनुर्मुहुरुन्मिमीयात्। द्विवा पृथिव्या भिथुना सर्वन्ध् युमीर्यमस्य विभृयादजामि ॥ ६॥

भा०—पुनः पुत्रार्थिनी कहती है। (रात्रीभिः अहभिः) कुछ दिनों, कुछ रातों के अनन्तर (दग्रस्येत्) प्रभु हमारा मनोरथ हम को देवे। (सूर्यस्य चक्षुः) सूर्यं का प्रकाशक तेज (मुहुः उन्मिमीयात्) पुनः भी उदित हो। (दिवा पृथिव्याः) आकाश और भूमि या सूर्य-पृथिवी के समान हम दोनों का (मिथुना) जोड़ा (स वन्यू) समान बन्धन में वंधे हैं, अतः (यमीः) विवाह बन्धन से बंधी, परिणीता छी ही (यमस्य) विवाह से बद्ध पुरुष के वीर्यं का गर्भ (विभृयात्) धारण करे, यही (अजामि) दोष-रहित है।

आ घा ता गेच्छानुत्तरा युगानि यत्रे जामयेः कृणवृत्रजामि । उपे वर्वृहि वृष्भार्य बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पर्ति मत् ॥१०॥७॥

भा०—(ता उत्तरा युगानि आ गच्छान्) वे नाना उत्तम से उत्तम वर्ष प्राप्त हों (यत्र) जिनमें (जामयः) अपत्य उत्पन्न करने में समर्थ कन्याएं, बहुएं (अजामि कृणवन्) निर्दोष सन्तान उत्पन्न करें। इसिलिये हे (सुभगे) सौभाग्यवित! तू (वृषभाय) वीर्य सेचन में समर्थ पुरुष के (बाहुम्) बाहु का (उप बर्वृहि) आश्रय ले और (मत् अन्यम् पितम् इच्छस्व) मुझ से दूसरे पुरुष को पित रूप से चाह। पुत्रोत्पादन में असमर्थ पुरुष की को अगली सन्तानें उत्तम होने की आशा से ही वीर्यवान् पुरुष से पुत्र प्राप्त करने की सम्मति देता है। इति सप्तमो वर्गः॥ कि भ्रात सुद्यदं नाथं भवानि कि मु स्वसा यिन्न भ्रीतिर्निगच्छ। त्। काममूता बहु वेतर्द्रपामि नन्वा में तन्वं प्रे पिपृथ्धि॥ ११॥ काममूता बहु वेतर्द्रपामि नन्वा में तन्वं प्रे पिपृथ्धि॥ ११॥

भा० — हे पुरुष ! जो तू अपने से अन्य को पति रूप से चाहने के लिये कहता है तो (किं भ्राता असत्) क्या तू भाई है, (यत्)

कि जिस कारण तू (अनोथं भवाति) नाथ अर्थात् पति के समान नहीं हो रहा है। (किम् उ स्वसा) क्या मैं बहिन हूँ (यत् निक्त तिः) जो निर्गति, लाचार होकर (नि गच्छात्) चली जावे। अर्थात् तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ । अतः (काम-मूता) काम से युक्त होकर ( एतत् बहु रपामि ) यह बहुत कुछ कह रही हूँ कि तू (मे तन्वा) मेरे देह से (तन्वं) अपने देह को (सं पिपृथ्धि) संगत कर।

यह उसी प्रकार का आग्रह है जैसा मादी ने कामार्च होकर अशक

पाण्डु से किया था।

न वा उते तुन्वा तुन्वं सं पेषुच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं तिगच्छात्। <mark>युन्येन मत्प्रमुद्गः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्येतत् ॥१२॥</mark>

भा०—(वा उ) यदि ऐसा ही विकल्प है अर्थात् त् मुझे भाई और अपने को बहन समझती है तो भी (ते तन्वा) तेरी देह से मैं (तन्व न सं पप्टच्याम् ) अपने देह का संपर्क न कराऊं क्योंकि (यः स्वसारं निगच्छात् ) जो भगिनी का संग करे उसे भी (पापं आहुः) पापी कहते हैं। (अन्येन सत् प्रमुदः कल्पयस्व ) तृ मुझसे भिन्न के साथ नाना प्रमीद कर । हे (सुभगे) सौभाग्यवति ! (ते श्राता) तेरा भरण पोषण करने वाला पति पुरुष भी भाई के समान ही ( एतत् न विष्ट ) ऐसे संग की कामना नहीं करता।

बतो वतासि यम नैव ते मनो हर्द्यं चाविदाम।

श्रुत्या किल त्वा कृद्येच युक्तं पिरि ध्वजाते लिबुजेच वृत्तम्॥१३॥

भा०—पुनः स्त्री पति के हृद्य के भाव की परीक्षा करने के निर्मित कहती है—हे (यम) विवाह से बद्ध पुरुष ! (बत बतः असि) बीह कि तू बड़ा निर्वे हैं। (ते मनः हृद्यं च नैव अविदाम) तेरे मन अविद हृदय को हम न जान पाये। (किल युक्तं त्वा अन्या) क्या समर्थ तुझ को कोई अन्य स्त्रो ( वृक्षम् लिवुजा-इव ) वृक्ष को लता के समान ( परि स्वजाते ) आलिंगन करती है ।

श्चन्यम् षु त्वं यम्यन्य ड त्वां परि ष्वजाते लिवेजेव वृत्तम् । तस्यं वा त्वं मनं इच्छा स वा तवार्घा कृणुष्व संविदं सुमंद्राम् ॥ १४॥ ८॥

भा०—पुरुष अन्तिम आज्ञा देता है। हे (यिम) विवाहित छी! (त्वं) तू (अन्यम् उ वृक्षम् लिव्रुजा इव) अन्य पुरुष को वृक्ष की लता के समान आलिंगन कर। और (अन्यः उ त्वां पिर स्वजाते) और अन्य पुरुष तुझे आलिंगन करे। (तस्य वा त्वं मनः इच्छ) तू उसके मन को चाह। और (स वा तव) वह तेरे मन को चाह। (अध) और तू (सु-भद्राम् संविदं कृणुष्व) ग्रुम्म कल्याणकारिणी उत्तम मित को कर। इस शब्द योजना से बहनमाई के परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध का भी निषेध किया है और रक्त में एक समान तत्व वाले खी पुरुषों में यदि परस्पर सन्तान उत्पन्न करने उत्पन्न करने की शक्ति न हो तो भी अतिरिक्त पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने अज्ञा अर्थात् 'नियोग' वेद में प्रतिपादित है। इत्यष्टमो वर्गः॥

# [ 88 ]

इविर्धान आंगिऋंषि: ॥ ऋग्निद्वेता ॥ इन्दः—१, २, ६ निचृष्जगती । ३
—५ विराड् जंगती । ७—६ त्रिष्टुप् ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पर्यासि यहा अदितरदाभ्यः। विश्वं स वेद वर्रणो यथा धिया स यहियो यजतु यहिया

ऋत्न् ।। १ ।।

भा० — जिस प्रकार ( वृषा ) वर्षा करने वाला सूर्य ( यहः ) महान्
भा० — जिस प्रकार ( वृषा ) वर्षा करने वाला सूर्य ( यहः ) महान्
होकर ( वृष्णे दोहसा ) वर्षणशील मेघ के दोहन या पूर्ण-सामर्थ्य से

(दिवः) आकाश से (पयांसि दुदुहे) जलों की वर्षा करता है इसी प्रकार (वृषा) वलवान उत्तम ।प्रवन्धकर्ता (यहः) बलों में महान् और (अदाभ्यः) शत्रुओं से अहिंस्य होकर (अदितेः) अपराधीन, स्वतन्त्र, अखण्ड (दिवः) भूमि से (दोहसा) अज्ञादि देने के सामर्थ्य से (पयांसि दुदुहे) नाना प्रकार के पुष्टिकारक अजों को प्राप्त करे। (स वरुणः) वह सर्वश्रेष्ठ राजा, (धिया) ज्ञान और बुद्धि या कर्म द्वारा (यथा विश्वं वेद) जिस प्रकार समस्त राष्ट्र को प्राप्त करे और जाने उसी प्रकार वह (यज्ञियः) राष्ट्र-यज्ञ का कर्ना (यज्ञियान ऋत्न् यजतु) यज्ञ, परस्पर संगति करने वाले सदस्यों और ऋतुओं को सूर्यवत् ही एकत्र करे। रपद् गन्ध्वीरप्यां च योषणा नद्गस्य नादे परि पातु से मनः। इष्टस्य मध्ये अदितिनिं धातु नो स्रातां नो ज्येष्ठः प्रथमो विश्वोत्तत ॥ २॥

भा०—जिस प्रकार (अण्या) जल से प्राप्त करने योग्य, वा जल में उत्पन्न (गन्धर्वा) वाणी को धारण करने वाली विद्युत् (रपत्) गर्जनी है। उसी प्रकार (अप्या) जल प्रकृति की (गन्धर्वा) भूमि के समान वा वाणी को धारण करने वाली विदुषी (योषणा) स्त्री वा प्रजा (रपत्) कहे कि (नदस्य) गर्जनशील मेघ के समान उदार समृद्ध पुरुष के (नादे) शासन समृद्धि में (मे मनः परि पातु) मेरा मन मेरी रक्षा करे। वह (अदितिः) अखंड शासक होकर (नः) हमें (इष्टस्य मध्ये) इष्ट, प्रिय, ऐश्वर्य के वीच में (नि.धातु) स्थापित करे और (नः) हम में से (ज्येष्टः) सबसे बड़ा (आता) सवका पालक पोणक, (प्रथमः) सर्वश्रेष्ट होकर (नः विवोचिति) हमें विविध विद्याओं का उपदेश करे, विविध आज्ञा दे।

सो चिन्नु भुद्रा चुमती यशस्वत्युषा उंवास मनेवे स्वर्वती । यदीसुशन्तसुशतामनु कर्तुमुक्षि होतारं विद्याय जीजनन् ॥३॥ सा०—( यद् ) जब ( उशताम् ) नाना ऐश्वर्य चाहने वालों के बीच में ( उशन्तं ) स्वयं कामना करने वाले ( कतुं ) कर्म कुशल ( अग्निं ) ज्ञानवान् तेजस्वी पुरुष को ( विद्धाय ) यज्ञार्थ यज्ञाग्निवत् ( होतारं ) ग्रहीता रूप से ( जीजनन् ) विशेष रूप से प्रकट करते हैं, उस समय ( सो चित नु उषा ) वह कामनावती स्त्री भी प्रभात वेला के समान ( क्षु-मती ) उत्तम वचन बोलती हुई, ( यशस्वती ) उत्तम गुणों से कीर्त्ते युक्त ( स्वर्धती ) सुलसम्पदा वाली होकर (मनवे उवास) मनुष्य के हितार्थ रहे । उसी प्रकार राज्येच्छुकों में से एक को जब सर्वों-परि होता शासक बनाते हैं तब वह प्रजा प्रशंसा वचनों से युक्त यशस्विनी होकर उस ( मनवे ) प्रबन्धक की सुलकारिणी होकर रहे । अध् त्यं द्वष्सं चिभ्वं विचच्चणं विराभरदिखितः श्येनो श्रीष्वरे । यदी विशो वृण्यते दस्ममार्यी श्राग्ने होतार्यमध् धीर्यजायत ॥४॥ यदी विशो वृण्यते दस्ममार्यी श्राग्ने होतार्यमध् धीर्यजायत ॥४॥

भा०—( यदि ) जब ( आर्याः विशः ) वे श्रेष्ठ प्रजाएं ( दस्मं ) श्राष्ठ वा दुष्ट पुरुषों को नाश करने वाले, ( होतारम् ) मृत्यों को वेतनादि देने वाले, ( अग्नं ) अग्निवत् तेजस्वी पुरुष को नायक रूप से ( वृणते ) वरण करती हैं ( अध ) अनन्तर ही ( धीः अजायत ) वह राष्ट्र को धारण करने में समर्थ होजाता है। ( अध ) और उसी समय ( विः ) कांतिमान् तेजस्वी ( श्येनः ) वाज़ के समान शत्रु पर आक्रमण करने हारा, एक प्रशस्तगित वाला वीर सेनापित, (इपितः) प्रीरत होकर (त्यं) उस (इप्सं) बलवान्, ( विभ्वं ) महान्, ( वि-चक्षणं ) बुद्धिमान् पुरुष को ( अध्वरे ) इस राष्ट्र रूप यज्ञ वा अहिंसनीय पद पर ( आभरत् ) प्राप्त करता है। सद्यासि एतवो यवसिव पुष्यते होजाभिरक्षे मनुषः स्वध्वरः। विप्रंस्य वा यञ्छीशमान उक्थ्यं चेवार्ज सम्ववा उपयासि भूरिभिः। धार भा०—( पुष्यते यवसा इव ) अपना पोषण करने वाले प्रमु को

जिस प्रकार नाना तृण उत्तम लगते हैं उसी प्रकार ( पुष्यते ) अपना पोपण करने वाले राष्ट्र के लिये हे नायक ! तू (सु-अध्वरः) उत्तम अहिं<mark>सक</mark> ( मनुषः ) मननशील पुरुष की ( होत्राभिः ) अपनी वाणियों द्वारा (सदा रण्वः असि ) सदा रमण योग्य, प्रजा को प्रिय हो । और ( शशमानः ) उपदेश किया जाकर ( विप्रस्य ) विद्वान्गण के ( उक्थं वाजं ) प्रशंसनीय ज्ञान को (ससवान्) सेवन करता हुआ तू (भूरिभिः उप यासि) बहुत से अनुगामियों सहित वा अनेक साधनों से अनेक वार प्राप्त हो। इति नवमो वर्गः ॥

उदीरय पितरा जार या भगमियं चति हर्यतो हृत्त ईप्यति। विविक्षि विद्धाः स्वप्रस्यते मुखस्तविष्यते असुरो वेपते मुती ॥६॥

भा० है विद्वन् ! हे तेजस्विन् ! नायक ! ( जारः आभगम् ) रात्रि को जीर्ण करने वाला सूर्य जिस प्रकार अपने सेवनीय प्रकाश को सब ओर फैलाता है उसी प्रकार तू भी (पितरा) माता पिता के तुल्य पूज्यों के प्रति ( उद् ईरय ) उत्तम वचन कह, आद्र से उनके लिये अभ्युत्थान किया कर। (भगम् आ ईरय) ऐश्वर्य सुख सब प्रकार से प्राप्त करा। क्योंकि (हर्यतः) कान्तिमान् तेजस्वी पुरुष ही (इयक्षति) दान देने में समर्थं होता है, वह (हत्तः इष्यिति) उनको हृद्य से चाहा करता है। वह (विद्धः ) कार्य-भार को उठाने में समर्थ होकर (वि विक्ति ) विविध वचन कहता है, (सु-अपस्यते) ग्रुम २, उत्तम कार्य करता है, ( मखः ) यज्ञवान् , पूज्य होकर ( तिविष्यते ) वल के कर्म करता है, और (असुरः ) बलवान् होकर (मती वेपते ) अपनी वाणी और बुद्धि से शत्रुओं को कंपाता है।

यस्ते अग्ने सुमृतिं मृतां अनुत्सहसः सूनो अति स प्र शृग्वे इष्टं दधाना वहमाना अश्वेरा स द्युमाँ अमेवान्भूषित द्यून ॥।॥

आ०—हे (अम्रे) ज्ञानवन् ! तेजस्विन् ! विद्वन् ! राजन् ! प्रमो ! (यः मर्त्तः) जो मनुष्य (ते सुमितम् अक्षत्) तेरे उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, हे ( सहसः सूनो ) वल के प्रेरक ! वल के उत्पादक ! (सः अति प्रश्रुण्वे ) वह सबसे वढ़ कर प्रसिद्ध हो जाता है। (सः) वह ( इपं ) अज्ञ सम्पदा और सेना को ( दधानः ) धारण करता हुआ (अर्थैः वहमानः ) आग्रुगामी अश्व आदि साधनों से राज्य को धारण करता और देश देशान्तर जाता हुआ (यून्) सब दिनों (युमान् अमवान्) तेजस्वी, बलवान् ( भूषित ) बना रहता है।

यदंश एषा समितिभेवाति देवी देवेषु यज्ता यज्ञा।

रत्नां च यद्धिभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात् प

भा०-हे (अग्ने) तेजस्विन्! सेनापते! राजन्! (यजत्र) हे पूज्य ! हे दानशील ! ( यत् ) जब ( थजता देवेषु ) परस्पर सुसंगत विजयेच्छुक जनों में (एषा देवी) यह तेजस्विनी, विजयेच्छुक वा विदुषी (सिमितिः) सिमिति, सभा, (भवति) हो, और (यत्) जब हे (स्वधावः) अन्नादि के स्वामिन् ! हे 'स्व' ऐश्वर्य के द्वारा धारण पोषण करने हारे ! तू ( रत्ना विभजासि ) नाना रत्न वा रमणीय पदार्थ विभक्त करे तव (अत्र) इस अवसर पर (नः) हमारा (वसुमन्तं भागं) पुष्वर्ययुक्त भाग हमें भी ( वीतात् ) प्राप्त हो ।

श्रुघी नो अग्ने सद्ने स्घर्थे युद्वा रथम्मृतस्य द्रवित्तुम्। आ नो वह रोर्द्सी <u>दे</u>वपुत्रे मार्कि<u>र्देवानामपे भूटिह स्याः॥१॥१०॥</u>

भा०—हे (अझे) तेजस्विन्! राजन्! (सधस्थे सदने) एक साथ स्थित होने के सभाभवन में तू (नः) हमारे वचन श्रवण कर । और ( अमृतस्य ) अमृत के समान अविनाशी, नित्य सत्य ज्ञान को (इवित्नुम्) भवाहित करने वाळे ( रथम् ) रथ के समान रमणीय उपदेश को (युक्त)

संयोजित कर । (देव-पुत्रे) दानशील तेजस्वी पुरुणों को पुत्र के तुल्य पालन करने वाला (नः) हमारे (रोदसी) सूर्य-भूमिवत् तेजस्वी राजा और प्रजा दोनों वर्गों को ( आ वह ) धारण कर । जिससे ( देवानाम् ) विद्वानों और वीरों में से कोई भी हम से (माकिः अपभूः स्याः) अपमानित और तिरस्कृत न हो। (देवानां अप भूः माकि स्याः) विद्वानों और वीरों के बीच में कोई कभी अपमानित न हो। इति दशमी वर्गः॥

# [ 88]

हाविर्धान आक्षिक्रिंधः॥ अग्निरेवता॥ छन्यः-१, ३ विराट् त्रिष्टुप् । २, ४, 🛂, ७ निचृत त्रिष्टुप् । ६ ऋाचीं स्वराट् त्रिष्टुप् । ८ पादानिचृत ।त्रष्टुप् । ६ त्रिष्टुप्॥ नवर्चं सूक्तम्॥

चावा हु चामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा । <u>देवो यन्मतीन्यज्ञथाय क्रएवन्त्सिढ्दोता प्रत्यङ् स्वमसुं यन् ॥१॥</u>

भा०—(देवः) तेजस्वी, (होता) दानशील पुरुष (प्रत्यङ्) पत्यक् तत्व, आत्मा के समान सर्विप्रिय होकर (स्वम् असुं यन् ) अपने प्राण-वलके समान शतुको उलाड़ देने वाले महान् सामर्थ्य को प्राप्त करता हुआ (मर्त्तान्) अधिकार के लिये मरने और शतुओं की मारने वाले मर्द, जवान वीर पुरुषों को ( यजथाय ) सुसंगत ( कृण्वन् ) करता हुआ ( सीद्त् ) प्रधान पद पर विराजता है, उस समय ही (द्यावा क्षामा) सूर्य और भूमिवत् ( प्रथमे ) सर्वश्रेष्ठ, शास्य-शासक गण और अग्नि के समक्ष स्त्री पुरुषों के समान ही (ऋतेन अभिश्रावे) वेद-वचन द्वारा अपनी हद् मितिज्ञा श्रवण कराते हुए (सत्यवाचा भवतः) सत्यवाणी से बद्ध होते हैं। देवो देवान्परिभूर्ऋतेन वहां नो हृद्यं प्रथमश्चिकित्वान्।

'धूमकेतुः सुमिधा भाऋंजीको मुन्द्रे। होता नित्यो बाचा यजीयान्२

भा०—हे विद्वन् ! बलवन् ! तू (देवः) दानशील, तेजस्वी, (देवान्) विद्वानों, वीरों और तेजस्वियों पर भी (ऋतेन) तेज, बल और सत्य-ज्ञान, वेदधर्म के द्वारा (पिर-मूः) सर्वोपिर शासक होकर (चिकित्वान्) ज्ञानवान् और (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ होकर (नः हव्यं वह) हमें उत्तम प्राह्म ज्ञान, निर्णय और उत्तम धनादि प्राप्त करा, वा वैसा कर (नः हव्यं वह) हमारा अन्नादि प्राप्त कर। राजादि भी जो वृत्ति प्राप्त करे तो वह धर्मानुसार सबका शासन करके ही प्राप्त करे अन्यथा नहीं। वह तू (धूम-केतुः) धूम की ध्वजा से युक्त अग्नि के तृत्य (धूम-केतुः) शत्रु वा अधर्म को कम्पित करने वाली ध्वजा वाला (सिमधाः) सबके सहयोग से तेजस्वी, (भा-ऋजीकः) अपनी कांति वा तेज से दुष्टों को भून देने वाला (मन्दः) सर्वस्तृत्य, (होता) सब को आदर पूर्वक बुलाने हारा (नित्यः) नित्य और (वाचायजीयान्) वाणी से सबका सत्कार करने वाला, सबको ज्ञान और सुख देने हारा, सबको संगत सुसम्बद्ध करने वाला हो।

स्वावृंग्<u>डेवस्यामृतं यदी गोरती जातासी धारयन्त उ</u>र्वी । विश्वे देवा श्रनु त<u>न</u>े यज्जीर्रुर्डुहे यदेनी <u>डि</u>व्यं घृतं वाः ॥ ३ ॥

भा०—( यदि देवस्य गोः ) जब तेजस्वी सूर्य का ( स्वावृक् ) सुखप्रद ( अस्तं ) जीवनप्रद जल उत्पन्न होता है तब ( अतः ) इस जल से ही ( उवीं ) पृथिवी पर ( जातासः असृतं धारयन्त ) उत्पन्न हुए प्राणी जीवन को धारण करते हैं । और ( यद् एनी ) जब वह दीस सूर्य कान्ति या आकाश वा सूर्यमयी द्यौ, ( दिव्यं ) आकाश से उत्पन्न ( घृतं दुहे ) जल को प्रवाहित करती है ( तत् यजुः अनु ) उस दान को लक्ष्य करके ही ( विश्वं देवाः अनु गुः ) सब सुखामिलापी जीव, उसकी स्तुति करते और अन्य दाता भी उसी का अनुकरण करते हैं । इसी प्रकार तेजस्वी राजा का उत्तम कृपापूर्ण अमर-दान प्रजा को प्राप्त होता है, तब वे

जीवन धारते हैं। जब यह भूमि खूव जल और अज देती है तब अन्य भी सव उसकी स्तुति करते हैं। अर्चीमि वां वर्घीयापी घृतस्तू द्यावांभूमी शृणुतं रोदसी मे। अहा यद्द्यावोऽसुनीतिमयन्मध्यो नो अर्त्र पितरो शिशीताम्॥धा

भा०—हे ( घृतस्त् द्यावाभूमी ) जल के वर्षाने और वहाने वाले भूमि और आकाश के समान स्नेह की वर्षा करने वाले, माता पिता, गुरु आचार्य, ( रोदसी ) उत्तम उपदेष्टा जनो ! मैं ( वर्धाय ) अपनी वृद्धि के लिये ( वां अपः अर्चामि ) आप दोनों के उत्तम उपकार रूप कर्म का आदर करता हूं । मे श्रृणुतं ) आप मेरा वचन ध्यानपूर्वक श्रवण करें । ( यत् ) जव ( धावः ) सूर्य की तेजस्वी किरण ( अहा ) सब दिनों ( असु-नीतिम् अयन् ) जींवों के जीवन प्राप्त करने का कार्य करते हैं उसी समय (अत्र) इस लोक में ( पितरा ) आकाश और भूमिवत् माता पिता भी ( मध्वा ) अन्न, जल और मधुर वचन और वेद द्वारा ( नः शिशीताम् ) हमें शक्ति दें, और अनुशासन करें ।

किं स्विन्नो राजा जगृहे कद्स्याति व्रतं चेक्रमा को वि वेद । मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो ग्रस्ति ॥ ४ ॥ ११ ॥

भा०—(राजा) सूर्यंवत्, तेजस्वी राजा (नः किं स्वित् जगृहे) हमारा क्या स्वीकार करे ? (अस्य वतं) उसके नियम को हम (कत् अति चक्कम) कव २ उल्लंघन करते हैं ? (कः विवेद) इस बात को विशेष रूप से कौन जानता है ? वह राजा वस्तुतः हम प्रजाओं का (मित्रः चित्) स्नेही मित्र के समान (जुहुराणः हि) सदा आमिन्त्रत होकर (नः देवान् याताम्) हम अभिलापी जनों को प्राप्त हो। वह (वाजः अपि अस्ति) निश्चय बल्वान्, ऐश्वर्यवान्, वेगवान् है तो भी वह (क्षोकः नः) वेदो-

पदेश के तुल्य माननीय और विश्वसनीय होकर हमें प्राप्त हो। इत्येका-दशों वर्गः ॥ दुर्भन्त्वत्रामृतंस्य नाम सर्लदमा यद्विषुरूपा भवाति । यमस्य यो मनवेते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन् ॥ ६॥

भा०—(यत्) जो (सलक्ष्मा) समान लक्षणों से युक्त खीवत् प्रकृति (विषु-रूपा भवाति) विविध रूपों से सम्पन्न होती है इस सम्बन्ध में (अमृतस्य) अमृत स्वरूप उस प्रभु का (नाम) स्वरूप (दुर्मन्तु) वड़ा दुर्विज्ञेय है। (यः) जो पुरुप उस (यमस्य) पित के तुल्य सर्विनियन्ता, नियामक प्रभु के (सु-मन्तु) सुख से मनन करने योग्य अमृतमय रूप का (मनवते) मनन करता है, हे (अग्ने) तेजस्विन्! हे (ऋष्व) महान्! तू (अप्रयुच्छन्) निष्प्रमाद होकर (तम् पाहि) उसकी रक्षा कर।

यस्मिन्देवा विद्धे माद्यन्ते विवस्वतः सर्दने धार्यन्ते । सूर्ये ज्योतिरद्धिर्मास्य कृत्परि द्योति चरतो अजस्मा ॥ ७ ॥

भा०—( यस्मिन् विद्धे ) ज्ञानस्वरूप जिसमें ( देवाः मादयन्ते ) विद्वान, ज्ञानवान्, धन और ज्ञान के इच्छुक पुरुप अति हुएँ को प्राप्त होते हैं और ( यस्य विवस्वन्तः सदने ) नाना वसने योग्य ग्रहों के अध्यक्ष सूर्य के तुल्य जिसके आश्रय में ( देवाः ) किरणों के तुल्य विद्वान् और वीर जन ( धारयन्ते ) अपने में वत-नियमादि गुण धारण करते हैं । जिस ( सूर्ये ) सूर्यवत् तेजस्वी के अधीन रह कर ( ज्योतिः अद्धुः ) वे तेज और ज्ञान को धारण करते हैं और ( मासि अक्तृन् ) चन्द्रमा के तुल्य जिसके आश्रय रहकर लोग रात्रियों के समान विशेष सौम्य गुण धारण करते हैं उस ( द्योतिं ) तेजस्वी पुरुष के आश्रय ही (अजस्वा) सब नर नारी एक दूसरे का नाश और हिंसा आदि न करते हुए, निरन्तर (परि चरतः) सेवा करें ।

यस्मिन्द्रेवा मन्मीन सुश्चर्रन्त्यपीच्ये । सित्रो नो अत्रादितिरनागान्त्सविता देवो वर्षणाय वोचत् ॥=॥

भा०—( यस्मिन् सन्मिन ) सनन करने योग्य ज्ञानसय जिसमें वा जिसके अधीन ( देवाः संचरित ) विद्वान् और तेजस्वी लोग सम्यक् आचरण करते हैं। ( वयम् अस्य ) हम लोग उस प्रभु के ( अपीच्ये ) अप्रकट रूप में, विद्यमान स्वरूप को ( न विद्य ) नहीं जानते। वह ( मित्रः ) स्नेही, सब दुःखों से त्राण करने वाला, (अदितिः) अविनाशी, ( सविता ) सर्वोत्पादक, ( देवः ) सर्व-ज्ञानप्रद ( वरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु को प्राप्त करने के लिये ( अनागान् नः ) अपराध-रहित, निष्पाप हम को ( अत्र ) उस अजेय प्रभु के सम्बन्ध में ( वोचत् ) उपदेश करे, जिससे हम मुक्त हों।

श्रुधी नो अग्<u>ने</u> सर्दने सधस्थे युद्वा रथेमुमृतेस्य द्रवित्नुम्। आ नो वहु रोर्दसी <u>देवपुत्रे</u> मार्कि<u>र्</u>देवानामपं स्रिहस्याः॥६॥१२॥

भा०—ब्याख्या देखो सूक्त ११। ९।। इति ह्रादशो वर्गः।।

# [ १३ ]

विवस्वानादित्य ऋषिः ॥ हार्वधांने देवता ॥ क्षान्यः—१ पादिनचृत् विष्टुप् । २, ४ निचृत् विष्टुप् । ३ विराट् विष्टुप् । निचृद्जगती ॥ पद्यर्च सूकम् ॥ युजे वां ब्रह्म पूट्यं नमोभितिं स्रोकं पतु पृथ्यंव सूरेः । सृग्यनन्तु विश्वे द्यामृतस्य पुत्रा ग्रा ये धामानि द्विट्यानि तस्थुः॥१॥ भा०—हे खी पुरुषो ! (वां ) आप दोनों को (नमोभिः ) विनय-आचार आदि छक्षगों सहित (पूज्यं) ज्ञान में पूर्ण और पूर्व विद्वानों से सेवित और उपदिष्ट (ब्रह्म) वेद और ब्रह्म-ज्ञान का (युजे) उपदेश करता

हूं। (सूरेः) सर्वजगत् छे उत्पादक सञ्चालक प्रभु का वह (श्लोकः)

वेदमय ज्ञानोपदेश (पथ्या इव) सन्मार्ग पर लेजाने वाली पगदण्डी के समान है। ( त्रिश्वें ) समस्त ( अमृतस्य पुत्राः ) अमृत, मोक्षमय, अविनश्वर, अजर अमर परमेश्वर के पुत्र आप सब लोग और ( ये ) जो ( दिच्यानि धामानि आ तस्युः ) कामना योग्य उत्तम लोकों, स्थानों और जन्मों को प्राप्त हैं वे सब ( शृण्वन्तु ) श्रवण करें।

यमेईव यर्तमाने यदैतं प्र वां भएनमानुषा देव्यन्तः। या सीदतं स्वमुं लोकं विदाने स्वासुस्थे भवत्मिन्द्वे नः॥२॥।

भा०—हे खी पुरुषो ! आप लोग ( यद् ) जब ( यमे इव ) परस्पर सम्बद्ध हो कर, विवाहित पतिपत्नी के समान यम-नियम में बद्ध हो कर ( यतमाने ) यत्न करते हुए ( आ एतं ) प्राप्त होवो, तो ( वयं ) आप दोनों को ( देवयन्तः मनुषाः ) विद्वानों को चाहने वाले मनुष्य ( प्रभरन् ) अच्छी प्रकार पोषण-पालन करें । आप लोग ( स्वम् उ लोकं विदाने ) अपने प्रकाश रूप आत्मा को जानते हुए (आ सीदतम् ) आद्रगीय पद्पर विराजो। और (नः इन्दवे) हमारे ऐश्वर्य वृद्धिके लिये (सु-आसस्थे भवतम् ) ग्रुम आसन पर विराजो।

पश्च प्रदानि रूपो अन्वरोहं चतुंष्पद्यमन्वेमि व्रतेन । अचरेण प्रति मिम प्रतामृतस्य नाभावधि सम्पनामि ॥ ३॥

भा०—( रुपः पदानि ) सीढ़ी के पग-दण्डों के समान मैं ( रुपः ) उन्नत पद तक चढ़ने के साधन रूप योगमार्ग के ( पञ्च पदानि ) पांच पढ़ों, पांचों भूमियों वा पांचों यमों को ( अनु अरोहम् ) कमसे चढ़ं। और ( वतेन ) वत के ब्रहण और पालनपूर्वक भैं ( चतुः पदीं म् ) चार पढ़ों वा चार आश्रमों से युक्त जीवन-पद्धति वा चार ज्ञानमय वेदों से युक्त वाणी को (अक्षरेण) अक्षर, वर्ण ककारादि द्वारा वाणी के समान ही ( अ-क्षरेण ) अविनाशी

वेदमय ज्ञान से ( प्रति मिमे ) प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करूं । और (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के ( नाभौ ) केन्द्र, आश्रय रूप प्रभु में रह कर, उसके आधार पर मैं अपने आप को ( अधि सम् पुनामि ) खूब पवित्र करूं। <u>देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं प्रजाये कममृतं</u> नावृणीत । वृह्रस्पति यञ्चमकागवत ऋषि प्रियां यमस्तन्वं पारिरेचीत् ॥४॥

भा०—( देवेभ्यः ) विद्वान पुरुषों के हितार्थ ( मृत्युं ) मृत्यु को ( अवृणीत कम् ) दूर करो और ( प्रजाये ) प्रजा के छिये ( अमृतं ) दीर्घ जावन को (न अवृगीत) नष्ट न होने दो । ( वृहस्पतिम् ) वेद-वागी के पालक (यज्ञं) पूज्य, सत्संग योग्य (ऋषिं) वेद मन्त्रों के यथार्थ द्रष्टा पुरुष को (अकृण्वत ) नियुक्त करो और (मनः) विवाह आदि वन्धन से बद्ध पुरुष (प्रियां तन्वं ) अपने प्रिय तनु, सन्तति आदि को ( प्रारिरेचित् ) उत्पन्न करे ।

<mark>सुप्त चौरन्ति शिश्वे मुरुत्वेते पित्रे पुत्रासो अप्येवीवतन्नृतम्।</mark> डुभे इद्स्योभयस्य राजत डुभे येतेते डुभयस्य पुष्यतः ॥४।१३॥

भा०—( पित्रे पुत्रासः ) पिता के लिये पुत्र जिस प्रकार प्रेम-भाव दर्शाते हैं उसी प्रकार ( मरुत्वते ) प्राणों के अध्यक्ष ( शिशवे ) भीतर सोने वाले, गुप्त शासन करने वाले पालक वा स्तुत्य आत्मा के सुखार्थ ही ये (सप्त) सातों वा सर्पणशील पुत्रवत् प्राणगण (ऋतम् अपि अवीवृतन् ) सत्य ज्ञान वा सुख को भोग्य अन्न वा जलवत् प्राप्त कराते हैं। ( अस्य उभयस्य ) ज्ञान और कर्म सम्पादन करने वाले इसके ( उमे इत् राजेते ) दोनों ही ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय गण प्रकाशित होते हैं। (पुष्यतः ) पोषक दोनों वर्गों के स्वामी आत्मा के वे दोनों ही प्रकार के प्राण-गण राजा के मृत्यों के समान ( यतेते ) यत्न करते हैं। इति त्रयो-दशो वर्गः ॥

### [ 88 ]

यम ऋषिः ॥ देवताः--१---१, १३--१६ यमः । ६ लिंगे। ताः । ७--९ लिंगोक्ताः पितरो वा । १०-१२ श्वानौ ॥ इन्दः-१, १२ भुरिक् त्रिष्टुप् । २, ३, ७, ११ निचृत् त्रिष्डुप्। ४, ६ विराट् त्रिष्डुप्। ४, ६ पादनिचृत् तिष्टुप्। ८ आरची स्वराट् त्रिष्टुप्। १० त्रिष्टुप्। १३, १४ निचृदनुष्टुप्। १६ ऋनुष्टुप् । १५ विराड् बृहती ॥ षोडशर्चं स्क्रम् ॥

परेयिवांसं प्रवती महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्। <u>चैवस्वतं सङ्गर्मनं जनानां यमं राजानं हृविषां दुवस्य ॥ १ ॥</u>

भा 0—( प्रवतः महीः ) उत्तम २ कर्म करने वालों को ( महीः परेयिवांसम् ) उत्तम भूमियों को प्राप्त कराने वाले, वा स्वयं (प्रवतः महीः) दूर २ तक के उत्तम देशों और भूमियों को दूर तक प्राप्त करने वाले, और ( अनु ) अनन्तर ( बहुभ्यः ) बहुतों के हितार्थ ( पन्थाम् ) मार्ग को (अनुपस्पशानम् ) साक्षी वा पहरेदार के समान सबके मार्ग को देखने वाले और ( वैवस्वतं ) विविध बसी प्रजाओं के स्वामी, ( जनानां संगमनम् ) मनुष्यों के एक स्थान पर मिल जाने का आश्रय, शरण्यरूप ( यमं राजानं ) नियन्ता राजा को ( हविषा दुवस्य ) उत्तम अन्न, वचन आदि से सत्कार कर। ऐसा सत्कार राजा, आचार्य, गुरु, विवाह्य सभी को होना आवश्यक है। ये सभी 'यम' नाम से कहे जाते हैं। परमेश्वर, गुरु, और राजा तीनों कम से विश्व, शिष्य और प्रजाओं के नियन्ता होने से "यम' हैं, वर उपयम, अर्थात् विवाह द्वारा पत्नी को बांधने से 'यम' है। यमो नी गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ। यत्रो नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जब्जानाः पृथ्या श्रम स्वाः॥२॥

भा०—( प्रथमः ) सबसे उत्कृष्ट पुरुप ( यमः ) नियन्ता है । वह

(नः) हमारी (गातुं) भूमि को (विवेद ) प्राप्त करे। वह (नः गातुं विवेद) हमारी वाणी और स्तुति का पात्र हो, वह हमारी वाणी सुने, हमारा अभिप्राय जाने । ( नः गातुं विवेद ) हमारे मार्ग को जाने, हमें मार्ग जनावे । ( एषा ) वह ( गब्यूतिः ) मार्ग ( अपभर्त्तवा न उ ) त्याग करने योग्य नहीं है। ( यत्र ) जिसमें ( नः ) हमारे ( पितरः ) पालक पिता, गुरु, चाचा,ताऊ, मातामह, पितामह आदि (स्वाः पथ्याः)अपने २ हितकारी मार्गी को (जज्ञानाः) जानते हुए ( एना ) इसी मार्ग से ( अनु परेयुः ) जाते हुए दूर तक चले जाते रहे, दीर्घ जीवन ब्यतीत कर परलोक तक गये।

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ।। मनु॰ ॥ मातली कृव्यैर्धमो अङ्गिरोभिर्वृहुस्पतिर्ऋकभिर्वावृधानः। याँ श्रे देवा वावृधुर्ये च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥३॥

भा०—( मातली ) ज्ञान मार्ग को प्राप्त कराने वाला, ( कान्यै: ) विद्वानों के ज्ञानों से और (यमः) नियन्ता व्यवस्थापक पुरुष (अंगि-रोभिः ) विद्वान्, तेजस्वी पुरुषों से, और ( वृहस्पतिः ) वृहती वेदवाणी का पालक विद्वान् (ऋकभिः) वेद्ज्ञ विद्वानों द्वारा (वावृधानः) वृद्धि को प्राप्त होता है। (ये देवाः) जो विद्वान् जन (यान् च वावृधुः) जिनको बड़ाते हैं उन्नत करते हैं और जो जन ( देवान् वाबृधः ) इन विद्वानों, ज्ञान धनादि देने वालों को बढ़ाते हैं उनमें से (अन्ये) एक वर्ग के (स्वाहा) उत्तम वाणी और शुभ दान-सत्कार से (मदन्ति) तृप्त, प्रसन्न होते हैं और ( अन्ये ) दूसरे जन ( स्वधया ) अन्न-जल द्वारा ( मदन्ति ) तृप्त होते हैं।

<mark>इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्किरोभिः पितृभिः संविदानः ।</mark> त्रा त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व ॥४॥ भा०—हे (यम) नियन्तः ! तू (इमं) इस (प्र-स्तरम्) विस्तृत, श्रेष्ठ आसन पर (आसीद हि) अवश्य विराज । और (पितृभिः) पालन करने वाले, प्रजापालक शासकों वा पिता, पितामह आदि और (अङ्गिरोभिः) विद्वान्, ज्ञानीपुरुषों से (सं-विदानः) भली प्रकार उत्तम-उत्तम ज्ञान प्राप्त करता हुआ, हे (राजन्) राजन्! तेजिस्वन्! तू राजा (हिविषा) इस उत्तम अन्न आदि सत्कार योग्य साधन से (मादयस्व) प्रसन्न हो। (किवि-शस्ताः मन्त्राः) उत्तम मेधावी, बुद्धिमान् पुरुषों से उपदेश किये गये, मननयोग्य विचार (त्वा आवहन्तु) तुझे आगे, उत्तम मार्ग पर ले जावें।

अङ्गिरोभिरा गृहि यज्ञियेभिर्यम् वैक्ष्पैरिह माद्यस्व। विवेस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्यं ॥४॥१४॥

भा०—हे (यम) नियन्तः ! ब्यवस्थापक ! तू (षित्रयेभिः) यज्ञ, आदर-सत्कार, पूजा, सत्संग के योग्य (अंगिरोभिः) तेजस्वी, (वैरूपेः) विविध रूपों, रुचि और कान्ति वाळे, नाना विद्या, कलाओं में निपुण विद्वानों सिहत (आ गिह) आ और (मादयस्व) सबको अन्न शिल्पादि से तृप्त, प्रसन्न कर। (यः) जो (पिता) पालक पिता के समान प्रजा का रक्षक है उस॰ (विवस्वन्तं) विविध वसु, प्रजाओं और धनों के स्वामी को मैं (हुवे) प्रार्थना करता हूँ कि वह (ते अस्मिन् यज्ञें) तेरे इस यज्ञ में (बिहिष) वृद्धियुक्त आसन पर (नि-सद्य) विराजे और (आ) सब को हिष्तंत करे।

अङ्गिरसो नः <u>पितरो नवंग्वा अर्थर्वाणो भृगवः सोम्यासः ।</u> तेषी वयं सुमतौ यज्ञिया<u>नामपि भद्दे सौमनसे स्याम ॥ ६ ॥</u>

भा०—( अंगिरसः ) ज्ञानवान्, अंगारों के समान तेजस्वी, ( नः ) हम प्रजाओं के ( वितरः ) पालक (नवग्वाः) सदा नवीन, सनातन, स्तुत्यः वाणियों को प्रकट करने वाले, श्रेष्ठ आचारवान् ( अथर्वाणः ) अहिंसक, ( भृगवः ) तपस्त्री, पापनाशक, (सोम्यासः) ऐश्वर्यं, वल-वीर्यं युक्त, सोम, ओषधि अन्नादि से सत्कार करने योग्य हैं। (यज्ञियानाम्) यज्ञ, पूजा सत्संग के थोग्य उनकी (सु-मतौ) छुभ मति और उनकी (भद्रे सौमनसे) कल्याणकारक सुखजनक ग्रुभचित्तता में हम ( स्थाम ) सदा रहें । उनकी अनुमति लें और उनकी प्रसन्नता चाहें।

प्रेहि प्रे<mark>हिं पृथिभिः पूर्व्यिभिर्यत्र</mark> नः पूर्वे पितर्रः परेयुः। उभा राजाना स्वधया मर्दन्ता यमं पेश्यासि वर्र्रणं च देवम् ॥७॥

भा० हे मनुष्य ! तू ( पूट्येंभिः पथिभिः ) पूर्व के विद्वान् ऋषियों, ज्ञानी पुरुपों द्वारा बनाये या उपदेश किये और चले हुए मार्गी से (प्र इहि प्र इहि ) निरन्तर आगे ही आगे बढ़े जा। (यत्र) जिन मार्गी में (नः पूर्वे पितरः ) हमारे पूर्व पिता, पितामह, गुरु आदि जन (परा ईयुः) हूर २ तक दीर्घ जीवन-मार्ग पार किये हैं, उस मार्ग पर चलते हुए ही तू (स्वधया मदन्ता ) ज्ञान, अन्न और शक्ति से तृप्त और प्रसन्न होते हुए (यमं) नियन्ता और (वरुणंच) दुष्टों के वारण करने वाले दिन रात्रिवत् ( राजाना ) तेजस्वी ( उभा ) दोनों स्त्री पुरुषों को ( पश्यासि ) देख । सं गैच्छस्व पितृभिः सं युमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमैन्। <u>हित्वायाव्ययं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्य तन्यां सुवर्चीः ॥ ८ ॥</u>

भा०—हे पुरुष ! वा हे स्त्री ! तू (पितृभिः) पालन करने वाले माता पिता, गुरुजनों से ( सं गच्छस्व ) सत्संग लाभ कर । (यमेन सं गच्छस्व) नियन्ता, शास्ता जन से और ( परमे ब्योमन् ) परम, सर्वोत्कृष्ट आकाश-वत् रक्षा स्थान, शरण्य प्रभु के अधीन रह कर ( इष्ट-आपूर्तेन ) यज्ञ दान, पालन पोषण के साधनों से (सं गच्छस्व) सदा युक्त रहे । ( अवद्यं हित्वाय ) निन्दनीय आचरण को छोड़ कर ( पुनः अस्तम् एहि ) बार २

गृह को प्राप्त हो। और (सु-वर्चाः) उत्तम तेजस्वी होकर (तन्वा) सन्तति उत्पन्न करने वाली स्त्री, और कुलवर्धक पुत्रादि से (सं गच्छस्व) संगति लाभ कर।

संसार के आवागमन पथ में विचरते जीव के प्रति—हे जीव! तू नाना याता, पिताओं से संगति कर। नियन्ता प्रभु द्वारा उत्तम यज्ञादि, श्रीत, स्मार्त्त कर्म के उत्तम फल से युक्त हो, निन्य कर्म को त्याग कर उत्तम तेजोयुक्त देह से पुनः २ युक्त होकर (अस्तं) परम शरण को पुनः प्राप्त हो, युक्त हो, या देह लाभ कर।

अपेत बीत वि च सप्तातोऽस्मा एतं पितरी लोकमकन्। अहोभिरद्भिरक्कभिव्यक्तं यमो देवात्यवसानमस्मै॥ ६॥

भा०—हे दुष्ट पुरुषो ! (अतः अप इत ) तुम यहां से दूर भागो । (वि इत ) विविध दिशाओं में जाओ । (वि सर्पत च) परे चले जाओं । (पितरं) पालक जन, ओपधि वनस्पतियां (एतं लोकं) इस लोक को (अस्मै) इस प्रजा के लिये (अहोभिः अक्तुभिः) दिन रात (अदिः) जलों से (वि-अक्तं) विविध प्रकार से सींचे, इस लोक को सुन्द्र हराभरा (अकन्) वनावें। (यमः) नियन्ता राजा वा प्रभु (अस्मै) इसके लिये यहां ही (अवसानं ददाति) आश्रय देता है। (२) जीवात्मा पक्ष में—हे जीवो ! तुम इस लोक से जाते ही नाना योतियों, देहों और लोकों में जाते हो । इस लोक को पालक जलादि, ओषधियों, वा प्राणगण, वा सूर्यं की रिक्मयों से इस जीव के लिये दिनों रातों वा जलों से उत्तम २ सुखदायी बनाते हैं। सर्व-नियन्ता सूर्यं वा प्रभु जीवगण को इस लोक में आश्रय देता है।

अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुर्त्तौ श्ववलौ साधुनौ पथा। अर्था प्रितृन्त्सुंबिद<mark>्रशाँ उपेहि यमेन ये संधुमाद्यं मर्दन्ति ॥१०॥१४॥</mark> भा०—हे मनुष्य ! तू (सारमेयों ) सूर्य की वेग से जानेवाली प्रभा या कान्ति से उत्पन्न होने वाले (श्वानों ) अति वेगवान्, (चतुरक्षों ) चारों दिशाओं में व्यापक, (शवलों ) श्याम-रक्त वर्ण से युक्त दिन सात्र दोनों को (साधुना पथा ) उत्तम सदाचारयुक्त धर्म-मार्ग से (अति दव) व्यतीत किया कर । ये जो विद्वान् सज्जन लोग (यमेन ) सर्व-नियन्ता प्रभु के साथ (सधमादं ) हर्ष आनन्द (मदन्ति ) अनुभव करते हैं उन (सु विद्वान् ) उत्तम ज्ञानवान्, (पितृन्) पालक माता, पिता और ज्ञानी पुरुपों को भी (उपेहि ) प्राप्त हो । (२) इसी प्रकार हे जीव !जीव के साथ रमने वाली चेतना से उत्पन्न वेग युक्त प्राणापान रूप शक्तिप्रद दोनों को सत्साधना रूप योग मार्ग से वश कर । जो प्रभु के साथ रमते हैं उन आत्माराम ज्ञानियों को प्राप्त कर, मोक्ष का लाभ कर । इति पञ्च-दशो वर्गः ॥

यो ते श्वानौ यम रिचतारौ चतुर्चौ पश्चिरची नृचर्चसौ । ताभ्यमिनं परि देहि राजन्तस्वस्ति चसमा अनमीवश्च धेहि॥११॥

भा०—हे (यम) नियन्तः ! यम नियम के पालक गुरो ! (ते) तेरे (यौ श्वानौ) जो सदा चलने वाले, (रक्षितारौ) तुसे मृत्यु से बचाने वाले, (चतुरक्षौ) चारों आश्रमों में व्यास, (पथि-रक्षी) जीवन भर के मार्ग में रक्षा करने वाले, (नृ-चक्षसौ) देह के नायक आत्मा को ज्ञानादि के दर्शन कराने वाले प्राण अपान हैं। हे (राजन) प्रकाशस्वरूप! (ताम्याम्) उनसे (एनं) इस जीव को (पिर देहि) मुक्त कर और (असमे स्वस्ति च अनमीवं च घेहि) उसको सुख, और नीरोग शरीर और जीवन प्रदान कर। (२) राजा के पक्ष में—दो प्रकार के गुप्त और प्रकट राजपुरुष (पोलिस)राष्ट्र के रक्षक, चार आंखों वाले अर्थात् सदा सावधान, चौकने, मार्ग पर रक्षार्थ नियुक्त कर, वे सब मनुष्यों के द्रष्टा हों, उनसे इस प्रजान्जन को रिक्षित कर और राष्ट्र को सुखकारी और रोगरहित कर।

उङ्गसाविष्ठुतृपा उदुम्बली यमस्य दुती चरतो जनाँ अर्छ। ताबस्मभ्यं दृशये स्याय पुनर्दातामसुम्येह भद्रम् ॥ १२॥

भा०—( यमस्य दूतों ) सर्वनियन्ता राजा के ( दूतों ) प्रतिनि-धियों के समान, दोनों प्रकार के राजपुरुष (पोलिस ) ( उरु-णसों ) ऊंची नाक वाले, वलवान वा तीक्ष्ण शक्ति वाले, (असु-तृपा ) प्राण रक्षा योग्य दृश्य मात्र से तृप्त होने वाले, भृति से संतुष्ट, (उदुम्बलों) अति बलशाली जन ( जनान् अनु चरतः ) प्रजाजनों को देखते हुए विचरते हैं। (तौ ) वे दोनों ( अस्मभ्यम् ) हमारे लिये और (सूर्याय दशये ) सूर्यवत् तेजस्वी दृष्टा अध्यक्ष के लिये ( इह अद्य ) इस देश और काल में ( भद्रम् असुम् पुनः दाताम् ) कल्याणकारक बल और जीवन बार २ देवें।

इसी प्रकार नासिकागत, प्राणतपंक बली दोनों प्राण अपान और दिन रात्रि परमेश्वर के दिये प्रत्येक जन्तु को प्राप्त हैं। वे हमें नित्य सूर्य का दुर्शन करावें, सुख दें, तथा दीर्घजीवी करें।

> यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हुविः। यमं हे युज्ञा गच्छत्यग्निदूतो अर्रङ्कृतः॥१३॥

भा०—( यमाय ) यम नियम की व्यवस्था करने वाले राजा के लिये ( सोमं ) आदरार्थ ओषधि, अन्न, ऐश्वर्य ( सुनुत ) उत्पन्न करो, और ( यमाय ) उस नियन्ता के उपकारार्थ ही ( हविः जुहुत ) यज्ञाग्नि में आहुतियोग्य द्रव्य दो, और अन्न प्रदान करो। ( यज्ञः ) यज्ञ और सत्सं-गादि भी ( अग्नि-दूतः ) अग्निवत् तेजस्वी दूतों वाला और ( अरंकृतः ) सुशोभित होकर ( यमं ह गच्छित ) उस नियन्ता को ही शरणार्थ प्राप्त होता है।

यमार्यं घृतवेद्धावेर्जुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वा यमहीर्घमायुः प्र जीवसे ॥ १४॥ भा०—(यमाय) उस नियन्ता के लिये ही ( वृतवद् हविः ) वृत से युक्त अन्न और स्नेह से युक्त कर ( जुहोत ) प्रदान करो । और ( प्र तिष्ठत च ) उक्तम मार्गों पर चलो, उक्तम पदों पर स्थिर रहो और देश-देशान्तर में प्रस्थान और प्रयाण करो । ( सः ) वह ( नः देवेषु ) हमारे बीच विद्वानों और वीर पुरुषों में (जीवसे) उनके जीवनार्थ (दीर्घायुः ( प्र आयमद् ) दीर्घजीवन प्रदान करे ।

यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हृव्यं जुहोतन । हुदं नम् ऋषिभ्यः पूर्वेजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकुद्भर्यः ॥ १४ ॥

भा०—(यमाय राज्ञे) नियन्ता व्यवस्थापक (राज्ञे) राजा के लिये (मधुमत्तमं) अति मधुर, अन्नयुक्त (हव्यं) ग्रहण करने योग्य पदार्थ (जुहोतन) प्रदान करो। (ऋषिभ्यः) ऋषियों के लिये यह आदर और (पूर्वेजभ्यः) पूर्वज और (पूर्वेभ्यः) पूर्व के (पथिकृद्धयः) मा उपदेश करने वालों को (इदं नमः) यह इस प्रकार अन्न, वचनादि द्वारा आदर-सत्कार प्राप्त हो।

त्रिकंदुकेभिः पति पळुर्वीरेकमिद् बृहत्। त्रिष्टुव्यायित्री छन्दा<u>ंसि सर्वा ता यम</u> ऋाहिता ॥ १६ ॥ १६ ॥

भाव—( एकम इत् बृहत्) यह एक ही महान् ब्रह्म (त्रि-कहुकेभिः)
तीन हुतगामी गुणों द्वारा ( पट् उवींः ) छहों महान् शक्तियों को (पति)
प्राप्त होता है। जैसे एक सूर्य, गर्मी, सदीं, वर्षा तीन गुणों से छहों कतुओं को
व्यापता है उसी प्रकार एक प्रभु ज्योति, गौ, आयु, अर्थात् सूर्य, सूमि और
जीवन तत्व इन तीनों द्वारा इन छहों बड़ी शक्तियों को चला रहा है। हौ,
पृथिवी, आपः, ओपधिगण, उक्, सूनृता अर्थात् सूर्य, भूमि, जल, वनस्पति
अन्न और वाणी ये छः बड़ी शक्तियां 'पट् उवीं' हैं। इति पोडशो वर्गः॥

## [ \$# ]

शंखो यामायन ऋषिः ॥ पितरा देवताः ॥ छन्दः—१, २, ७, १२—१४ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ६, १० त्रिष्टुप् । ४, ८ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । ६ निचृत ात्रिष्टुप् । ४ आची भुरिक् त्रिष्टुप् । ११ निचृष्जगती । चतुर्दशर्चं स्क्रम् ॥

उदीरतामवेर उत्परीस उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । असुं य ई्युरेवृका ऋतिज्ञास्ते नीऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ १ ॥

भा०—( अवरे उत् ईरताम् ) पर पद को अप्राप्त, निकृष्ट अल्प ज्ञान और अल्प आयु वाले जन ऊपर उठें। ( परासः ) पर, उत्कृष्ट पद को प्राप्त (पितरः) पालक जन भी (उत् ईरताम्) उत्तम पद को प्राप्त हों। इसी प्रकार (मध्यमाः सोम्यासः)मध्यम, अर्थात् उक्त दोनों वर्गों के बीच, मध्यम श्रेणी के भी पालक माता पिता जन ( उद् ईरताम् ) उत्तम पद को प्राप्त करें। ( ये ) जो ( ऋत-ज्ञाः ) सत्य ज्ञान के ज्ञानने वाले विद्वान् जन ( असुम् ईयुः ) प्राण, बल, आयु, जीवन को प्राप्त हों (ते) वे ( पितरः ) पालक जन ( अवृकाः ) वृक्ष के समान हिंसक और चौरवत् दाम्भिक न होंकर ( हवेषु ) संग्रामों और यज्ञों के अवसरों पर ( नः अवन्तु ) हमारी रक्षा करें।

हुदं पितृभ्यो नमी अस्त्वच ये पूर्वीको य उपरास हुँगुः। ये पार्थिवे रजस्या निर्षत्ता ये वा नूनं स्रुवृजनास विद्यु ॥ २॥

भा०—( ये पूर्वासः ) जो पूर्व, विद्या आदि शुभ गुणों में पूर्ण, और ( ये उपरासः ) सर्वोपिर विद्यमान अथवा (ये पूर्वासः, ये उपरासः) जो हमसे पूर्व और जो हमारे उपरान्त या बाद के ( अद्य ईयुः ) आज, अब हमें प्राप्त हैं ( ये पार्थिवे ) जो पार्थिव लोक, इस भूलोक पर ( आ निषत्ताः ) सब ओर उत्तम पदों पर विराजमान हैं और ( ये वा ) जो

निश्चय करके ( सु-वृजनासु ) शत्रु और प्रजा के दुःलों को <mark>दूर करने</mark> वाली. उत्तम बलशालिनी सेनाओं में अध्यक्ष होकर विराजते हैं उन (पितृभ्यः इदं नमः अस्तु ) प्रजापालक जनों को यह इस प्रकार का अन्न, वेतन, भृति, दण्ड, शासन-अधिकार और आदर-वचन प्राप्त हो। <mark>त्राहं पितृन्तसुविद्र्ञां त्रवित्सि नर्पातं च विक्रमे</mark>णं च विष्ण<mark>ीः।</mark> <u>बर्हिषदो ये स्वधयां सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहार्गमिष्ठाः ॥३॥</u>

भा०—( अहं ) मैं ( सुविद्त्रान् पितृन् अवित्सि ) उत्तम, शुभ <mark>ज्ञानवान्, और ग्रुभ, सुख प्राप्त कराने</mark> वाले पालक, माता पिता औ<mark>र गुरू-</mark> जनों को प्राप्त करूं। और मैं (विष्णोः नपातं) व्यापक प्रंसु के अवि-नाशी स्वरूप और (वि-क्रमणं च ) विविध सर्ग-रचना-कौशल या व्यापक रूप को ( अवित्सि ) जानूं। (ये) जा ( वर्हि-सदः ) यज्ञ, अन्तरिक्ष और बुद्धिमान्, मुक्त पद् वा उत्तम आसन पर विराजते और ( सुतस्य पित्वः ) उत्पन्न औषध, अन्न को (स्वधया भजन्त ) अपने स्व-शरीर पोपक रूप से सेवन करते हैं (ते) वे सौम्य पुरुष (इह आगमिष्ठाः) यहां उत्तम आद्र पूर्वक आने वाले हों।

वर्हिषदः पितर ऊत्य वांिंगा वो हृव्या चक्रमा जुषध्वम् । त त्रा गतार्वसा शन्तमेनाथा नः शं योर्ररपो द्धात ॥ ४॥

भा०—हे (बर्हि-पदः पितरः ) यज्ञ में विराजने वाले गुरु जनो ! आप लोगों की (ऊती अर्वाक्) हमारे प्रति सदा रक्षा, प्रीति और प्रसन्नता हो। ( इमा हब्या ) इन स्वीकारने, खाने और दान देने योग्य अन्न, वस्न, धनादि पदार्थों को हम (वः) आप छोगों के निमित्त (चक्रम) समर्पण करते हैं। (ते) वे आप लोग (आगत) आइये, (अथ) और (शन्त-मेन अवसा ) अति शान्तिदायक, रक्षा, प्रीति आदि से (नः शंयोः) हमें शान्ति सुख प्राप्ति और हमारे दुःख का नाश ( दधात ) करो । और <mark>(अरपः द्धात) पापों को दूर करो</mark> और पुण्यों को ग्रुभ कर्मों को प्राप्त कराओ ।

उपहूताः पितरेः सोम्यासी वर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । त आ गमन्तु त इह श्रुंबन्त्विध ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥४॥१७॥

भा०—( सोम्यासः पितरः ) सोम, अन्न, जल, ओषि, ऐश्वर्यादि के योग्य (पितरः ) माता पिता, गुरुजन (वर्हिण्येषु ) यज्ञोपयोगी (प्रियेषु ) तृप्तिदायक, (निधिषु ) नियम से धारण करने योग्य पदार्थों के निमित्त (उप-हूताः) आदर पूर्वक बुलाये हों। (ते) वे (इह आगमन्तु) यहां आवें। (ते इह अधि श्रुवन्तु) वे यहां अध्यक्ष होकर हमारे वचन सुनें। और (ते अस्मान् अवन्तु) वे हमारी रक्षा और हम से प्रेम करें। आच्या जार्चु दित्तिणुतो निषद्येमं यज्ञम्मि गृंगीत विश्वे। मा हिंसिष्ट पिनरः केन चिन्नो यद्घ आगः पुरुषता कर्राम ॥६॥

भा०—हे (पितरः) माता पिता, गुरु जनों के तुल्य प्रजापालक जनो ! (विश्वे) आप सब लोग (दक्षिणतः) दाएं ओर (जानु आच्य) गोड़े सिकोड़ कर (नि-सद्य) विराज कर (इमं यज्ञम् अभि गृणीत) इस यज्ञ वा उपास्य प्रभु को लक्ष्य कर उपदेश कीजिये। (यद् वः) जो आप लोगों के प्रति हम (पुरुषता आगः कराम) मनुष्य होने के कारण अपराध कर दें (केन चित्) किसी भी कारण से (नः मा हिंसिष्ट) आप लोग हमें पीड़ित न करें। गुरुजनों को आदरार्थ दक्षिण अर्थात दायें हाथ बैठाना चाहिये।

ञ्रासीनासो ञ्<u>रह</u>णीनांमुपस्थे <u>र</u>ियं धेत्त <u>ढाश्चषे मत्यीय ।</u> पुत्रेभ्येः पितर्स्तस्य वस्<u>वः प्र यंच्छत त इहोर्जे दधात ॥ ७ ॥</u>

भा०—हे (पितरः) पालक जनो ! (अरुणीनाम् उपस्थे) सब ओर उत्तम रूप, कान्ति आदि से चमकने वाली, भूमियों प्रजाओं और सहचारिणियों के समीप (आसीनासः) विराजते हुए आप लोग (दाञ्चचे मर्ल्याय) दानशील मनुष्य के उपकारार्थं उसके (रियं धत्त) दातव्य धन को धारण करो और कालान्तर में (तस्य पुत्रेभ्यः) उसके ही पुत्र पौत्रों के उपकारार्थ ( वस्वः प्रयच्छत ) उस धन का प्रदान करें 🕨 (ते) वे आप लोग (इह ऊर्जं दधात) इस यज्ञ में बल आधान करें, अधिकार धारण करें।

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽन्हिरे सोमपीथं वर्सिष्ठाः। तिर्भिर्<u>धमः संरराणो ह</u>र्वोष्युशन्नुशार्द्धः प्रतिकाममेत्तु ॥ ५ ॥

भा०—(नः) हमारे (ये) जो (पूर्वे) पूर्व विद्यमान, वृद्ध, विद्या आदि गुणों में पूर्ण (सोम्यासः पितरः) अन्न, ओपधि, ऐश्वर्य शिष्यपुत्रादि के योग्य हितैषी (वसिष्टाः) उत्तम 'वसु' अर्थात् अन्यों को बसाने वाले होकर (सोमपीथं अनु ऊहिरे) सोम अर्थात् शिष्यादि से पालन करने योग्य ज्ञानको प्रतिदिन धारण करते वा तर्क द्वारा विवेचन करते हैं ( तेभिः उशिद्धः ) उन प्रिय गुरु जनों के साथ ( सं-रराणः यमः ) अच्छी प्रकार सुख पूर्वक रहता हुआ यमनियमों का पालक शिष्य वा नवगृहस्थ (प्रतिकामम् उशन्) प्रत्येक उत्तम पदार्थ को चाहता हुआ (हवींपि अत्तु ) उत्तम अन्नों का उपभोग करे।

ये तातृषुदेवात्रा जहमाना होत्राविदः स्तोमतप्रासो ऋकैः। आय्ने याहि सुविद्त्रेभिर्वाङ् सुत्यैः कुट्यैः प्रितृभिर्घर्मसद्गिः॥६॥

भा०—(ये) जो (होत्रा-विदः) अग्निहोत्र, दान और 'होत्रा' अर्थात् वेदवाणी को जानने हारे (स्तोम-तप्टासः) बेद के सूक्तों को खोल २ कर बतलाने वाले, विद्वान् पुरुष (देवत्रा) विद्या के इच्छुक शिष्यों को (जेहमानाः) प्राप्त होकर उनके लिये (तातृपुः) धनादि चाहते हैं उन (अर्केः) अर्चनीय ( सुविद्त्राभिः ) उत्तम ज्ञानवान् ( सत्यैः ) सत्यभाषी, सज्जन, (कव्यैः) क्रान्तदर्शी, ( घर्म-सद्भिः ) तेजस्वी, तपस्वी, षज्ञस्थ, (पितृभिः) पितृवत् पूज्य गुरुजनों सहित हे, (अरने ) तू विनीत शिष्य ! हे उत्तम नायक ! तू सबके ( अर्वाङ् आयाहि ) समक्ष आ ।

ये सुत्यासी हविरदी हविष्पा इन्द्रेण देवैः सुरथं द्रधानाः। त्राप्ते याहि सहस्रं देव<u>वन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्घर्मसर्द्धः॥१०॥१८॥</u>

भा०—( ये ) जो ( सत्यासः ) सत्याचरणशील, ( हविः अदः ) उत्तम अन्न के खाने वाले, निरामिष, ( हविष्पाः ) उत्तम अन्नरस का ही पान करने वाले, (इन्द्रेण देवैः) आत्मदर्शी गुरु और विद्याभिलाषी शिष्यजनों के साथ ( स-रथं दघानाः ) एक समान रथ को घारण करने वाले, उनके समान आदर प्राप्त हैं, उन (देव-वन्दैः) शिष्यजनों से वन्दनीय, ( परै: पूर्वै: ) श्रेष्ठ, पूर्व, विद्यादि में पूर्ण ( धर्म-सिद्धः ) तेजस्वी, तपस्वी जनों के साथ हे (अग्ने) ज्ञानवन् तेजस्विन्! त् भी (सहस्रं आयाहि) बलवान् पद को प्राप्त हो, वा अनेक ऐश्वर्य-अधिकार प्राप्त कर। त्राग्निष्वात्ताः पित<u>र</u> एह गंच्छु<u>त</u> सर्दः सदः सदत सुप्रणीतयः। श्रुत्ता हुवींषि प्रयंतानि <u>ब</u>िहिंष्यथा <u>र्</u>यायं सर्ववीरं द्घातन ॥११॥

भा०—( अग्नि-सु-आत्ताः ) अंग में विनयशील शिष्यों, और अग्निवत् तेजस्वी पुरुषों द्वारा उत्तम रीति से आश्रित (पितरः) उनके पालक गुरुजनो ! हे (सुप्रणीतयः) छुभ, उत्कृष्टमार्ग में छेजाने वालो ! आप लोग ( इह आगच्छत ) यहां आइये । और ( सदः सदः सदत ) प्रत्येक सभा में और उत्तम २ आसन पर विराजिये। आप लोग ( प्रयता हवींपि ﴾ नियत अन्न, भृति, वेतन आदि का (अत्त) उपभोग कीजिये। (अध) और (विहिंपि) इस राष्ट्र यज्ञ में (सर्व-वीरं रियं) समस्त वीर पुरुपों से युक्त ऐश्वर्य को ( दधातन ) धारण करें। त्वमंग्न ईिळ्तो जातबेदोऽवाड्ड्व्यानि सुर्भाणि कृत्वी।

मादा पितृभ्यः स्वधया ते ऋचन्नुद्धि त्वं देव प्रयंता हुवींषि १२

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन्! हे (जातवेदः) धन, ऐश्वर्य और ज्ञान, विद्या मे प्रसिद्ध! (त्वम् ईडितः) तृ स्तुतिपात्र और सर्वप्रिय होकर (हन्यानि) खाने और प्रहण करने योग्य पदार्थों को (सुरभीणि कृत्वी) उत्तम गन्ध युक्त और उत्तम वलप्रद करके (अवाट्) प्रदान कर। तू (पितृभ्यः प्रादाः) उस प्रकार के ही अन्न अपने पालक गुरुजनों को भी आदरपूर्वक प्रदान कर। (ते) वे उस अन्न का (स्वध्या) 'स्व-धा' अर्थात् अपने शरीर के पोपण धारण के निमित्त ही (अक्षन्) प्राप्त करें। और (त्वं) तू भी हे (देव) दानशील! विनीत! (प्रयता हर्वीषि) अपने गुरुजनों से प्रदान किये अन्नों को (अद्धि) भोजन किया कर। ये चेह पितरो ये च नेह याँश्वं विद्या याँ उंच न प्रविद्या। देव। ते जीतवेदः स्वधाभिर्यं सुरुतं जुषस्व।। १३॥ त्वं वेद्य यित् ते जीतवेदः स्वधाभिर्यं सुरुतं जुषस्व।। १३॥

भा०—(ये च इह पितरः) जो यहां पिता, पालक गुरुजन हैं,
(ये च न इह) और जो यहां नहीं हैं। (यान् च विद्य) और जिनको हम
जानते हैं और (यान् उ च न प्र-विद्य) जिनको हम नहीं जानते हैं, हे
(जात-वेदः) विद्यावन्! ऐश्वर्यवन्! (यित) यिद (ते) उनको (त्वं वेत्थ) त्
जानता है तो (स्वधािभः) अन्न जलों, वेतनों सिहत (सुकृतं) उत्तम
रीति से किये (यज्ञं जपस्व) यज्ञ, दान का सेवन कर, उनको भी आदर
पूर्वक अन्नादि प्रदान कर।

ये अग्निद्वन्धा ये अनिग्निद्वन्धा मध्ये द्विवः स्वधया माद्यन्ते । तेप्तिः स्वराळसुनीतिमेतां येथावृशं तुन्वै कल्पयस्व ॥१४॥१६॥

भा०—ये (अग्नि-दग्धाः) जो लोग अग्नि, ज्ञानवान् प्रभु या गुरु द्वारा अपने अज्ञान पापादि को भस्म कर देने वाले, वा अग्नि को प्रज्वलित करने वाले, और (ये अनग्नि-दग्धाः) अग्नि, यज्ञ, गुरु आचार्यादि द्वारा अभी कर्मों को भस्म नहीं कर पाये वा जो संन्यासी अग्निहोत्र नहीं करते और (मध्ये दिवः) भूमि में वा ज्ञान-ज्योति वा प्रकाश के बीच ही (स्वध्या) अन्न वा जल, वा स्वशरीर की धारणा शक्ति के बल से (मादयन्ते) सदा तृप्त, वा सुखी रहते हैं (तेभिः) उनके साथ तू (स्वाराट्) स्वयं देदीप्यमान होता हुआ (एताम्) इस (असु-नीति) प्राण वा बल प्राप्त करने वाले (तन्वं) देह को (यथावशं) यथाशक्ति (कल्पयस्व) समर्थ बना। इत्येकोनविंशो वर्गः।

### [ १६ ]

दमने। यामायन ऋषिः ॥ त्रग्निदेवता ॥ छन्दः—१,४,७,८ निचृत् त्रिष्ड्पू १, ४ विराट् त्रिष्डप् । ३ भुरिक् त्रिष्डप् । ६,६ त्रिष्डप् । १० स्वराट विष्डप् । ११ अनुष्डप् । १२ निचृदनुष्डप् । १३,१४ विराडनुष्डप् ॥ चतुर्शर्षं स्कम् ॥

मैनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चित्तियो मा शरीरम्। यदा शृतं कृणवी जातवेदो उर्थमेनं प्र हिंणुतात्पितृभ्यः॥१॥

भा०—हे (अम्ने) अमे ! तेजस्विन् ! विद्वन् ! गुरो ! (एनं) इस प्रजाजन वा शिष्य को (मा वि दहः) विशेष रूप से भस्म मत कर। (मा अभि शोचः) शोक से संतप्त मत कर। हे जातवेदः! विद्याओं में सम्पन्न! हे ऐश्वर्यवन् ! (यदा) जब तृ इसे (श्वतं कृणवः) परिपक्त करे, तब (अस्य त्वचं मा चिश्चिपः) इसकी त्वचा को मत विछिटा, अर्थात् कठोर शारीरिक दण्ड से त्वचा को भंग करने वाली असद्य पीड़ा न दे। (मा शारीरं चिश्चिपः) देह को भी विश्चिस या वेचैन मत कर। (अथ) अनन्तर (एनं) परिपक्व बल-वीर्य से सम्पन्न इस जन को (पितृभ्यः) माता, पिता, चाचा, ताऊ, आदि जनों की सेवा के लिये (प्र हिणुतात्) भेज देना

शृतं युदा करासि जातवेदोऽथेमेनुं परि दत्तात् पितृभ्यः । युदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानी वशनीभैवाति ॥ २ ॥

भा०-हे (जात-वेदः) समस्त विद्याओं के जानने हारे गुरो ! (यदा) जब तू (एनं श्रतं ईं करिस) इसको सब प्रकार से परिपक्व कर छे (अथ एनं पितृभ्यः परि दत्तात्) तब ही उसको माता पितादि की सेवा में प्रदान कर, पूर्ण विद्वान होने के पूर्व नहीं। क्योंकि ( यदा ) जब पुरुष ( एताम् असु-नीतिं गच्छति ) इस प्रकार की प्राण और बल के धारण करने की शिक्षा को प्राप्त कर छेता है (अथ) तभी वह (देवानां) विपय-क्रीड़ाशील इन्ट्रियों को वश करने में समर्थ होता है। उससे पूर्व अजितेन्द्रिय होने के कारण उसका नाना प्रलोभनों में पड़ जाना सम्भव <mark>है।</mark>

स्<u>य</u>ुं चत्तुर्गच्छतु वार्तमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मे<mark>णा ।</mark> श्रुपो वो गच्छ यदि तर्त्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्टा शरीरैः॥३॥

भा०-हे मनुष्य ! जीव ! (सूर्यं चक्षुः गच्छतु ) आंख सूर्यं के प्रकाश को प्राप्त करे। (आत्मा वातम् ) आत्मा, यह प्राण या देह वायु को प्राप्त करे, शुद्ध वायु ग्रहण करे। त् (धर्मणा) धर्म, सामर्थ्य के अनुसार, (द्यां च गच्छ) आकाश और (पृथिवीं च) पृथिवी को वा माता और पिता को भी वा काम्य फल और देह को प्राप्त कर। (वा अपः गच्छ ) वा तू कर्म, जलतत्व, आप्त जनों, प्राप्तच्य पदार्थों को भी प्राप्त कर। (यदि ते तत्र हितम् ) यदि उनमें तेरा हितकारी अभिप्राय विद्यमान है तो तू ( शरीरै: ) शरीरों, उसके अंगों द्वारा (ओवधीषु) ओषधियों और अन्नों के आधार पर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा प्राप्त कर ।

श्रुजो भागस्तपेसा तं तपस्य तं ते शोचिस्तपतु तं ते श्रुचिंः। <mark>ऱ्यास्ते शिवास्त</mark>न्वो जातेव<u>द</u>स्ताभिर्वहैनं सुकृतामु लोकम् ॥ ४ ॥ भा०—(भागः) नाना कर्मफलों का भोक्ता आत्मा (अजः) जन्मादि से रहित है। हे (जातवेदः) विद्वन् ! (तं) उसको (तपसा तपस्व) तप से संतप्त कर, आत्मा को तप द्वारा ग्रुद्ध कर। (ते शोचिः) तेरा ग्रुद्ध प्रकाश (तं) उस आत्मा को (तपतु) तप्त करे और (तं ते अचिः तपतु) उसी आत्मा को तेरा अर्चनीय ज्ञान तप्त करे, ग्रुद्ध करे। (याः) जो (ते शिवाः तन्वः) शान्तिदायक कल्याणकारी रूप हैं (ताभिः एनं सुकृताम् लोकम् वह) उनसे उसको तू पुण्यकमें जनों के स्थान में प्राप्त करा, जहां वह भी उत्तम कर्म करने वाला बने।

अर्व सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुत्रश्चरति स्वधामिः। आयुर्वसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः॥शा२०॥

भा० — हे (असे) तेजस्विन्! ज्ञानवन्! (यः) जो (ते आहुतः) तेरे अधीन समर्पित होकर (स्वधाभिः) भिक्षादि अन्नों द्वारा तेरी सेवा करता है उस शिष्य को तू (पुनः) फिर (पितृभ्यः अव सृज) पालक जनों के हितार्थ भेरित कर। वह (वसानः) अपने को उत्तम वस्त्रों से आच्छादित कर (शेषः आयुः उपवेतु) अपनी शेष आयु को माता पिता के साथ व्यतीत करे। हे (जातवेदः) विद्वन्! वह (तन्वा सं-गच्छताम्) ह इ शरीर से सदा युक्त रहे। इति विशो वर्गः।

यत्ते कृष्णः राकुन त्रांतुताद पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः। श्रुग्निष्टद्विश्वादंगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणाँ त्राविवेश ॥६॥

भा०—(यत्) जब (ते) तुझे (कृष्णः) काला वा काटने वाला (शक्तनः) पक्षी वा शक्तिशाली वा दुःखदायी जन्तु, वृश्चिक आदि (आ तु-तोद) खूब व्यथित करे (पिपीलः) कीड़ा, मकोड़ा काटे वा (सर्पः) सांप जाति का जन्तु काटे (:उत वा श्वा-पदः) वा कुत्ते के समान पंजे वाला, कुत्ता, गीदड़, विल्ली, विल्ला, सिंह ब्याघ्र आदि काटे, (तत्) उसको

(अग्निः) अग्नि वा ज्ञानवान् पुरुष (विश्वात्) सब प्रकार से (अगद् कृणोतु) पीड़ारहित करे। (सोमः च) और जो ओषधि-विज्ञ पुरुष (ब्राह्मणान् आ विवेश) वेदज्ञ विद्वान् को प्राप्त है वह भी उसको नीरोगः करे।

श्चरनेर्वर्षे परि गोभिवर्ययस्व सं प्रोग्णेष्व पीर्वसा मेर्नसा च । नेत्त्वा धृष्णुर्हर्समा जहीषाणा द्रभृग्विध्वयम्पर्यङ्क्षयाते ॥ ७ ॥

भा०—त् (अग्नेः गोभिः) ज्ञानवान् पुरुष की ग्रुभ वाणियों द्वाराः (वर्म) अपने को रक्षा करने के योग्य वस्त्र कवचादि (पिर व्ययस्त्र) धारण करा। और (पीवसा मेदसा च) पुष्टिकारक और स्नेहयुक्त देहचातुओं से अपने को (सं प्र ऊर्णुं व) अच्छी प्रकार आच्छादित कर। जिससे (धण्णुः) धर्पणशील, अग्नि सदश गुरु (जर्ह्णाणः) अति प्रसन्त होकर (दथक्) अति कठोर होकर (वि-धक्ष्यन्) विपरीत पापादि को दथ्य करना चाहता हुआ (त्वा नेत् पर्यं खयाते) तुझे न घेर ले, तुझे दिण्डत न करे।

इमम्पने चमुसं मा वि जिंहरः प्रियो देवानीमुत सोम्यानीम् । एष यश्चमसो देवपानुस्तर्सिमन्देवा ऋमृती मादयन्ते ॥ ८॥

भा०—हे (असे) तेजस्विन् ! असिवत् प्रकाश देने हारे ! तू (इमं चमसं) इस कृपापात्र जन को (मा विजिह्नरः) कभी विपरीत दिशा में कृटिल मत बनने दें। प्रत्युत वह (देवानाम् प्रियः) ज्ञान धनादि देने बालों को प्रिय और (सोम्यानाम् प्रियः) सोम, पुत्रवत् शिष्य के प्रिय माता पिता आदि को भी प्रिय हो। (यः) जो (चमसः) पात्र के समान विनीत होकर (एपः) वह (देवपानः) विद्वानों का पालक वा शुभ गुणों वा ज्ञान रसों का पान करने वाला है (तस्मिन्) उस पर समस्त (देवाः) विद्वान् (अमृताः) दीर्घायु जन (मादयन्ते) अति हर्षित होते हैं। कृष्यादम् गिन प्र हिंगोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो ह्व्यं वहतु प्रजानन् ॥ ६॥

भा०—उक्त प्रकार के गुरु शिष्य की व्यवस्था के द्वारा, मैं (कव्या-दम्) मांस के खाने वाले (अिंग्न) संतापदायक दुष्ट जनतु वा मृत्यु को भी (दूरं प्र हिणोमि) दूर करने में समर्थ होऊं। और (रिप्र-वाहः) पाप को धारने वाले पुरुष (धम-राज्ञः गच्छतु) नियन्ता राजा के पुरुषों के हाथों जावे। (इतरः) और उससे अन्य निष्पाप जन (जात-वेदाः) विद्यावान् और धनसंपन्न होकर (प्र-जानन्) भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करता हुआ, (इह एव) यहां, इस आश्रम में ही, (देवेभ्यः हव्यं वहतु) ज्ञान धन आदि के दाता विद्वानों को अन्न आदि प्रदान करे। वह गुरु (देवेभ्यः) विद्या के अभिलाषी अन्नों को (हव्यं) ग्राह्म ज्ञानआदि प्रदान करे। यो श्राद्धाः क्रव्यात्प्रविवेश वो गृहमिमं पश्यन्नितरं ज्ञातवेदसम्। तं हैरामि पितृयन्नायं देवं स धर्मिन-वात्परमे सुधस्थे ॥१०॥२१॥

भा०—(यः) जो (अग्निः) अग्नि के समान संतापदायक (क्रव्यात्) मांसभक्षी जन (इतरं) अपने से भिन्न (जात-वेदसं) विद्या और ऐश्वर्य से संपन्न को देखकर (इमं वः गृहम्) इस आप के घर में (प्र-विवेश) प्रवेश करे मैं (तंहरामि) उसको दूर कर्छ । और (सः) वह विद्या और ऐश्वर्य से संपन्न पुरुष (पितृ-यज्ञाय) पालक माता पिता और गुरुजनों के यज्ञ अर्थात् आदर-सक्कार और सत्संग लाभ के लिये (परमे) सर्वोत्कृष्ट (सधस्थे) स्थान पर स्थित (देवं धर्म) दीप्तिमान्, तेजस्वी, सूर्यवत् प्रकाशमान प्रभु, तपस्वी वा ज्ञानी पुरुष को (इन्वात्) प्राप्त करे । घरों में मांसाहारी क्र्र, पुरुष विद्वान् का वेश बना कर स्थान न पावे। प्रत्युत गृहस्थी जन बड़े गुरुजनों के सत्संग-लाभ के उद्देश्य से भी विद्वान्, सूर्यवत् वत् तपस्वी के पास जावें, न कि धन हरे लोलुपों के पास । क्योंकि वे

इमशानाग्नि वा भेड़िये के तुल्य संतापक होते हैं। अधर्ववेद में 'देवं' के स्थान में 'दूरं'पाठ है, 'इन्वात्' के स्थान पर 'इन्धात्' पाठ है। इत्येकोन-विंशो वर्गः ॥

यो श्राप्तः क्रव्यवाहनः पितृन्यचहितावृधीः। प्रदु हुव्यानि वोचित देवेभ्यश्च पितृभ्य आ॥ ११॥

भा०—(यः) जो (क्रव्य-वाहनः अग्निः) कटे काष्टादि में लगे अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुरुष (क्रव्य-वाहनः) उत्तम अन्नों या कटी हुई समिधादि को हाथ में धारण करने वाला होकर (ऋतदृधः पितृन् यक्षत्) सत्य-ज्ञान को बढ़ाने वाले गुरु आदि पालक जनों का आदर-सत्कार और सत्संग करता है वह ही (देवेभ्यः च) उत्तम विद्वानों और (पितृभ्यः) गुरु जनों के (हव्यानि) उत्तम प्राह्म ज्ञानों को (प्र वोचिति, आ वोचिति) प्रवचन करता और कराता और अन्यों को उपदेश करता है।

'क्रव्य-वाहनः'—क्रव्यस्य हविषः वोढा इति सायणः॥ क्रविषः— भक्षितस्य (यजु २५।३३) अथवा गन्तुः इति दयानन्दः (यजु॰ २५। ३२। निष्कव्यादम् —क्रव्यम् पक्षं मासम् अत्ति इति दयानन्दः। (यजु॰ १।७)। क्रव्यं विकृत्ताजायते इति नैरुक्ताः (निरु० ६।३२)

ड्रशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः सिर्धिमहि । ड्रशन्तुशत आ वह पितृन्हविषे अत्तवे ॥ १२ ॥

भा०—हे विद्वन् ! हम ( उश्चन्तः ) तुझे चाहते हुए ही ( त्वा नि धीमिहि ) तुझे स्थापित करते हैं और ( उशन्तः ) तुझे वा तुझ से ज्ञानादि की कामना करते हुए ही ( सम् इधीमिहि ) तुझे प्रज्वलित करते हैं । हे ज्ञानवन् ! तू ( उशन् ) अग्निवत् प्रदीस और इच्छावान् होकर ही ( उशतः पितृन् ) तुझे चाहने वाले माता, पिता, गुरुजनों को ( हविषे अत्तवे ) उत्तम अन्न भोजन कराने के लिये ( आ वह ) रथादि द्वारा प्राप्त

करा और ( आ वह ) अपने कन्धों पर उनके भरण पोषण का भार वहन कर । अथवा, हे विद्वन् ! तृ विद्यार्थियों को चाहता हुआ ( उशतः पितृन् आ वह ) विद्याभिलापी व्रतपालकों को प्राह्म ज्ञान प्राप्त कराने के लिये धारण कर ।

थं त्वमेग्ने समद्द<u>िस्तमु निर्वापया पुर्तः।</u> कियाम्ब्वर्च रोहतु पाकदुर्वा व्यल्कशा ॥ १३॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि जिस स्थान पर घास को जला देता है उसको असम कर देने पर वह स्वयं शान्त होकर बाद में और भी अधिक घास उत्पन्न होने का कारण बनता है उसी प्रकार हे (अग्ने) ज्ञान के प्राप्त कराने वाले! उपदेष्टः! गुरो! (त्वं) तू (यम्) जिस शिष्य को (सम् अदहः) अग्निवत् संतप्त करे। (तम् उ) उसको ही (पुनः) कालान्तर में वा बार २ (निर्वापय) जल के समान शीतल दयाई होकर, शान्त. अनुद्विम, सुखी किया कर। (अत्र) उसमें (कियाम्बु) कितना अथाह जलवत् ज्ञानसागर (रोहतु) उत्पन्न हो और (पाक-दूर्वा) पकी दूव के समान (वि-अल्कशा) विविध शाखायुक्त वेद-विद्या (रोहतु) लता के समान उगे और बढ़े।

शीतिके शीतिकावित हार्दिके हार्दिकावित । अग्रह्क्यार्थसु सं गम इमं स्वर्धांत्रं हर्षय ॥ १४ ॥ २२ ॥ १ ॥

भा०—हे ( शीतिक ) शीतल स्वभाव वाली ! हे ( शीतिकावित ) शीतवत् शान्तिदायक वाणियों से युक्त ! हे ( ह्वादिक ) आल्हाददायिनि ! हे ( ह्वादिकावित ) आह्वाद देने वाली वाणियों से युक्त विद्ये ! तृ ( मण्डू-वया ) तत्वज्ञान में जल में मण्डूकी के समान निमग्न होने अर्थात् गहरी दुवको लगाने वाली बुद्धि के द्वारा ( आ गमः ) प्राप्त हो, ( सं गमः ) अच्छी प्रकार विदित हो । और ( इमं अग्निम् ) उस विद्वान् को (सु हर्षय) अच्छी प्रकार हिष्ति कर । इति द्वाविंशो वर्गः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः।

#### [ 29 ]

देवश्रवा यामायन ऋषि: ।। देवताः--१, २ सरएयूः । ३-६ पूषा । ७--१ सरस्वती । १०, १४ आपः । ११—१३ आपः सोमो वा ॥ छन्दः —१, ५, विराट् त्रिष्डप् । २, ६, १२ त्रिष्डप् । ३, ४, ७, ६—११ निचृत् ात्रिष्ट्रप्। १३ ककुम्मती बृहती । १७ अनुष्टुप्। चतुर्दशर्चं स्कम्।। त्वष्टी दुहित्रे वहतुं क्रेगोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति। यमस्य माता पर्युद्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ १॥

भा०—(त्वष्टा) संसार का रचने वाला परमेश्वर (दुहिन्ने) सर्वे जगत् को प्रकरने वाली प्रकृति को ( वहतुं कृणोति ) वहन या धारण करता है। तभी (इदं विश्वं भुवनं ) यह समस्त उत्पन्न होने वाला जगत् (सम् एति ) उत्पन्न होता है। ( यमस्य महः विवस्वतः ) महान् , सर्व जगत् के नियन्ता विविध लोकों के स्वामी प्रभु परमेश्वर की (जाया) विश्व की उत्पादक प्रकृति ( पर्युद्धमाना ) सब प्रकार से प्रभु द्वारा धारण की जाकर (माता) जगत् की जननी, माता होकर (ननाश) अन्यक्त रूप से विद्यमान रहती है। उसी प्रकार ( त्वष्टा ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष (दुहित्रे) अन्नादि देने वाली भूमि के तुल्य सब काम्य सुखों की देने हारी स्त्री के हितार्थं ही (वहतुं कृणोति) विवाह करता है, (इति इदं विश्वं सुवनं समेति) इसी कारण यह समस्त लोक ठीक २ चलता है। (यमस्य विवस्वतः) विवाह कर्त्ता, विविध धनों के स्वामी पुरुष द्वारा (पर्युद्धमाना) परिणयपूर्वक विवाह की गर्या ( जाया ) पुत्रीत्पादन में समर्थ स्त्री ( माता सती महः ननाश) कालान्तरों में माता होकर अति महान् पति के समान प्ज्यपद को प्राप्त होती है।

उपाध्यायाद् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पदान्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ मनु । २ । १४५ ॥ यास्क के अनुसार—त्वष्टा सूर्य दुहिता उपा को धारण करता है तब यह सब विश्व प्रकट होता है। तब उस महान् सूर्य की उत्पादक माता रात्रि, उससे लुप्त हो जाती है।

अपोग्द्दन्नमृतां मत्येंभ्यः कृत्वो सर्वर्णामद्दुर्विवस्वते । उताभ्विनीवभर्यस्तदासीद्जीहादु द्वा सिंथुना संरुगयुः ॥ २ ॥

भा०—जल, भूमि आदि तत्व उस (अमृतां) अविनाशिनी प्रकृति को (अप अगूहन्) अपने भीतर छिपा कर रखते हैं। वे (विवस्वते सवर्णाम्) विविध लोकों के स्वामी, परमेश्वर के समान वर्ण की, अब्यक्त, ब्यापक प्रकृति को ( कृत्वा ) ब्यक्त करके ( मर्त्येभ्यः ) मरणधर्मा जीव, प्राणियों के उपभोग के लिये ( अद्दुः ) प्रदान करते हैं । वह ( सरण्यूः ) सरण-शील, गतिशील, विकृति को प्राप्त प्रकृति (द्वा मिथुना अजहात्) दो जोड़ों को उत्पन्न करती है ( उत ) ( यत् तत् आसीत् ) जो अन्यक्त रूप में थी वही (अधिनौ अभरत्) आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न करती है। यास्क के अनुसार-यह वाणी का वर्णन है। विवस्तान् उस प्रभु की (अमृतां) उस नित्य वाणी को विद्वान् गण (सवर्णां कृत्वा ) वर्णी सहित करके ( अप अगहून् ) खोल २ कर वर्णन करते हैं और ( मर्त्येभ्यः अददुः ) मनुष्यों के हितार्थं प्रवचन द्वारा प्रदान करें। ( यत् तत् आसीत् ) वह जो परम ब्रह्म-ज्ञानमय वाणी है वह (अधिनौ ) विद्या में व्यापनशील, जितेन्द्रिय गुरु शिष्य दोनों को ( अभरत् ) धारण-पोपण करती है। वह (सरण्यू:) गुरु से शिष्य को प्राप्त होने वाली वाणी, (द्वा मिथुना) दोनों जोड़ों को (अजहात्) उत्पन्न करती है। अर्थात् आगे भी इसी प्रकार गुरु से शिष्य-परम्परा चलती है।

पूषा त्<u>वे</u>तश्च्यावयतु प्र <u>विद्वाननेष्टपशुर्भुवेनस्य गोपाः ।</u> स त्वेतेभ्यः परि ददत्<u>पितृभ्योऽग्निर्</u>डेवेभ्यः सुविद्वित्रेयेभ्यः॥३॥

भा०—( पूपा ) सबको पोपण करने वाला ( विद्वान् ) ज्ञानवान् पुरुप (त्वा इतः प्र च्यवतु) तुझे उत्तम मार्ग की ओर ले जावे । वह (अनष्ट-पद्यः ) ऐसे पद्य पालक के समान है जिसकी रक्षा में रहते हुए पद्युगण कभी नाश को प्राप्त नहीं होते । (सः अग्निः) वह ज्ञानवान् सर्वप्रका-शक प्रभु (त्वा) तुझ जीव को ( एतेभ्यः पितृभ्यः ) इन माता पिता, चाचा आदि पूज्य एवं ( देवेभ्यः ) सुख आदि के देने वाले तुझे चाहने वाले (सुविद्त्रियेभ्यः) उत्तम ज्ञान के रक्षक गुरुओं के हाथ ( परि ददत् ) प्रदान करता है।

त्रायुं <u>विंश्वायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वां पातु</u> प्रपंथे पुरस्तात्। यत्रासंते सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः सविता देघातु ॥४॥

भा०—( विश्वायुः ) सव को जीवन देने वाला, सर्वत्र ज्यापक, ( आयुः ) वायुवत् सबका प्राणाधार प्रभु ( त्वा परि पासित ) तेरी सर्वत्र रक्षा करे। (पूषा) सर्वपोषक प्रभु (प्रपथे) उत्तम मा भें (पुरुस्तात्) आगे से (पातु) रक्षा करे। (यत्र सुकृतः आसते) जिस स्थान पर उत्तम कर्म करने हारे पुण्यात्मा लोग विराजते हैं और ( यत्र ते ययुः ) जिस उत्तम छोक में वे जाते हैं वा जिस मार्ग पर चलते हैं ( तत्र ) वहां, उस मार्ग में ( देवः सविता ) प्रकाशदाता, सर्वोत्पादक प्रभु (त्वा द्धातु) तुझे भी स्थापित करे।

पूषेमा आशा अर्नु वेद सर्वाः सा अस्मा अस्यतमेन नेषत्। 

भा०—( पूषा ) सर्वपोषक प्रभु ( इमाः सर्वाः आशाः ) इन समस्त दिशाओं और हमारी इच्छाओं को (अनु वेद ) प्रतिक्षण जानता है। (सः अस्मान्) वह हमें (अभय-तमेन) अत्यन्त भय से रहित मार्ग से (नेपत्) हे चहे। (स्वस्ति-दाः) वह समस्त कल्याणों का देने वाला आ-गृणिः ) सर्वत्र सब प्रकार से प्रकाशों से युक्त, सूर्यवत्, (सर्व-वीरः) सब वीरों का स्वामी, सब प्राणों का स्वामी, सब को विविध विद्याओं का उपदेश करने वाला, (प्र-जानन्) सब उत्तमज्ञान को जानता हुआ, सर्वज्ञ प्रमु (अप्र-युच्छन् ) प्रमाद न करता हुआ (नः पुरः एतु ) सदा हमारे आगे मार्गदर्शी होकर रहे । इति त्रयोविशो वर्गः ॥ प्रपेथे पृथामंजनिष्ट पूषा प्रपेथे दिवः प्रपेथे पृथिव्याः । उभ ग्रामि प्रियतमे सुधस्थे आ च पर्य च चरित प्रजानन् ॥६॥

भा०—(पथाम् प्रपथे) सब मार्गों में से उत्तम मार्ग में (पूण अजिनष्ट) सर्वपोषक प्रभु ही सबको मार्ग दिखाने वाला होता है। वही (दिवः प्रपथे, पृथिव्याः प्रपथे) आकाश और भूमिके उत्तम मार्ग में रक्षक होता है। वह ही (प्र-जानन्) उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभु (उमे प्रिय-तमे सध-स्थे) दोनों अति प्रिय इह लोकों और परलोकों में भी (आ च परा च चरति) समीप और दूर भी विद्यमान रहता है। वह ही (आ चरति च) पुण्य कर्मों का अनुकृल फल देता है और (परा चरति च) दुष्ट कर्मों का प्रतिकृल फल देता है। वह ही (प्रजानन्) खूब जानता है कि इसने यह बुरा वा अच्छा काम किया है और इस २ कर्म का यह २ फल है। सर्मस्वतीं देवयन्तीं हवन्ते सर्मस्वतीमध्वरे तायमाने।

सरस्वती देवयन्ती हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमनि । सरस्वती सुकृती ब्रह्मयन्त सरस्वती दाशुषे वार्ये दात् ॥ ७ ॥

भां०—(देवयन्तः) ज्ञान-प्रकाश देने वाले, परम सुखदाता, प्रभु की कामना करते हुए विद्वान् लोग उसको (सरस्वतीम् हवन्ते ) सर्वप्रशस्त ज्ञान से सम्पन्न शक्ति स्वीकार करते हैं और (अध्वरे तायमाने ) यज्ञ के विस्तृत होने पर (सरस्वतीम् हवन्ते ) ज्ञानमय वेदवाणीवत् उस प्रभु का स्मरण करते हैं। (सुकृतः ) उत्तम आचरण करने वाले पुण्यात्मा लोग (सरस्वतीं अह्वयन्त ) उस ज्ञानमयी वेदवाणी और प्रभु को ही पुकारते

हैं। क्योंकि वह (सरस्वती) उत्तम ज्ञान की स्वामिनी शक्ति ही (दाशुषे वार्यं दात्) आत्मसमर्पक, दानशील, त्यागी पुरुष को सब वरण योग्य उत्तम ज्ञान, धन प्रदान करता है। (२) उत्तम ज्ञान वाली विदुर्घी स्त्री भी 'सरस्वता' कहाती है, विद्वान्, पुत्र चाहने वाले, यज्ञकर्त्ता और पुण्य चरित्रवान् पुरुप उत्तम विदुपी स्त्री को पत्नीरूप से अंगीकार करते हैं। वह उत्तम, बीजप्रद स्वामी को उत्तम पुत्र देती है ।

सर्स्वित या सुर्थं युयार्थं स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मद्दन्ती । <mark>य्रा सद्यास्मिन्वर्हिषिं मादयस्वानर्म</mark>ीवा इष् त्रा घेह्यस्मे ॥ ८॥

भा०—हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान की स्वामिनि ! वा हे विदुषी ! (देवि) ज्ञानप्रकाश की देनेहारी! (या) जो तू (स्वधाभिः) उत्तम अज्ञ, ( पितृभिः ) पालक माता पिता, गुरुजनों सहित ( मदन्ती ) स्वयं तृप्त और अन्यों को प्रसन्न करती हुई ( स-रथं ययाथ ) एक समान रथ में जाती है, वह तू ( अस्मिन् आ-सद्य ) इस यज्ञ में उत्तम आसन पर आदरपूर्वक ावराज कर ( अस्मे ) हमें ( अनमीवाः ) रोगरहित ( इषः ) अन्न और उत्तम काम्य पदार्थ प्रदान कर। (२) प्रभु 'सरस्वती' है। वह भी ( पितृभिः स्वधाभिः ) सर्वपालक अन्न, जलादि अपनी धारण-पोषणकारिणी शक्तियों, अन्नों, ओपिधयों, से सब को तृप्त करता और खयं भी पूर्णकाम है। हमारे रमणयोग्य देह रूप रथ में भी विद्यमान है। वह हमारे यज्ञ में विराजता है, वह हमें उत्तम अदुःखदायी अन्नवत् इष्ट कर्मफल दे । सरस्वर्ती यां पितरो हवन्ते दिच्णा यज्ञमभिनस्तमाणाः। सहस्रार्घमिळो अर्त्र भागं रायस्पोषं यर्जमानेषु घेहि ॥ ६ ॥

भा०—( यज्ञम् अभि-नक्षमाणाः ) यज्ञ को प्राप्त होते हुए, (पितरः) बसे गृहस्थ जन (यां) जिस ( सरस्वतीं ) उत्तम वेदज्ञान से युक्त विदुषी को ( दक्षिणा ) अपने दक्षिण भाग में ( हवन्ते ) स्वीकार करते हैं । वह तू

(अत्र) हे विदुषि ! इस लोक में, (सहस्र-अर्घम्) सहस्रों प्रकार से पूज्य, उपयोगा, (इड: भागं) अन्न के सेवनीय भाग और (सहस्रार्वं रायः पोषम् ) सहस्रों गुण मूल्यवान् धन की वृद्धि ( यजमानेषु धेहि ) यज्ञशील, दानी जनों में धारण करा। वा यशशील और दानशील जनों के अधीन तू अन्न या धन के श्रेष्ठ भाग को धारण कर। (२) इसी प्रकार जिस ज्ञानवान प्रभु को पालक गुरुजन ( दक्षिणा ) दक्षिणभाग से यज्ञ में आकर पूज्य भावसे स्तुति करते हैं, वह हमें सहस्र-गुण मूल्य वाला अन्न धन प्रदान करे। आपो ग्रस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेनं नो घृत्वः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीहिदद्मियः शुचिरा पूत पमि १०।२४

भा०—( अस्मान् ) हमें ( आपः ) जलोंके समान आप्त, ( मातरः ) माता के तुल्य गुद्ध, पवित्र स्नेह से युक्त विद्वान् पुरुष (ग्रुन्धयन्तु) पवित्र करें और ( घृत-प्वः ) जलवत् स्नेह से पवित्र करने वाले विद्वान् जन (नः भृतेन ) हमें जलवत् शान्तिदायक स्नेह से ही (पुनन्तु) पवित्र करें । वे (देवीः ) दिब्यगुणों से युक्त भद्र जन (विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति ) सब प्रकार का पाप बहा देते हैं। (आभ्यः इत् ग्रुचिः) उनसे ही पवित्र होकर भैं (उत् एमि) अभ्युदय को प्राप्त होऊं। (वृत-प्वः) तेजोमय ज्ञान से पवित्र करने वाला ( आपः ) आप्त वा व्यापक गुणों से युक्त प्रभु 'आपः' शब्द से कहा जाता है, वह सर्वोत्पादक होने से 'माता' है । इति चतुर्विशो वर्गः ॥ टुष्सर्थ्यस्कन्द् प्रथमाँ श्रमु दृन्धिमं च योन्धिमनु यश्च पूर्वः।

सुमानं योतिमर्नु सुञ्चर्रन्तं दृष्सं जुहोम्यर्नु सप्त होत्राः॥ ११॥

भा०—(इप्सः) इव रूप से वा दुतगति से जाने वाला सूर्य (यः च पूर्वः ) जो सब से पूर्व विद्यमान रसरूप तेज, (प्रथमान दून अनु ) प्रथम के सब दिनों वा (प्रथमान् चून् अनु) पूर्व उत्पन्न सब तेजस्वी लोकों और (इमं योनिम् च अनु) इस भूमि लोक को भी ( चस्कन्द ) प्राप्त होता है और (समानं योनिम् सञ्चरन्तं अनु) एक समान लोक या स्थान को जाते हुए जिसके पीछे २ (सप्त होत्राः) सात ऋतुगग जाते हैं उसी प्रकार (इप्सः) तेजोरूप, रस रूप आत्मा जो इस देह से पूर्व विद्यमान है, जो (प्रथमान खून्) पूर्व के काम्य देहों और (इमं योनिम्) इस देह को भी प्राप्त होता है। एक समान देह में विचरते उस आत्मा के प्रति (सप्त होताः जुहोमि) में अपने सातों प्राणों की आहुति करता हूं। सातों प्राण उसी के अधीन रखता हूं।

(द्रप्सः) —वह तेजोमय मूल तस्त है जिससे सूर्यादि समस्त लोक बने हैं, वहीं 'सोम' है, वहीं समस्त लोकों का उत्पादक वीर्य के तुल्य है। उसी समानता से प्राणियों का उत्पादक वीर्य भी 'सोम' और 'द्रप्स' कहाता है। यस्ते द्रप्सः स्कन्दिति यस्ते श्रंशुर्वाहुच्युत्तो धिषणाया उपस्थति। श्रुध्वर्योर्वा परिवायः पवित्रात्तं जहोिस मनसा वर्षट्कतम् १२...

भा०—हे प्रभो! (यः ते द्रप्सः) जो तेरा तेजोमय रस (स्क-न्दति) सर्वत्र प्रवाहित होता है, (यः ते अंग्रः) जो तेरा व्यापक रस (घिपणायाः उपस्थात्) सर्वोपिर दातृशक्ति से (बाहु-च्युतः) मानो बाहुओं द्वारा प्रदत्त वा सर्वतोविभक्त और प्रेरित है, (वा अध्वयोंः) अथवा कभी नाश को प्राप्त न होने वाला प्रभु से प्रेरित है (वा यः पवित्रात्पिर) अथवा जो 'पवि' नाम विद्युत रूप वज्र के रक्षक मेघादि से भूमि पर जल रूप से, वा पवित्र, सर्वशोधक प्रभु वा सूर्य वा वायु से प्राप्त होता है, (तं) उस (ते) तेरे तेजोमय, व्यापक, गन्धमय, शक्तिमय, रसमय प्राण तत्व को (मनसा वषट्-कृतम्) मनोबल से देह में छः विभागों में विभक्त वा प्रदत्त कर (जुहोमि) प्राप्त करता हूँ।

यज्ञ-पक्ष में—अधि-सवन फलकवा अध्वर्युं या पिवत्रादि से प्राप्त सोम रस को मैं मन से 'स्वाहा' कह कर आहुति दूं। वही भगवान् का दिया जीव-नाधार घटक तत्व है जिसको मैं वित्त के वल से प्राणों में धारण करता हूँ। यस्ते ट्रप्सः स्कन्नो यस्ते <u>श्रंशुर</u>वश्<u>च</u> यः पुरः स्रुचा । श्रुयं देवो वृहस्पितः सं तं सिञ्चतु राधसे ॥ १३॥

भा०—हे प्रभो ! (यः ते द्रप्सः) जो तेरा सर्वोत्पादक तत्व रस्त स्कन्नः) सर्वत्र प्रवाहित है, (यः ते अंग्रुः) जो तेरा ज्यापक सूक्ष्म अंश (स्तुचा) प्राण शक्ति द्वारा (अवः च, परः च) इस लोक में और दूर के लोकों में भी ज्यास है (तं) उस रस को (अयं देवः बृहस्पतिः) यह सर्व-तेजोदायक, तेजस्वी, सब बड़े लोकों का पाछक सूर्य (राधसे) ऐश्वर्य वृद्धि, जगत् के ज्यवहार संचालन के लिये (सं सिञ्चतु) उसी जीवन तत्व का अच्छी प्रकार जल और तेज के रूप में सेचन, वर्षण करे। पर्यस्वत्रीरोषध्याः प्रयस्वन्मामकं वर्चः।

श्रुपां पर्यस्वदित्पयस्तेन मा सह श्रुन्धत ॥ १४ ॥ २४ ॥

भा०—हे (ओषधयः) तेज को धारण करने वाली शक्तियों! आप लोग (पयस्वतीः) वृष्टि जल से युक्त ओषधियों के समान पुष्टि-कारक रस से युक्त हो। (मामकं वचः) मेरा वचन भी (पयस्वत्) पुष्टिकारक, वल से युक्त, मधुर हो। (अपां पयः) जलों का सारभूत पुष्टिकारक, अंश भी (पयस्वत्) सारयुक्त है। (तेन) उससे आप लोग (सह) साथ (शुन्धत) मुझे शुद्ध करो। ओषधिरस, मधुर वचन और जलों और श्वीरादि से मनुष्य के देह, मन वाणी आदि को पवित्र करो। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

# [ ?= ]

सङ्कुसुको यामायन ऋषिः ॥ देवताः— १ — मृत्युः ५ धाता । ३ त्वष्टा । ७ — १३ पितृमेधः प्रजापतिर्वा ॥ छन्दः — १,५,७ — ६ । नेचृत् । त्रिष्टुप् । २ — ४, ६, १२, १३ त्रिष्टुप् । भुरिक् त्रिष्टुप् । ११ निचृत् पाकिः । १४ निचृत् प्रकः । १४ निचृत् प्रकः । १४

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानीत्। जजुष्मतेश्रृएवते तेववीमि मानः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्॥१॥

भा०—हे (मृत्यो ) मरणशील पुरुष ! तू (परं पन्थाम् ) सब से उत्तम मा का (अनु इहि, परा इहि ) अनुसरण कर और दूर दीर्घकाल तक जा। तू उस मार्ग का प्रहण कर (यः ते स्वः) जो तेरा अपना अभिमत है और (देव-यानात् इतरः ) देव, तेजस्वी आदित्य ब्रह्मचारी, सर्वविजयी, मुमुक्षुओं से जाने योग्य मोक्ष मार्ग से अतिरिक्त है। (चक्षुक्मते) आंख वाले, और (शृण्वते ) सुनने वाले (ते ब्रवीभि ) तुझे उपदेश करता हूँ कि तू (नः प्रजां मा रीरिषः ) हमारी संतान का नाश न कर (उत मा वीरान् ) और पुत्रों वा प्राणों का भी नाश न कर।

चतुर्थं चरण में अथर्ववेद (१२।२।२१) में 'इहेमे वीराः वहवो भवन्तु' पाठ है। यहां ये बहुत से पुत्र हों। फलतः देवयान मार्ग अर्थात् अमृतमय मोक्ष-मार्ग से जाने में असमर्थ पुरुष मृत्यु-मार्ग वा पितृयाण मार्ग से जाता है। वहीं मृत्यु है। तो भी वह लोक में सबसे उत्तम गृहस्थ मार्ग का अवलम्बन करे, दीर्घ से दीर्घ जीवन व्यतीत करे जिससे उत्तम २ अगली संतानें हों और वे भी दीर्घजीवी हों। मृत्योः पदं योपयन्तो यदेत दार्घीय आर्युः प्रत्रं दर्घानाः। आर्यायमानाः प्रज्ञया धनेन शुद्धाः पूता भवत यित्रयासः॥२॥

भा०—हे ( यज्ञियासः ) उत्तम यज्ञ्ञील जनो ! आप लोग (मृत्योः पदं ) मृत्यु के आने के कारण को ( योपयन्तः ) दूर करते हुए ( यत् ऐत ) जब जाओगे तो आप लोग ( द्राघीयः ) अतिदीर्घ ( प्रतरं ) अति उत्तम ( आयुः द्धानाः भवत ) जीवन धारण करने वाले होवोगे । और ( प्रजया धनेन ) प्रजा और धन से ( आ-प्यायमानाः ) बढ़ते हुए और ( ग्रुद्धाः पूताः भवत ) ग्रुद्ध पवित्र होकर रहा करो ।

डुमे ज़ीवा वि मृतैरावेवृत्रन्नभूद्भद्रा देवेहूतिनी श्रुच । प्राञ्ची श्रगाम नृतये हसाय द्राघीय श्रायुः प्रतुरं दर्घानाः ॥ ३॥

भा०—( इमे जीवाः ) ये जीवित जन ( मृतैः वि आववृत्रन् ) मरे बन्धुजनों से घिरे न रहें, उनसे परे रहें । उनमें मृत्युएं न हुआ करें । (अग्र ) आज के तुल्य सदा (नः ) हमें (भद्रा ) सुखदायी, कल्याण-कारी (देव-हूतिः ) विद्वानों का उपदेश (अभूत् ) हो । जिससे हम (द्राघीयः प्रतरं आयुः ) दीर्घतम अति उत्कृष्ट जीवन को (द्धानाः ) धारण करते हुए (नृतये हसाय ) नृत्य, हास्य, आनन्द-प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये (प्राञ्चः अगाम ) उत्तम, आगे के मार्ग पर अग्रसर हों, आगे वहें ।

हुमं ज़ीवेभ्यः परिधिं देधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम् । शृतं जीवन्तु शरदेः पुरूचीरन्तर्मृत्युं देधतां पवैतेन ॥ ४॥

भा०—मैं (जीवेभ्यः) जीवनधारी मनुष्यों के हितार्थ (इमं परि-धि) इस प्राणरक्षक ब्यवस्था को ( दधामि ) स्थापन करता हूँ । ( एषां ) इन जीवों में से ( अपरः ) कोई भी ( एतम् अर्थ मा गात् नु ) उस मृत्यु के मार्ग से न जावे । समस्त जीवगण ( शतं शरदः ) सौ बरस ( पुरूचीं) और भी बहुत अधिक वर्ष ( जीवन्तु ) जीवें । और ( पर्वतेन ) पालन पोषणकारी उपाय से ( मृत्युम् अन्तः दधताम् ) प्रकोट से शत्रु के समान मृत्यु को अन्तरिहंत करें, दूर करें ।

'तिरो मृत्युं' इति अथर्वं (कां॰ १२ । २ । २३ ) गतः पाठः । यथाह्यान्यनु पूर्वं भर्वान्ती यथे ऋतर्व ऋतुभिर्यन्ति साधु । यथा न पूर्वमपेरो जहृत्येवा घातुरायूंषि कल्पयेषाम् ॥४॥२६॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार (अहानि) दिन ( अनु पूर्व भवन्ति ) एक दूसरे के पश्चात् होते हैं ( यथा ऋतवः ऋतुभिः साधु यन्ति ) जिस प्रकार ऋतुएं ऋतुओं का साथ एक दूसरे के पीछे बराबर जुटी २ गुजरती हैं। (यथा पूर्वम्) जिस प्रकार से पूर्व विद्यमान पिता आदि को (अपरः) आगे आने वाला पुत्र न त्याग करें (एव) इसी प्रकार हे (धातः) पालक प्रभो! तू (एपाम् आयूंषि कल्पय) इनका दीर्घ जीवन कर। अर्थात् पुत्र पिता के जीवन काल में उसे त्याग न करें। पड्विंशो वर्गः॥

श्रा रोहतायुर्जिरसं वृगाना श्रेनुपूर्वं यतमाना यतिष्ठ । इह त्वर्षा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसे वः ॥ ६॥

भा०—हे मनुष्यो! आप लोग (अनु-पूर्व) पूर्व विद्यमान बृद्ध जनों के अनुकूल (यतमानाः) सन्मार्ग में यत्नवान् होते हुए (यति स्थ) जितने भी हो जाओ वे सब (जरसं बृणानाः) वार्धक्य को प्राप्त होते हुए (आयुः आरोहत) जीवन की नसैनी पर चढ़ो। (इह) इस लोक में (त्वष्टा) तेजस्वी, सब जगत् का विधाता प्रभु, सूर्य (स-जोपाः) समान प्रीतियुक्त होकर (वः सु-जिनमा) आप लोगों की उत्तम उत्पत्ति और रूप, और (जीवसे) जीने के लिये (दीर्घम् आयुः) दीर्घ आयु (करति) करे।

्ड्रमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सुर्पिषा सं विशन्तु । श्चनश्रवीऽनमीवाः सुरत्ना श्चा रोहन्तु जनयो यो<u>नि</u>मर्थे ॥ ७ ॥

भा०—(इमाः) ये (अविधवाः) पति से अविरहित (नारीः) हियं (सु-पत्नीः) उत्तम पति से युक्त और पति की उत्तम धर्मपत्नी होकर (आंजनेन सर्पिषा) देह पर लगाने योग्य घृतादि गंधयुक्त पदार्थ से सुशोभित होकर (सं विशन्तु) अपने गृह में प्रवेश किया करें वा पतियों का संगकिया करें। वे (अनश्रवः) आंसुओं से रहित, (अनमीवाः) रोग से रहित, (सुरत्नाः) सुन्दर रत्न, आभूषणादि वा रम्य गुणों, ब्यवहारों वाली (जनयः)

उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करने में समर्थ िखयं ( अग्रे ) प्रथम, आदरपूर्वक (योनिम् आ रोहन्तु) गृह में आवें, वा रथ, सेज, आसन आदि पर बैठें। उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गृतासुंमेतमुपं शेष्ट एहि। इस्त्रग्राभस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युंजीनृत्वम्भि सं वंभूथ॥ ॥॥

भा०—हे (नारि) स्त्री! तू (जीव-लोकम् अभि) जीवित जनों को लक्ष्य करके (उत् ईर्ष्वं) उठ खड़ी हो। (एतं गतासुम् उप शेपे) तू इस प्राणरहित के समीप पड़ी है। (आ इहि) उठ आ। (हस्त-ग्राभस्य) पाणिग्रहण करने वाले और (दिधिषोः) धारण पोषण करने वा वीर्याधान करने वाले (तव पत्युः) तेरे पालक पति के (इदं जिन्त्वं) इस सन्तान को (अभि) लक्ष्य करके तू (सं बभूथ) उससे मिलकर रह। अर्थात् पति का शोक त्याग कर जीवित संतान की फिकर करे। [यदि संतान जीवित न हो तो (जिनत्वम् अभि) केवल सन्तान को लक्ष्य कर (संबभूथ) नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न कर और वह सस्तान पाणिग्रहीता पति का कहावे।]

धनुर्हस्तादाददाना मृतस्यास्मे ज्ञाय वर्धसे बलाय । अत्रैव त्वसिह व्यं सुवीरा विश्वाः स्पृधी श्रुभिमातीर्जयेम ॥६॥

भा०—( मृतस्य हस्तात् ) मृत पुरुष के हाथ से (धनुः आददानः )
धनुष अर्थात् अधिकार ग्रहण करता हुआ, हे अगले अधिकारवान् पुत्र !
त् (असमे ) हमारे (क्षत्राय ) क्षत्र, वीर्यं, (वर्चसे ) तेज और (बलाय)
बल की वृद्धि के लिये (त्वं अत्र एव ) त् यहां ही स्थिर रह । जिससे
(इह ) इस राष्ट्र में (वयं ) हम (सु-वीराः ) उत्तम वीर, पुत्र वाले
होकर (विश्वाः अभिमातीः स्पृधः जयेम ) सब अभिमान युक्त शत्रु सेनाओं
पर विजय प्राप्त करें।

इस मंत्र में 'धनुष' यह राजदण्ड के समान अधिकार का उपलक्षण

है। मृत पुरुष की खी तो तो जीवित सन्तान की फिक्र करें और पुत्रादि नवाधिकारी उसके गृहादि का अधिकार प्राप्त करें। उप सर्प मातरं भूमिमेतामुरुव्यचेसं पृथिवीं खुरोवाम्। ऊणीम्रदा युविदिन्तिणावत एषा त्वीपातु निऋीतेरुपस्थात् १०।२७

भा॰—हे मनुष्य ! तू ( मातरम् ) माता के समान आदर करने योग्य पूज्य, ( एतां ) इस ( उरु-व्यचसम् ) आकाश के समान विशाल, व्यापक, ( पृथिवीम् ) अतिविस्तृत ( सु-शेवाम् ) उत्तम सुख के देने वाली, ( भूमिम् ) सब को पेदा करने वाली भूमि को ( उप सर्प ) प्राप्त हो । ( एपा ) वह ( ऊर्ण-म्रदाः ) ऊन के समान मृदु ( दक्षिणावतः ) दान देने योग्य उत्साह और शक्तिजनक धन, अन्न के स्वामी की ( युवतिः ) युवती स्त्री-वत् सर्वस्वामिनी है । वह ( त्वा ) तुझे ( निर्म्नु तेः उपस्थात् ) पापाचरण से ( पातु ) बचावे । प्रसंगवश ये सब विशेषण माता, भूमि, स्त्री, आचार्य राजा और परमेश्वर के पक्ष में भी लगते हैं । इति सप्तविंशो वर्गः ॥

उच्छुवञ्चस्य पृथिवि मा नि बाघथाःसूपायनासमै भव सूपवञ्चनाः माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णेहि ॥ ११ ॥

भा०—हे (पृथिवि) पृथिवी! मातः! हे भूमिवत् विशाल-हृदये! (उत् श्वञ्चस्व) उत्साहपूर्वक उत्तम मार्ग की ओर लेजा। तू (मा नि बाध्याः) पीड़ित मत कर। (अस्मै सुपायना) इसको सुख से समीप आने वाली, समीप रह कर सुख देने वाली, (सु-उपवञ्चना) सुख से सदा समीप रहने वाली, वा उत्तम वचन प्रयोग करने वाली, (भव) होकर रह। हे (भूमे) सर्वोत्पादिके, (यथा माता पुत्रं सिचा अभि ऊर्णुते) जैसे माता पुत्र को अपने वस्त्रांचल से ढांपती है उसी प्रकार तू (एनम् अभि सिच) उसको अभिषेक कर, और (अभि ऊर्णुहि) सब ओर से आच्छादित कर। अथवा (एनं सिचा अभि ऊर्णुहि) इसे अभिषेक किया से वा, वस्त्र-वल्कल आदि से आच्छादित कर।

ड्च्छ्वञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मितु उपहि अर्यन्ताम् । ते गृहासी घृतुश्चती भवन्तु विश्वाहीस्मै शर्णाः सन्त्वत्रं॥१२॥

भा०—( पृथिवी उत् श्वञ्चमाना ) पृथिवी उत्साह उत्पन्न करती हुई उन्नित को प्राप्त करती हुई वा उत्तम पूज्य पद प्राप्त करती हुई ( सु तिष्ठतु ) सुख से विराजमान हो । ( संहस्त्रं मितः ) सहस्त्रों पिरमाण अन्नादि और अनेक संख्या वाळे जन ( उप श्रयन्ताम् हि ) उस पर आश्रय छें। ( ते ) वे ( गृहासः ) हमारे घर ( गृतश्चुतः भवन्तु ) गृतवत् स्नेह युक्त और जलवत् शीतलता और शांति सुख देने वाळे हों। वे (अस्मै) इस मनुष्य को (अत्र ) यहां ( शरणाः सन्तु ) सुखदायक, दुःख विनाशक शरण हों।

उत्ते स्तञ्जामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निद्धन्मो श्रहं रिषम् । एतां स्थूर्णं पितरी धारयन्तु तेऽत्रा यमः सार्दना ते मिनोतु १३

भा०—हे राजन्! उत्तर अधिकारिन्! (ते) तेरे अधीन इस (पृथिवीं) पृथिवी, भूमि को (उत् स्तक्षामि) उत्तम रीति से प्रबन्धयुक्त, व्यवस्थित करता हूँ। (इमं लोगं) इस लोक, जनसमूह को (त्वत् पिर निद्धत्) तेरे आश्रय में संभलाता हुआ (अहं मो रिषम्) मैं दुःखी न होऊं, वा इस प्रजाजन का नाश न करूं। तू उत्तराधिकार प्राप्त कर, प्रजाजन का अच्छी प्रकार जिम्मेवारी से पोलन कर। (ते) तेरी (एतां स्थूणां) इस स्थिर टेक, या व्यवस्था की प्रतिज्ञा को (पितरः) पालक शासक वर्ग (धारयन्तु) धारण करें। (अत्र) इस लोक में (यमः) नियन्ता प्रभु (ते सद्ना मिनोतु) तेरे गृहों को, या तेरे पदाधिकारों को (मिनोतु) व्यस्थित करे, मापे, उनकी जांच करे।

मृतीचीने मामहुनीष्याः पुर्णिम्वा द्धाः।

प्रतीची जत्रभा वाचमश्र्व रशनय<mark>ा यथा ॥ १४ ॥ २⊏ ॥ ६ ॥</mark>

भा०—विद्वान् लोग (इच्वाः पर्णम् इव ) बाण के मूल में उसके वेग को तीव करने के लिये जिस प्रकार 'पर्ण' पांख लगाते हैं उसी प्रकार वे (प्रतीचीने अहनि ) किसी सर्वपूज्य दिन (माम् ) मुझ को (इष्वाः) शत्रु के प्रति ठीक मा में चलाने योग्य सेना वा प्रजा के पीठ पर (पर्णम्) पालक, संचालक रूप से (आ दधः) स्थापित करें। और में (प्रतीचीं वाचम् ) प्रजा वा सेना द्वारा आदर से ग्रहण करने योग्य वाणी रूप आज्ञा को ( जयम ) उस आज्ञा द्वारा प्रजा वा सेना को अपने ऐसे वश करूं (यथा रशनणा अर्थ) जैसे रास या रस्सी से घोड़े को बश किया जाता है। इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥ इति पष्टोऽध्यायः ॥ सप्तमोऽध्यायः

## [ 38 ]

मथितो यामायनो नगुर्वा वारुणिश्च्यवनो वा मार्गवः।।देवताः ११, र — प्रश्नापा गावी वा। १२ अग्रनीपामी ।। छन्दः-१, ३-५ निचृदनुष्टुप्। २ विराडनुष्टुप् ७, ८ अनुष्दुप्। ६ गायत्री । अष्टर्च सूकम्॥

निवर्तध्वं मानु गातास्मानिसपक्ष रेवतीः। ः अग्नीषोमा पुनर्वस् श्रम्मे धारयतं र्यिम् ॥ १ ॥

भा०-हे (रेवतीः) उत्तम धनसम्पन्न ! प्रजाओ ! (नि वर्त्तध्वं) बुरे मार्ग से तुम लौट जाओ। (मा अनु गात) उसका अनुगमन मत करो। (अस्मान् सिपक्त ) हमें धन से पुष्ट करो । हे (अग्नि-सोमा ) अग्नि और सोम के समान तेजस्वी और ओपधि के समान, बलदायक और अजाओं की वृद्धि करने में समर्थ जनो ! तुम दोनों ( पुन-वैसू ) पुनः पुनः नये २ धन को कमाने वाले ! वा ( पुनः-वस् ) पुनः २ इस राष्ट्र में वसने वाळे आप दोनों अव ( अस्मे रियम् धारयतम् ) हमें धन-ऐश्वर्य धारण कराओ।

पुनेरे<u>ना निर्वर्तय पुनेरेना न्या क्र</u>ीर । इन्द्रं पणा निर्यन्छत्<u>य</u>ग्निरेना <u>उ</u>पानंतु ॥ २ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! शतुहन्! तु(एना) इन को (निवर्तय) पाप मार्ग से लौटा। (एना पुनः नि आ कुरु) इन को पुनः पुनः वश कर। (इन्द्रः) शक्तिमान्, तेजस्वी होकर (एना नि यच्छतु) इनको नियमों में रखे और (अग्निः) तेजस्वी, पुरुष (एना उ अजतु) इनको आगे सन्मार्ग में लेजावे। इसी प्रकार साधक भी अपनी इन्द्रियों, चित्त वृत्तियों और प्रजाओं को राजा के तुल्य और गौओं को गोपालवत् कुमार्ग से हटा कर सन्मार्ग में लेजावे।

पुर्न<u>र</u>ेता नि वर्तन्ताम्हिमन्पुष्यन्तु गोपतौ । इहैवाग्ने नि घरि<u>य</u>ेह तिष्ठतु या <u>रियः ॥ ३</u>५॥

भा०—( एताः ) ये सब ( पुनः निवर्तन्ताम् ) बार बार लौट कर आवें, और ( अस्मिन् गोपतों ) इस गौओं के पालक गोपाल, भूमिपाल, इन्द्रियों के पालक के अधीन रहकर ( पुण्यन्तु ) पुष्टि, समृद्धि को प्राप्त करें, बढ़ें। हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! तेजस्विन् ! तू (इह एव निधारय) इस स्थान में ही इन को अच्छी प्रकार नियम में धारण कर ( या रियः ) जो द्रव्य सम्पत् है वह ( इह तिष्ठतु ) यहां स्थिर रूप से रहे। अध्यातम में—ये इन्द्रिय-वृत्तियां बार २ बाहर जाकर फिर २ आत्मा में ही लौट आती हैं। (३) इसी प्रकार उस इन्द्र प्रभु में मुक्त जीवों का वर्णन भी समझना चाहिये। अध्यातम में—'रिय' मूर्त्त देह का वाचक है। देहवान् आत्माएं 'रेवती' हैं। 'अग्नि' जीव, मन 'सोम' है, दोनों पुनः देह में आकर बसने से 'पुनर्वसू' हैं। 'इन्द्र' आत्मा प्रभु है। वही सर्वपालक 'गोपति' है।

यन्त्रिया<u>नं</u> न्यर्यनं संज्ञानं यत्परायणम् । श्रावतनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ ४ ॥ भा०—(यत् नियानं) जो जीवों का नीचे जाना, और (नि-अयनम्) निम्न लोक या स्थिति में रहना, और (सं-ज्ञानं) उनका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना और (यत् परा अयनम्) जो दूर, परम पद को प्राप्त करना और इसी प्रकार (आ-वर्त्तनं) इस संसार में लौट कर आना इस सब का भैं (हुवे) ज्ञान प्राप्त करूं और अन्यों को इस का उपदेश करूं। (यः गोपाः) जो सब इन्द्रियों, लोकों और वेदादि वाणियों का पालक रक्षक है (तम् अपि हुवे) उसको भी भैं स्वीकार करता, स्मरण और उपदेश करता हूं।

य <u>उदान</u>ङ् व्यर्यनं य <u>उ</u>दानेद् प्रार्थगम् । ऋावर्तनं निवर्तनमपि गोपा निवृर्तताम् ॥ ४ ॥

भा०—(यः गोपाः) जो रक्षक, (वि-अयनं) विविध लोक याः प्राप्तियोग्य पदों को भी (उत् आनट्) उत्तम मार्ग से प्राप्त करता वा कराता है, (यः परा-अयनम् उत् आनट्) जो दूर, परम प्राप्यः मोक्ष तक प्राप्त कराता है, वह रक्षक (आ-वर्त्तनं नि-वर्त्तनम्) इस लोकः में और पुनः यहां से लौटने की व्यवस्था को भी (अपि नि वर्तताम्) नियमः पूर्वक चला रहा है। वह सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यवस्थापक है।

त्रा निवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि। जीवाभिर्भुनजामहै॥६॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (नि-वर्त्त ) नियम से संसार को चलाने हारे ! (आ वर्त्य ) तू ही लौटा कर लाता है और तू ही (नि वर्त्य ) लौटा कर लेजाता है, गौओं को गवाले के समान ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः पुनः गाः देहि ) हमें फिर २ इन्द्रियगण, ज्ञान रस आदि ग्रहण के स्थूल साधन (देहि ) प्रदान कर । (जीवाभिः ) प्राण के संसर्ग से चेतनायुक्त उन इन्द्रिय-वृत्तियों से हम (पुनः भुनजामहै ) फिर भी नाना भोग करें। मुक्त दशा में मोक्ष सुख का काल क्षय होजाने पर निद्रा-क्षय के बाद पुनः प्रबोध के तुल्य जीवों का यही संकल्प उदय होता है। और पुनः वे इस लोक में आते हैं।

परि वो बिश्वतो द्ध ऊर्जा घृतेन पर्यसा।

ये देवाः के च यि ब्राम्ते र्य्या सं सृजन्तु नः ॥ ७ ॥

भा०—हे (देवाः) नाना कामना वाले जीवो ! (वः) तुम सब को में (कर्जा घतेन पयसा) अन्न, तेज, और जल, दुग्ध आदि पुष्टि-कारक पदार्थ से (विश्वतः परि दधे) सब प्रकार से सर्वत्र पालन पोषण करता हूं। (ये के च) और जो कोई भी (देवाः) उत्तम भोगों की कामना करने वाले (यज्ञियाः) परम पूज्य प्रभु की उपासना से पवित्र हैं वे (नः) हमारे बीच (रय्या) श्रेष्ट सम्पदा से (सं सजन्तु) संसर्ग करते हैं।

श्रा निवर्तन वर्तय निवर्तन वर्तय। भूम्याश्चर्तस्रः प्रदिशस्ताभ्यं एना निवर्तय ॥ ८ ॥ १ ॥

भा०—है (निवर्तन) जगत को नियम में चलाने हारे (आवर्तय)
त् हमें सन्मार्ग में चला। हे (निवर्त्तन) हमें दुःखों और पापों से हटाने
हारे !तू (निवर्त्तय) हमें दुःखों और दुःखदायी मार्गों से सदा हटा लिया
कर। (भूम्याः चतस्रः प्रदिशः) जीवों के उत्पन्न होने के लिये भूमि की चार
मुख्य दिशाएं हैं (ताम्यः एनाः निवर्त्तय) उन सब से उनको रोक, उन
सब में जाने के लिये नियम-पूर्वक उन पर शासन कर।

अथवा हे—इन्द्रियगण हे प्रजाओ ! तुम ( नि-वर्तन नि-वर्तन ) बुरे २ मार्ग से सदा निवृत्त रहो, सदा निवृत्त रहो। हे स्वामिन् !तू (आवर्तय निवर्तय) उनको सन्मार्ग में चला, बुरे मार्ग से रोक। चारों दिशाओं से उनका नियह कर। 'आ निवर्त्त निवर्त्तय नि निवर्त्त निवर्त्तय।' इति च पाठः। इति प्रथमो वर्गः॥

#### [ 20 ]

<mark>विमद ऐन्द्र: प्राजापत्यो वा वसुकृदा वासुकः ॥</mark> श्रश्निर्देवता ॥ छन्द:— १ त्रासुर्रा । त्रिष्टुप्। २, ६ अनुष्टुप्। ३ पादनिचृद्गायत्री । ४,४,७ निचृद्गायत्री r ६ गायत्री । ८ विराड् गायत्रो । ९० त्रिष्टुप् ।। दशर्चं स्क्रम् ॥

भुद्रं नो ऋषि वात्य मनः ॥ १॥

भा० हे प्रभो ! तू (नः मनः ) हमारे चित्त को (भद्रं अपि वातय) कल्याणकारी सुखजनक मार्ग की ओर प्रेरित कर । (२) अथवा (नः भद्रं मनः अपि वातय ) हमें सुखकर उत्तम ज्ञान प्रदान कर । (३) (नः भद्रं मनः अपि वातय ) हमारे उत्तम मन को प्रवल कर ।

<mark>ऋक्षिमीळे भुजां यविष्ठं शासा मित्रं दुर्धरीतुम् ।</mark>

यस्य धर्मन्तस्व रेनीः सप्यन्ति मातुरुधः॥ २॥

भा०—( भुजां अग्निम् ) पालन करने वाले वीरों के बीच में सब के अमर्णा, तेजस्वी, ( यविष्ठं ) ख्व जवान, बलवान् , शक्तिशाली, (शासा) शासन बल एवं शस्त्र बल से ( दुर्धरीतुम् ) संग्राम में शत्रु से पराजित न होने वाळे, ( मित्रं ) प्रजा के जीवन को बचाने वाळे, सर्वस्नेही, पुरुष की मैं (ईंडे) स्तुति करूं, (यस्य धर्मन्) जिसके धारण करने के बल पर ( एनीः ) उसे प्राप्त होने वाले जीव-प्रजागण ( मातुः ऊधः ) माता के स्तन के समान ( यस्य स्वः सपर्यन्ति ) जिसके सुखदायी प्रकाश का सेवनं करते हैं।

यमासा कृपनींळं भासाकेतुं वर्धयन्ति ।

भ्राजिते श्रेणिदन् ॥ ३॥

भा०-जो (श्रेणि-दन्) प्रजाओं और सेनाओं के पंक्तिबद्ध सब दलों को वेतन अन्नादि देने वाला है, और (यम्) जिस (कृप-नीडम्) महान् कर्म-सामर्थ्यं और परानुग्रह, दया-कृपा के परम आश्रय, और (भासा-केतुं) ज्ञान दीप्ति से सब पदार्थों का ज्ञान कराने वाले को (आसा) मुख द्वारा वा (आसा) उपासना द्वारा (वर्धयन्ति) बढ़ाते हैं वह (भ्राजते) सर्वत्र देदीप्यमान होता है।

श्रुयों विशां गातुरेति प्र यदानेड् दिवो श्रन्तीन्। कृविरुभ्रं दीद्यानः॥ ४॥

भा०—( विशां अर्थः ) प्रजाओं का शरण करने योग्य स्वामी, (गातुः ) चलने योग्य मार्ग के समान सब के प्राप्त करने योग्य है। वह (यत् ) जो (दिवः अन्तान् ) आकाश के दूर २ के मार्गों तक भी सूर्य-वत् ( आनट् ) व्याप्त है। वह (अ दीद्यानः) मेघ को विद्युत् के तुल्य महान् आकाशवत् हदयाकाश को भी ज्ञान से प्रकाशित करता हुआ (कविः ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्, ज्ञानी, (प्र एति ) उत्तम पद को प्राप्त होता है।

जुषद्भव्या मानुषस्योर्ध्वस्तस्थावृभ्वा यञ्जे । मिन्वत्सदी पुर एति ॥ ४ ॥

भा०—अग्नि जिस प्रकार (यज्ञे मानुषस्य ह्व्या जुषत् उर्ध्वः तस्थौ)
यज्ञ में मनुष्य के हिव को ग्रहण करता हुआ उपर उठता है
उसी प्रकार (ऋभ्वा) सत्य ज्ञानवान्, गुणों में महान्, विद्वान् पुरुष
(यज्ञे) यज्ञ, परस्पर संग के अवसर पर (मानुषस्य) मनुष्य के (ह्व्या)
नाना दातव्य अन्नादि पदार्थों को (जुषत्) प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हुआ
(उर्ध्वः तस्थौ) सब से उत्तम आसन पर विराजे, वह (सद्य मिन्वन्)
गृह वा आसन को प्राप्त होता हुआ (पुरः एति) आगे आता है, (२) इसी
प्रकार ज्ञानी, मुमुक्षु मानुष-अन्नादि को स्वीकार करता हुआ भी (यज्ञे)
परमेश्वर के आश्रय से उपर उठता है वह (सद्य मिन्वन्) गृहवत् देहबन्धन को दूर फेंक कर भी (पुरः एति) आगे वहता है।

स हि चेमों हविर्यं इः श्रुष्टीद्स्य गातुरेति।

श्चित्रं देवा वाशीमन्तम् ॥ ६ ॥ २ ॥

भा०-( सः ) वह ( हिव-यज्ञः ) हिव, उत्तम अन्नादि चरु द्वारा किया गया यज्ञ, दान, (क्षेमः हि) कल्याणकारक और प्रजा का रक्षण करने वाला होता है। ( अस्य ) इसका (गातुः) विद्वान् पुरुष (श्रुष्टी इत्) उत्तम फल शीघ्र ही ( एति ) प्राप्त करता है । ( देवाः ) विद्वान् ज्ञान का इच्छुक पुरुष (वाशीमन्तम् अग्निम्) उत्तम वाणी से युक्त, ज्ञानवान् पुरुष की उपासना करते हैं । इति द्वितीयो वर्गः ॥

युज्ञासाहं दुवं इषेऽभ्रिं पूर्वस्य शेवस्य।

अद्भेः सूनुमायुमाहुः॥ ७॥

भा०-जिस (अद्रे: सूनुम् ) मेघ के प्रेरक को (आयुम् आहुः ) सव का जीवन रूप कहते हैं उस ( यज्ञ-साहं ) महान् यज्ञ को धारण करने वाळे ( अग्निं ) महान् अग्नि, नायक वा सूर्यवत् प्रभु की ( पूर्वस्य शेवस्य ) सब से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति के लिये ( दुवः इपे ) उपासना करता हुँ।

नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते वाम श्रास्यः।

श्रुप्तिं हुविषा वधीन्तः ॥ ८ ॥

भा०—( अस्मत् ये के च नरः ) हमारे जो भी उत्तम पुरुष हों (ते) वे (अग्निं हविपा वर्धन्तः) ज्ञानस्वरूप प्रभु को स्तुति द्वारा और सेन्य यज्ञाभि की हिव से बृद्धि करते हुए (विश्वा इत् वामे) समस्त प्रकार से सेब्य उत्तम प्रभु में ( आ स्युः ) रमें।

कृष्णः रवेतोऽरुषो यामी अस्य ब्रध्न ऋज उत्त शोणो यरास्वान्। हिर्गयरू<u>पं</u> जनिता जजान ॥ १॥

भा०-( अस्य ) इस प्रभु परमेश्वर का ( यामः ) जगत् को नियम

में रखने वाला नियन्त्रग (कृष्णः) दुष्टों को पीड़ित करने वाला, (श्वेतः) अन्न , निर्दोष (अरुवः) दीप्तिमान् (ब्रध्नः) महान्, सूर्यं के समान तेजस्वी, जगत् को बांधने वाला, सर्वाधार (ऋजः) ऋज अर्थात् धर्म मार्ग में चलाने वाला (उत ) और (शोणः) अति वेगवान् (यशस्वान्) अन्न, धनैश्वर्यं से सम्पन्न है। जिसको (जिनता) सर्वोत्पादक प्रमु (हिरण्यरूपं जजान) हित और रमणीय, सुखकारी रूप में प्रकट करता है। प्या ते अन्न विमदो मेनीषामूजों नपादमृतिभिः सुजोषाः। गिर् आविचत्सुमतीरियान इष्मूजी सुच्चितिं विश्वमाभाः॥१०।३॥ भा०—(एव) इस प्रकार हे (अन्ने) तेजस्विन्! ज्ञानवन्! प्रभो! (विन्मदः) विशेष आनन्द में मन्न, (अस्तिभः) अमृत, दीर्घजीवी वृद्ध-जनों से (स-जोषाः) समान प्रीतियुक्त, पुरुष (सु-मतीः इयानः) ग्रुभ

(वि-मदः) विश्वष आनन्द म मग्न, (अमृताभः) अमृत, द्विजावा वृद्धजनों से (स-जोवाः) समान प्रीतियुक्त, पुरुष (सु-मतीः इयानः) शुभ
बुद्धियों को प्राप्त करता हुआ (ते) तेरे विषय में अपनी (मनीषाम्) मन की उत्तम भावना, सद्बुद्धि और (गिरः) नाना वाणियों को
(आ वक्षत्) धारण करता है। हे (ऊर्जः नपात्) बल के देनेहारे! तू
(इषम्) अन्न (ऊर्जं) बल और (सु-क्षितिम्) उत्तम निवास योग्य भूमि
और मनुष्य (विश्वम्) ये सब (आअभाः) प्रदान कर। इति तृतीयो वर्गः॥

[ २१ ]

विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृदा वासुकः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१, ४, ६ विचृत् पंक्तिः । २ पार्दानचृत् पंक्तिः । ३, ४, ७ विराट् पंकिः । ६ आर्ची पंक्तिः ॥ श्रष्टचै स्क्रम् ॥

ंत्राप्तिं न स्ववृक्तिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । यज्ञार्य स्त्रीर्णवर्हिषे वि वो मदे शीरं पविकशोचिषं विवेचसे॥१॥

भा० — हम लोग ( स्तीर्ण-बर्हिपे यज्ञाय ) विस्तृत लोकों, प्रजाजनों, और बिछे कुशादि आसनों से युक्त (यज्ञाय) यज्ञ के लिये (स्व-बृक्तिभिः)

उत्तम, दोप-वर्जित, अन्तरात्मा को आकर्षण करने वाली स्तुतियों द्वारा ( अप्ति न ) अप्ति के समान मार्गदर्शक, ज्ञानप्रकाशक अप्रणी, (होतारं) सब सुखों के देने वाले, (पावक-शोचिषे) सब को पवित्र करने वाले तेजः प्रकाश वाले, ( शीरं ) सर्वव्यापक, (त्वा) तुझ को ( आ वृणीमहे ) वर्णन करते हैं और ( मदे ) आनन्द और हर्ष लाभ के लिये ( वि वृगी-महे ) विशेष रूप से अपनाते हैं। तू (विवक्षसे ) उसको धारण कर, तू महान् है। (२) इसी प्रकार यज्ञ को करने के लिये ज्ञानवान्, तेजस्वी, पवित्रकारक विद्वान् को वरण करे ।

त्वामु ते स्वाभुवः शुम्भन्त्यश्वराधसः।

विति त्वामुप्सेचनी वि बो मद्र ऋजीतिरग्न आहुतिविवेचसे॥२॥

भा०-(अध-राधसः) इन्द्रियों और अधों की साधना करने वाले (ते) वे बहुत से (स्वाभुवः) स्वयं आत्म-सामर्थ्यं वा ऐश्वर्य से सम्पन्न जन ( त्वा ) तुझ को (ग्रुम्भन्ति) सुशोभित करते हैं। (उप-सेचनी) अभिपेक किया (व्वाम् वेति) तुझे चाहती है और चमकाती और प्राप्त होती है। हे ( अझे ) तेजस्विन् ! ज्ञानवन् ! अग्रणी ! ( ऋजीतिः ) ऋजु, सत्य मार्गं से जाने वाळी (आहुतिः) स्तुति, स्वीकृति, और दान (वि मदे) विशेष हर्ष और तृप्ति के लिये (वाम् वेति) तुझे प्राप्त होती है। तू (विवक्षसे) उसे धारण करता है, तू महान् है। (२) यज्ञ में (स्वाभुवः) दक्षिणा रूप स्व अर्थात् धन से उत्साहित होकर कार्यं करने में प्रवृत्त जितेन्द्रिय ऋविंग् जन अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, <mark>घृतसेचनी आहुति उसकी तृप्ति करती है।</mark>

त्वे धर्माण त्रासते जुहूभिः सिञ्चतीरिच । कृष्णा रूपाएय-र्<mark>जुना वि बो मद्रे विश्वा ऋधि श्रियो धिषे विव</mark>च्चसे ॥ ३॥

भा०-हे विद्वन् ! नायक ! प्रभो ! (सिञ्चतीः इव ) वृष्टि द्वाराः

सेचन करने वाली मेघमालाएं जिस प्रकार सूर्य पर आश्रित हैं, उसी प्रकार ( त्वे ) तेरे बल पर कुछ जन ( धर्माणः ) समस्त धर्म और राष्ट्र-पदों, व्रतों, अधिकारों को धारण करने वाले, शासक जन, ( सिञ्जतीः इव ) अभिषेक कराने वाली जलधाराओं और प्रजाओं के समान ही ( जुहू भिः ) स्तुतिकारक वाणियों द्वारा ( आसते ) तरे आश्रय पर खड़े होते हैं। और सूर्य जिस प्रकार सब को सुख देने के लिये ( कृष्णा अर्जुना रूपाणि धत्ते ) काले श्वेत रूप, रात्रि दिन को करता है उसी प्रकार तू भी (मदे) प्रजा के हर्ष, आनन्दित और सुखी करने के लिये ( कृष्णा ) दुष्टों को कर्पण वा पीड़ित करने वाले और (अर्जुना) श्वेत, धनादि अर्जन करने वाले क्षात्र और वैश्य सम्बन्धी ( रूपा ) नाना रुचि वर व्यवहारों को और ( विश्वाः श्रियः ) समस्त लक्षिमयों, सम्पदाओं को ( धिपे ) धारण करता और ( विवक्षसे ) विशेष रूप से उनको वहन करता वा विशेष आज्ञा करने में समर्थ होता है, तू सब से महान् है। (२) सब लोग वाणियों द्वारा स्तुति करते हुए उस प्रभु की उपासना करते हैं। वह इन सब काले गोरे, चमकते न चमकते लोकों को और सब सम्पदों को धारता है, वही महान् है। यमेशे मन्यसे रायें सहसावन्नमर्त्य।

तमा नो वार्जसातये वि बो मदें यशेषुं चित्रमा भेरा विवेचसे॥४॥ भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन्! ज्ञान के प्रकाशक! हे (सहसावन्) बलशालिन्! हे (अमत्यं) अन्य मनुष्यों में असाधारण! तू (यं रियं) जिस बल, ऐथर्यं को (चित्रं) संग्रह योग्य अद्भुत और आश्चर्यकारक (मन्यसे) मानता है, तू (तम्) उसको (नः वाज-सातये) हमारे ऐथर्यं, वल आदि की वृद्धि और (वि मदे) विशेष सुख और तृप्ति के लिये (यज्ञेषु) यज्ञों में (नः आ भर) हमें प्राप्त करा। तू (विवक्षसे) महान् शक्तिशाली है।

श्रुविदुतो विवस्वेता विद्द्धिश्वानि काव्या । भुवदुद्रतो विवस्वेतोचि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवेत्तसेश्र

भा०—( अथर्वणा ) अहिंसक, प्रजापालक राजा या गुरु द्वारा (जातः) उत्पन्न (अग्निः ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष ( विश्वानि काव्या विदद् ) समस्त विद्वानों के ज्ञानों को जाने । वह (काम्यः) सव के कामना योग्य, होकर (विवस्वतः यमस्य) विविध राजाओं वा प्रजाओं के स्वामी, प्रजा वा राष्ट्र के नियन्ता राजा का ( दूतः ) दूत भी ( भुवत् ) हो। हे प्रजाजनो ! वह ( वः वि मदे ) आप लोगों के नाना हर्ष, सुखों के लिये हो । वह ( विवक्षसे ) गुणों में महान् और कार्य भार उठाने में समर्थ है । इति चतुर्थों वर्गः ॥

त्वां युक्तेष्वीळुते उग्ने प्रयत्येष्वरे । त्वं वस्ति काम्या वि वो मदे विश्वां द्धासि दाशुषे विवेत्तसे ॥ ६॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! लोग (यज्ञेषु) सत्संगों, धार्मिक कार्यों में, और (अध्वरे) हिंसा-रहित, प्रजाहित यज्ञ के (प्रयति) होते हुए (त्वाम् ईपते) तेरी स्तुति करते हैं, तुझे चाहते हैं। और (त्वं) त्र्वह (विश्वा काम्या वस्नि) समस्त प्रकार के, कामना करने योग्य नाना धनों को (वि दधासि) विशेष रूप से धारण करता है। हे प्रजाजनो ! (वः मदे) तुम प्रजाओं, लोगों के सुख हर्ष के लिये (दाशुषे) दानशील आत्मसमर्पक प्रजाजन के हितार्थ (विवक्षसे) महान् शक्ति-शाली और पूज्य है।

त्वां युक्तेष्वृत्विजं चारुमग्ने निषेदिरे।

घृतप्रतिकं मनुषो वि बो मदे शुक्रं चेतिष्ठम् सिर्विवस्से ॥ ७॥
भा०—हे (असे) तेजस्विन् ! विद्वन् ! (यज्ञेषु) यज्ञों में ( धृतप्रतीकं) धृत से प्रदीप्त होने वाले अप्ति के समान तेज से चमकने वाले,
( ऋत्विजं ) "ऋतु" अर्थात् सदस्यों और अमात्यों से संगत, ( चारुम् )

सुन्दर ( ग्रुकम् ) शीघ्र कार्यं करने में समर्थ, ( चेतिष्ठम् ) सबसे अधिकः ज्ञानंवान्, (त्वां ) तुझ को ही ( मनुषः ) मननशील जन यज्ञों में ( नि-सेदिरे ) स्थापित करते और तेरा ही आश्रय लेते हैं। हे प्रजाजनो ! ( वः मदे विवक्षसे ) वह महान् पुरुष ही आप लोगों को विविध प्रकार से हिपंत, और सुखी करने में समर्थ है। ग्रुक्षे शुक्रेर्ण शोचिषोरु प्रथयसे वृहत्।

श्राभिकन्द्रनवृषायसे वि वो मदे गर्भे द्धासि जामिषु विवेचसेटार

भा०—हे (अमें) तेजस्विन्! अग्रणी! तू (बृहत्) महान् है। तू (ग्रुक्रेण) ग्रुद्ध (शोचिषा) कान्ति से (प्रथयसे) प्रख्यात है। वा अपना सामर्थ्य विस्तृत करता है (अभि क्रन्द्रन्) आक्रमण करता हुआ (बृष्णयसे) बलवान् होकर रहता वा मेघवत् आचरण करता है। तू (जामिषु) सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ दाराओं में गृहपित के समान (जामिषु) ओषि आदि की उत्पादक भूमियों में मेघ वा सूर्यवत् (जामिषु) ऐश्वर्योत्पादक प्रजाओं के बीच (गर्भ दधासि) गर्भ अर्थात् शासन, वश करता है अर्थात् प्रजा के बीच ऐश्वर्य धारण कराता है। हे प्रजाजनो! वह (विवक्षसे) महान् यह सब (वः वि मदे) तुम्हारे नानाः सुख, हर्ष के लिये ही करता है।

इन समस्त ऋचाओं में 'वि वो मदे, विवक्षसे' यह एक अनुष्टुप् का चरण विञ्चित्र रूप से पढ़ा है। शेष समस्त ऋचा अनुष्टुप् है। इति: पञ्चमो वर्गः ।।

[ २२ ]

विमद ऐन्द्रः प्रजापत्यो वा वसुकृद् वा वासुकः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १,४,८, १०, १४ पादनिचृद् बृहती । ३, ११ विराड् बृहती । २, निचृत् त्रिष्टुप् । ५ पादानिचृत् त्रिष्टुप् । ७ श्राच्यंनुष्डुप् । १५ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चदशर्चं सूक्षम् ॥ कुह श्रुत इन्द्रः किस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्र्यते। ऋषीं णां वा यः चये गृहां वा चर्छेषे । गेरा ॥ १ ॥

भा०-वह (इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु (कुह श्रुतः ) कहां सुना जाता है ? उसके विषय में कहां यथार्थ रूप से श्रवण किया जाता है ? (अद्य) आज भी (मित्रः न श्रुयते ) वह मित्र के समान, स्नेहवान (कस्मिन् जने श्रूयते ) किस जनसमूह में श्रवण किया जा सकता है ? उत्तर-(यः) जो (ऋषीणां क्षये) मन्त्रद्रष्टा विद्वानों के निवास स्थल में वा ( गुहा ) गुहावत् बुद्धि में स्थित है वह ( गिरा चर्कुंपे ) वाणी द्वारा प्रकाश और स्तवन किया जाता है।

इह श्रुत इन्द्रे। श्रुस्मे श्रुद्य स्तर्वे वज्रयृचीषमः। मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चके त्रसाम्या ॥ २ ॥

भा०-(यः) जो प्रभु (जनेषु मनुष्यों में (असामि) पूर्ण ( यशः चक्रें ) अन्न वा यश उत्पन्न करता है, ( अद्य ) आज भी जो (वज्री) बलशाली (ऋचीपमः) अपनी स्तुति के अनुरूप है, वह (इन्द्रः) ऐश्वयंवान् प्रभु हमारे द्वारा ( इह श्रुतः ) इस जगत् में श्रवण करने और ( स्तवे ) स्तुति करने योग्य है।

मुहो यस्पतिः शर्वसो असाम्या महो नृम्णस्य तूतुजिः। भृता बर्जस्य धृष्णोः पिता पुत्रिमेव प्रियम् ॥ ३॥

भा०—( यः शवसः पतिः ) जो महान् बल का स्वामी है और (असामिः) असाधारण, पूर्ण (महः नुम्णस्य ) बड़े भारी धनैश्वर्य का ( त्तुजिः ) पालक और दाता है। वह ( धृष्णोः वज्रस्य ) दुष्टों का नाश करने वाले वल का (भर्ता) धारण करने वाला और (प्रियं पुत्रम् इव पिता ) प्यारे पुत्र के प्रति पालक पिता के समान है।

युजानो अश्वा वार्तस्य धुनी देवो देवस्य विजिताः। स्यन्त्री पृथा विरुक्मीता सृजानः स्तोष्यध्वीनः॥ ४॥

भा०—हे (वज्रिवः) शक्तिशालिन्! (देवः) प्रकाशस्त्ररूप, सूर्यवत् होकर (देवस्य वातस्य) शक्तिप्रद वायु के बने, (धुनी) देह के अरेक संचालक (अश्वा) दोनों अश्वों के तुल्य (युजानः) उनको देह में संयुक्त करता हुआ और (वि-रुक्मता पथा) विशेष प्रकाश से युक्त मार्ग से (स्थन्ता) जाने वाले उन दोनों को (अध्वनः) मार्ग के पार (स्जानः) करता हुआ (स्तोषि) स्तुति किया जाता है। (र) योग का अभ्यासी वायु रूप प्राण के बने प्राण अपान, दोनों को योग द्वारा वश करता हुआ उनको कान्तियुक्त मार्ग से लेजाता हुआ प्रशस्त कहाता है।

त्वं त्या चिद्वातस्याभ्वागां ऋजा तमना वर्हध्ये। ययोर्देवो न मत्यों युन्ता निकविंदाय्यः॥ ४॥

भा०—( ययोः ) जिन दोनों का ( न देवः ) न कोई प्रकाशयुक्त रिएड, (न मर्त्यः) और न कोई मरणधर्मा देहादि जड़ पदार्थ (यन्ता) नियमन कर सकता है और (निकः) न कोई उनका (विदाय्यः ) ज्ञान करने हारा है। (त्वं ) तू (त्या चित् ) उन दोनों (वातस्य अधा ) वायु के बने अधों के समान देह के चालक (ऋजा ) ऋजु मार्ग से जाने वाले प्राण अपान को (त्मना ) अपने आत्म-सामर्थ्य से (वहध्ये ) धारण करने के लिये (आ अगाः) प्राप्त होता है। (२) इसी प्रकार राजा भी अधों के तुल्य प्रजास्थ स्त्री पुरुषों को वा शास्य-शासकों को अपने सामर्थ्य से धारण करने के लिये प्राप्त है।

श्रध्यमन्तोराना पृच्छते <u>वां कर्द्या न</u> श्रा गृहम् । श्रा जम्मश्रः पराकाद्दिवश्च यमश्च मर्त्यम् ॥ ६ ॥

भा०—( उरानाः ) नाना भोगों की कामना करने वाला देहवान् मनुष्य (अध गमन्ता वां प्रच्छते) जाते हुए तुम दोनों को लक्ष्य करके पूछता है कि ( कदर्थाः ) किस प्रयोजन से, तुम दोनों ( पराकाद् दिवः ) पर, दूरवर्ती तेजोमय सूर्य और (गमः च) भूमि से (नः) हम जीवों के इस ( मर्ल्य गृहं आ जम्मतुः ) मरण धर्मा गृह, देह को आते हो।

इनमें प्राण इन्द्र है और उदरवर्त्ती अपान जाठर-अग्नि है। <del>ञ्चा न इन्द्र पृत्तसेऽस्माकं</del> ब्रह्मोर्चतम् । तत्त्वा याचामहेऽवः शुष्णुं यद्भन्नानुषम् ॥ ७॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! दुष्टों को नाश करने में समर्थ ! तू ( नः आपृक्षसे ) हमें सब प्रकार से, सब ओर से अपने साथ जोड़े रख। ( अस्माकं ब्रह्म ) हमारा महान् स्तवन, महान धन, महान् ऐश्वर्य भी ( उद्-यतम् ) तेरे लिये जपर उठा हुआ है, तेरे लिये समर्पित है। (त्वा ) हम तेरे से (तत् अमानुषं अवः ) वही अमानुष रक्षण, बल, प्रेम और ज्ञान की (याचामहे) याचना करते हैं जिसको कोई मनुष्य नहीं दे सकता ( यत् ) जो ( अमानुवं ) अमानुव, मनुष्यों की सीमा से पार कर जाने वाले ( ग्रुष्णं ) शोषणकारी आसुरी बल को ( हन् ) नाशः कर सके।

<mark>श्रुकुर्माद्स्युर्भि नी श्रम्नन्तुर्न्यवेतो श्रम</mark>ानुषः । त्वं तस्यामित्रहुन्वधंदासस्यं दम्भय ॥ ८॥

भा०-हे ( अमित्र-हन् ) न स्तेह करने वाले, वा स्तेह करने वाले वर्ग से अतिरिक्त जनों को दिण्डत करने हारे प्रभो ! जो (अकर्मा) स्वयं कोई सत्कार्यं न करने वाला, ( दस्युः ) प्रजा का नाश करने वाला, (अमन्तुः) सब का अपमान करने वाला, किसी को कुछ न गिनने वाला, (अन्य-वतः ) शतुओं का सा काम करने वाला, (अमानुषः ) मनुष्यों के बल, आचार, धर्म आदि की सीमा से परे, राक्षसी खभाव का पुरुष (नः अभि) हमारे चारों तरफ़ हमें घेरे पड़ा है। (त्वं तस्य) तू उस (दासस्य) नाशकारी, सत्यानाशी का (वधः) दण्ड देने वाला होकर उसको (दम्भय) विनष्ट कर। वा (तस्य वधः दम्भयः) उसके वध-कारी खभाव, साधन अखादि का नाश कर।

त्वं न इन्द्र श्रुर श्रूरैं <u>ठत त्वोतासो बईगा ।</u> पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नवन्त चोगायो यथा ॥ ६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! दुष्टों के नाश करने वाले ! समस्त अजों के देने हारे ! हे (शूर) दुष्टों के नाशक ! शूरवीर ! (बहुणा) हिंसाकारी संग्रामादि के अवसरों में भी हम (त्वा-ऊतासः) तेरे बल से सुरक्षित रहें। (ते पूर्तथः) तेरे प्रजाजनों के अन्नादि से उदर और नाना कामनाएं पूर्ण करने के साधन भी (पुरुत्रा) बहुत से हैं। वे (श्रथा क्षोणयः) भूमियों के समान ही (वि नवन्त) विविध प्रकार से वर्णन किये जाते हैं। भूमियें जिस प्रकार नाना अन्नों से प्राणियों के उदर पूर्ण करती हैं उसी प्रकार तेरे नाना साधन भी जनों के उदर और कामनाएं पूर्ण करते हैं।

त्वं तान्वृत्रहत्ये चोदयो नृन्कार्पाणे ग्रूर वज्रिवः।

गुहा यदीं कर्नानां विशां नच्चेत्रशवसाम् ॥ १० ॥ भा०—हे ( शूर ) दुष्टों के नाशक वीर ! हे ( विज्ञवः ) बल-शालिन् ! सर्वशक्तिमन् ! ( यदि ) जो त् ( कर्नानां )कान्तदर्शी, विद्वान्, मेधावी जनों और ( न-क्षत्र-शवसाम् ) क्षात्रबल और धनबल से रहित ( विशां ) प्रजाजनों की ( गुहा ) हृदय और बुद्धि में विराजमान है वह ( त्वं ) त् ( वृत्र-हत्ये ) बढ़ते दुष्ट पुरुष के मारने वाले ( कार्पाणे ) तलवार आदि शस्त्रास्त्र से होने वाले संप्राम में ( तान् नृन् ) उन नाना योद्धा नायकों को ( चोद्यः ) प्रेरित करता है । इति सप्तमो वर्गः ॥

मृज् ता ते इन्द्र ढानाप्नेस आजाणे श्रंर वजिवः। यद्ध शुष्णस्य ढम्भयो जातं विश्वं सुयावंभिः॥ ११॥

भा०—हे ( शूर ) शत्रुहिंसक ! दुष्ट-दमनकारिन् ! शूरवीर ! हे ( वज्रिवः ) बलशालिन् ! ( आक्षाणे ) शत्रुहनन के कार्य में, ( दाना मसः ) शत्रु-खण्डन और प्रजा पर कृपाकारी दानरूप कर्म करने वाले ( ते ) तेरे ( ता ) वे नाना क ( मक्षु ) अति शीघ्र हों । ( यत् ) क्योंकि त् ( ह ) ही निश्चय से ( स-याविभः ) एक साथ मार्ग में आगे बढ़ने वालों के द्वारा ( शुष्णस्य ) प्रजा के शोपणकारी दुष्ट पुरुष के ( विश्वं जातं ) सब कुछ किये कराये वा उत्पन्न हुए बलादि को भी ( दम्भयः ) नाश करने में समर्थ है ।

**ाः माकुध्रचंगिन्द्र शूर् वस्वीर्**स्मे भूवन्नभिष्टयः।

व्यंवयं त आसां सुम्ने स्याम विज्ञवः॥ १२॥

भा०—हे ( ग्रूर ) ग्रूरवीर ! दुष्टों के दलन करने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! ( अस्मे ) हमारी ( अभिष्ठयः ) आशाएं, अभिलापाएं और दान, सत्संग आदि कर्म और (वस्वीः ) वसी हुई प्रजाएं वा बहुत २ धन सम्पदाएं भी ( अकुध्रयम् ) तुच्छ, निष्फल ( मा भूवन् ) कभी न हों । हे ( विज्ञवः ) शक्तिशालिन् ! ( वयं-वयं ) हम सब सदा ( ते सुन्ने ) तेरे दिये सुख वा रक्षा में ( आसां ) इन प्रजाओं के बीच ( स्याम ) सदा रहा करें।

श्रुस्मे ता ते इन्द्र सन्तु सत्याऽिह्यस्तिकपुर्साः। विद्याम् यासां भुजो धेनूनां न विज्ञिवः॥ १३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (असमे ता) हमारी वे नाना स्तुतियें, प्रार्थनाएं अभिलाषा और यज्ञ-याग आदि कियाएं (ते उपस्प्रज्ञः) तेरे तक पहुंचने वाली होकर भी (सत्या) सत्य फलजनक, निश्चल, सज्जनों का कल्याण करने वाली और (अहिंसन्तीः) किसी की हिंसा, भीड़ा, वध, आदि न करने वाली (सन्तु) हों। हे (विज्ञवः) शक्ति-शालिन् ! (यासां) जिनके फलरूप (धेन्नां न) वाणियों वा गौओं के समान (भुजः विद्याम) नानां सुखजनक भोग्य पदार्थों को जानें और प्राप्त करें।

ग्रहस्ता यद्वपद्वी वधीत साः श्वीभिवेद्यानीम् । ग्रुष्णुं परि प्रदित्तिगिद् विश्वायेवे नि शिक्षयः॥ १४॥

मा०—( यद् ) जिस प्रकार ( वेद्यानां श्रचीभिः ) विद्वानां के नाना कर्मों द्वारा ( अहस्ता अपदी ) अप्रशस्त और मार्ग रहित ( क्षाः वर्धत ) निवास योग्य भूमि वढ़ कर विस्तृत होजाती है और तव सूर्य जिस प्रकार ( विश्वायवे ) सब के जीवन पालन एवं अजोत्पादन के लिये ( प्रदक्षिणित् ) खूब प्रबल ( शुल्णं ) शोपणकारी, प्रीष्मताप को भी ( नि शिश्तयः ) मेघादि से शिथिल करता है और भूमि में अन्नादि उत्पन्न होते हैं, प्रजा पलती है, उसी प्रकार हे ऐश्वर्यवन् ! ( वेद्यानां शचीभिः ) विद्वान् पुरुषों और वेदों की वाणियों से ( अहस्ता ) बे-हाथ और (अपदी) वे-पांव, निःशख, निर्वल, बेचारी अत्याचारादि से पीड़ित ( क्षाः ) भूमि-वासिनी प्रजाणं भी ( वर्धत ) बढ़ती हैं, उत्साह बल से युक्त हो उठती हैं । तव तू भी ( विश्वायवे ) समस्त प्रजाजन के हितार्थ ( प्रदक्षिणित् ) सब को बेर कर बेठे बलशाली ( शुल्णं ) प्रजा के रक्त शोषण करने वाले दुष्ट जन को ( नि शिक्षथः ) सर्वथा शिथिल कर दे । शासक अत्याचारों, और धनी द्रव्य चूसने आदि की नीतियों से प्रजा का रक्त शोषण करते हैं । उनको विद्वान् पुरुष प्रजा की वृद्धि के लिये सदा शिथिल करता रहे ।

वेद्या शची, वेदानां या वाणी । स्वार्थे यत् वेदा एव वेद्याः । विदन्ति चा येभ्योऽन्ये जना वेदयन्ति वा अन्यान् ते वेदाः । त एव वेद्याः । वेद्यम् ं पुषाम् अस्तीति वा । पिवापिवेदिन्द्र शूर् सोमं मा रिषएयो वसवान वसुः सन्। द्वत त्रायस्व गृणुतो मुघोनी मुहश्च रायो रेवतस्कृधी नः ॥१४।८॥

भा०-हे ( ग्रूर ) ग्रुरवीर ! शतुओं के दलन करने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू ( सोमं पिव-पिव ) ऐश्वर्य और बल वीर्य का और प्रजावत् राष्ट्र का पालन और और उपभोग किया कर । हे ( वसवान ) और वसे प्रजाजनों को चाहने वाले! तू स्वयं (वसुः सन् ) देह में बसे आत्मा के समान राष्ट्र में स्वयं वसने और बसाने वाला, सब का सर्वोपिर वस्त्र के तुल्य आच्छादक, रक्षक होकर (मा रिषण्यः) प्रजा का नाश मत कर । (उत) बल्कि, (गृणतः मधोनः) स्तुति प्रार्थना करने वाले धनसम्पन्न जनों की भी ( त्रायस्व ) रक्षा कर । (नः ) हमारे ( महः रायः ) बहुत २ धन हों और (नः रेवतः कृधि) हमें भी दान देने योग्य धनों से सम्पन्न बना । इत्यष्टमो वर्गः ॥

#### [ २३ ]

विमद एन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृदा वासुकः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिप्टुप्। २, ४ त्राची भुरिग् जगती। ६ त्राची स्वराड् जगती। ३ निचुडजगती । ४, ७ निचृत् त्रिटुष् ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

यजामह इन्द्रं वज्रद्विणं हरींणां र्थ्यां वे वेतानाम्। प्र श्मश्च दोधुवदुर्ध्वथा भृद्धि सेनाभिर्दयमानो वि राधसा ॥१॥

भा०-हम लोग ( वि वतानाम् ) नाना काम करने वाले, (हरीणां) मनुष्यों के बीच में (रथ्यं) रथयोग्य अधवत् कार्यभार वहन करने में समर्थं उत्तम महारथी और (वज्र-दक्षिणम्) शस्त्र बलादि को, दायें हाथ में धारण करने वाले, बलशाली (इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् दुष्टों के दमन-कारी वीर पुरुष को हम ( यजामहे ) आदर सन्कार करें । उसके संग में रहें। वह (राधसा वि दयमानः) अपने ऐश्वर्य के वल से प्रजाओं का विविध प्रकार से पालन रक्षण करता हुआ (सेनाभिः) स्वामी की आज्ञा पालन करने वाली सेनाओं, वा प्रजाओं सहित (इमश्रु प्र दोधुवत्) शरीर में आश्रित केशों वा बाहुओं को कंपाता हुआ (वि) विविध प्रकारों से ( ऊर्ध्वथा भूत्) सर्वोपिर विराजमान हो।

हरी न्वस्य या वने विदे वस्विन्द्रों मधैर्मध्या वृत्रहा भेवत्। ऋभुवीज ऋभुक्ताः पत्यते शवोऽवं क्लोमि दासस्य नाम चित् २

भा०—(या हरी) जो स्त्री पुरुष वर्ग (अस्य वने) इसके ऐश्वर्य-मय तेजोयुक्त भोग्य राष्ट्र में (वसुविदे) धन प्राप्त करते हैं (इन्द्रः) शत्रुहन्ता राजा (मबैं: मधवा) उन्हों से स्वयं भी उत्तम धनों का स्वामी होकर (वृत्रहा भुवत्) बढ़ते शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। चह (ऋभुः) सत्य न्याय, तेज से चमकने वाला और (वाजः) बल-शाली, (ऋभु-क्षाः) विद्वान् तेजस्वी और सत्य-न्यायशील पुरुषों का आश्रय, महान् होकर (शवः पत्यते) बल और धन का पालक राष्ट्रपति और अर्थपति हो जाता है। तब मैं प्रजा वर्ग भी (दासस्य) अपने नाशकारी दुष्ट जन के (शवः) बल और (नाम चित्) नाम तक को भी (अव क्ष्णोमि) नाश करने में समर्थ होता हूं।

यदा वज्रं हिर्रिएयमिद्धा रधं हरी यमस्य वहेतो वि स्रिरिभिः। आ तिष्ठति मधवा सनेश्रुत इन्द्रो वार्जस्य दीर्घश्रवसुस्पतिः॥३॥

भा०—( अस्य यं रथं ) इसके जिस रथवत राष्ट्र को (हरी वहतः ) उत्तम सर्वदुः वहारी स्त्री और पुरुष धारण करते हैं। और ( मघवा ) ऐश्वर्यवान् पुरुष (सूरिभिः ) उत्तम विद्वानों सहित ( यदा ) जब उस ( वज्रं ) वलस्वरूप ( हिरण्यम् ) हित और रमणीय ( रथं ) सब को सुख देने और रमाने वाले (यम् ) जिस राष्ट्र पर (वि तिष्ठति, आ तिष्ठति) विविध प्रकार से बैठता और शासन करता है तब वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (सन-श्रुतः) दानादि से प्रख्यात और चिरकाल तक प्रसिद्ध, वा तप और सनातन वेद में बहुश्रुत होकर ( वाजस्य दीर्घ-श्रवसः पतिः ) दीर्घ काल तक अवण करने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्य का पालक स्वामी हो जाता है। अध्यात्म में-वज्र ज्ञान, रथ देह, हरी प्राण-उदान, सूरिगण इन्द्रियगण, मघवा इन्द्र आत्मा, वाज ज्ञान ।

सो चिन्न वृष्टिर्यूथ्या स्वा सचाँ इन्द्रः श्मश्रूणि हरिताभि प्रुंज्याते ।। अर्व वेति सुद्धर्यं सुते मध्दिद्धनोति वातो यथा वर्नम् ॥ ४ ॥

भा०-जिस प्रकार ( इन्द्रः ) तेजस्वी सूर्यं ( हरिता ) अपने प्रखर तेज से ( इमश्रृणि ) भूमि पर लोमवत् उगे वनस्पतियों को ( अभि पुण्युते ) जल से सींचता है, (सो चित् नु वृष्टिः ) वही उत्तम वर्षा कहाती है । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) धन-ऐश्वर्य देने वाला राजा, प्रभु ( स्वा सचा यूथ्या ) अपने सहयोगी यूथ या समूहों को ( अभि पुण्युते ) संचता और बढ़ाता है, ( सो चित् नु वृष्टिः ) राजा की अपने प्रजा के प्रति वहीं उत्तम वृष्टि है। इसीसे राजा मेघवत् है। वह ( सुते ) ऐश्वर्य प्राप्त होने या अभिषिक्त होने पर ( सु-क्षयं अव वेति ) उत्तम भवन को प्राप्त होता है, और ( मधु वेति ) मधुर, सुखप्रद जल, आतिथ्य, मधुपर्क और सुल-दायक अन्न प्राप्त करता है तब (यथा वातः वनम्) जिस प्रकार प्रवल वायु वन को कंपा देता है, उसी प्रकार वह भी (वनम् ) स्व-सैन्य का प्रोक्षण जल के समान ( उद् धुनोति ) सर्वोपरि रह कर संचालित करता और परसैन्य को भय से त्रस्त करता है।

यो वाचा विवाचो मुधवाचः पुरू सहस्राशिवा ज्वान । तत्त्रदिदंस्य पाँस्यं गृणीमसि पितेव यस्तिविषां वावृधे शर्वः ॥४॥ भा०—( यः ) जो प्रभु वा राजा ( वि-वाचः ) विपरीत, विविध

वाणी बोलने वालों और ( मृध्र-वाचः ) हिंसाकारिणी, मर्मवेधिनी वाणी का प्रयोग करनेवालों को ( जधान ) दण्ड देता है, और जो (पुरु) बहुत से ( सहस्रा ) हजारों, अनेक ( अशिवा ) अमंगलजनक, अकल्याणकारी दुःखों और दुष्टों को ( जधान ) नाश करता है, हम ( अस्य ) इसके ही ( तत् तत् इत् पौस्यं ) उस २, नाना प्रकार के बल पराक्रम का ( गृणी-मिस ) वर्णन करते हैं । वह राजा वा प्रभु ( पिता इव ) पिता के समान ( तिविधीं वावृधे ) बल वा सेना को बढ़ाता है और ( शवः वावृधे ) बल, अन्न और ज्ञान की वृद्धि करता है ।

स्तोमं त इन्द्र विमुदा श्रजीजनुबर्पूर्व्य पुरुतमं सुदानेवे । । विद्या ह्यंस्य भोजनामुनस्य यदा पृशुं न गोपाः करामहे ॥ ६॥

भा०—हे प्रभो! (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! समस्त जनों के राजन्! (वि-मदाः) मद से रहित, वा विशेष हर्ष वा तृप्ति योग से युक्त होकर विद्वान् लोग (ते सु-दानवे) उत्तम कोटि के पूजनीय, तुझ दाता के (अपूर्व्यं) अपूर्व, आश्चर्यजनक, (पुरु-तमं) सब से श्रेष्ठ (स्तोमं) गुणस्तवन को (अजीजनन्) प्रकट करते हैं। (अस्य इनस्य) उस तुझ स्वामी के (भोजनं विद्या हि) पालक ऐश्वर्य को हम जानें और प्राप्त करें और (पद्युं न गोपाः) जिस प्रकार गोपालक पद्यु को सदा अपने सामने रखता और बुलाता है उसी प्रकार हम (गो-पाः) इन्द्रियों के पालक, जितेन्द्रिय होकर (त्वां पद्युं आ करामहे) तुझ सर्वदृष्टा को बुलावें और सदा अपने समक्ष रखें।

मार्किन एना सुख्या वि यौषुस्तवं चेन्द्र विमुद्स्यं च ऋषेः। विद्या हि ते प्रमीति देव जामिवदस्मे ते सन्तु सुख्या शिवानि ७।६

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! सब ऐश्वर्यों के देने हारे ! जल अन्नः के वितरण करने वाले ! ( वि-मदस्य तव ) विशेष आनन्द, हर्प आदि से युक्त तेरा और (वि मदस्य च ऋषेः) विशेष आनन्द और हर्ष-उल्लास से युक्त तेरे दर्शन करने वाले के (एना सख्या) ये नाना मैत्रीमाव (मािकः वि यौषुः) कोई भी न तोड़े और कभी भी न टूटें। हे (देव) सब सुखों के देने वाले! हम (ते प्र-मितम्) तेरी सर्वोत्कृष्ट बुद्धि वा ज्ञान को (विद्म हि) अवश्य जानें, (जािमवत्) भाई के प्रति बहिन के समान, पित के प्रति सन्तिजनक पत्नी के समान और वन्धु के ।प्रति बन्धु के समान, (ते) तेरे (सख्या) यह मित्रता, स्नेह और सौहार्द के भाव (अस्मे शिवा निसन्तु) हमारेलिये कल्याणकारी और सुखजनक हों। इसी प्रकार हमारे ये सबप्रेम भाव (ते शिवानि सन्तु) तेरे प्रति हमें बांधने वाले और कल्याणकारी हों। इति नवमो वर्षः॥

## [ 58]

श्वापिः विमद ऐन्द्रः प्रजापत्यो वा वसुकृद्धा वासुकः ॥ देवताः—१ — ३ इन्द्रः । ४ – ६ अश्विनौ ॥ छन्दः – १ आस्तारपंकिः । २ आचीं स्वराट् पांकिः । ३ शङ्कु-मती पाकिः । ४, ६ अनुष्टुप् । ४ निचृदनुष्टुप् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

इन्ड सोमामिमं पिव मधुमन्तं चुमू सुतम्।

श्रुस्मे र्यों नि धारय वि वो मदे सहस्रिण पुरुवसो विवेचसे॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐखर्यपद ! प्रभो ! विभो ! राजन् ! तू (इमं सुतम्) इस उत्पन्न हुए (मधुमन्तं) मधुर मधु वा, अन्न जलादि से युक्त (सोमम्) अन्न के समान बलदायक, ऐश्वर्यमय (चमू) भूमि और आकाश में विद्यमान जगत् को पुत्रवत् (पिब) पालन कर । और हे (पुरुवसो) समस्त जनों में बसने हारे, सर्वान्तर्धामिन् ! तू (अस्मे) हमें (सहित्रणं रियं नि धारय) सहस्रों से युक्त ऐश्वर्यं प्रदान कर । हे मजुख्यो ! वह (विवक्षसे) महान् प्रभु (वः वि-मदे) तुम सब को विविध प्रकार से सुखी आनन्दित करता और नाना प्रकारों ते तृप्त करता है।

त्वां युक्तेभिष्ठकथैरुपं हुव्येभिरीमहे।

श्चीपते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठं नो घेहि वार्यं विवससे ॥ २ ॥

भा०—हे (श्रची-पते) शक्तियों और वाणियों के पालक ! हम लोग (यज्ञेभिः उक्थेभिः हन्येभिः) यज्ञों, मन्त्रों और खाद्य और आहुति योग्य पदार्थों सहित (व्वाम् इमहे) तुझे प्राप्त होते हैं !तू (श्रचीनां श्रेष्टं वार्य नः घेहि) कर्मी का सर्वोत्तम वरणयोग्य फल प्रदान कर। हे मनुष्यो! वह (विवक्षसे वः विमदे) महान् प्रभु आप सब को नाना प्रकार के आनन्द, तृप्ति-योग कराने में समर्थं है। यस्पित्वीयीशामिसी रुधस्य चोदिता।

इन्द्रं स्तोतृ गामीवृता वि वो मदे द्विषो नेः पाह्यंह सो विवेचसे॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यपद ! (यः) जो तू (वार्याणाम् पितः असि) वरण करने योग्य धनों, ऐश्वर्यों का पाळक और स्वामी है और (राध्य चोदिता) साधक आराधक को भी सन्मार्ग में चलाने हारा और (स्तोतृणाम् अविता) विद्वान्, स्तुतिशील, जनों का रक्षक है तू (नः द्विषः) हमें द्वेष करने वाले जनों (अहंसः) और पाप से (पाहि) बचा। (वि वः मदे विवक्षसे) प्रभु महान् है। हे मनुष्यो ! वह तुम्हें विविध प्रकार के सुख देने में समर्थ है।

युवं शंका मायाविनां समीवी निरमन्थतम्।

विमुदेनं यदीं ळिता नासंत्या <u>नि</u>रमन्थतम् ॥ ४॥

भा०—हे (मायाविना) बुद्धिमान्, सर्ग वा सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले परिपक्त रज वीर्य की शक्तियों से युक्त (शक्रा) हे शक्तियुक्त पति-पत्नी वा स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों ( समीची ) उत्तम रोति से परस्पर मिलकर ( निर् अमन्थतम् ) निर्मन्थन करो (वि मदेन यद् ईंडिता) विविध नृप्तिकारक अन्न, हर्ष प्रोतियोगादि से प्रेरित और इच्छावान् होकर हे

(नासत्या) परस्पर कभी असत्य आचरण न करनेवाले, सत्य वताचरणी जनो ! आप (निर् अमन्थतम्) निर्मन्थन अर्थात् यज्ञादिका मन्थन कर अग्न्या-धान करो एवं उत्तम गृहस्थ स्थापन कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करो ।

विश्वे देवा अकुपन्त समीच्योर्निष्पतन्त्योः। नासत्यावव्यवन् देवाः पुन्रा वहतादिति ॥ ४॥

भा०-( समीच्योः ) परस्पर एक दूसरे को आदरपूर्वक प्राप्त कर संगत हुए और (निष्पतन्त्योः) संसार मार्ग पर आने वाली दोनों व्यक्तियों पर ( विश्वेः देवाः ) सव विद्वान् जन ( अक्रुपन्त ) कृपा करें, उनपर प्रेम, द्याभाव बनाये रखें। (देवाः) वे विद्वान् जन (नासत्यौ अबुवन्) परस्पर असत्य आचरण न करने व सदा सत्य वचन कहने वाले स्त्री और पुरुप दोनों को उपदेश करें कि ( पुनः आवहतात् इति ) इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा के अनन्तर उत्साहित होकर पुनः २ निरन्तर गृहस्थ का भार धारण करो, परस्पर विवाह करो।

मधुमनमे परायंशुं मधुमत्पुनरायनम् ।

ता नी देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतम् ॥ ६॥ १०॥

भा०—( मे परा-अयनम् ) मेरा दूर देश में गमन, घर से बाहर जाना ( मधुमत् ) मधुर, स्नेह से युक्त हो। और ( पुनः आ-अयनम् ) युनः लौट आना भी ( मधुमत् ) मधुर, प्रीति से युक्त हो । हे ( देवाः ) उत्तम फल की कामना करने वाले स्त्री पुरुषो ! इस प्रकार ( युवं ) आप दोनों (देवतया) दानशीलता के भाव से (नः मधुमतः कृतम्) हमें मधुर स्नेह से युक्त बनाओं । इति दशमो व : ॥

अध्यात्म में—( ४ ) उपास्य उपासक 'नासत्य' हैं उनमें परस्पर संगति होने पर ध्यान-निर्मथन द्वारा परस्पर साक्षात् होता है। ( ५ ) पुनः २ अभ्यास द्वारा परस्पर योग होता है। (६) मोक्ष में जाना और पुनः मोक्ष से आना, देह से जाना और देह में आना भी जीव को सुखद हो।

## THE THE REPORT OF THE ALL

विमद ऐन्द्रः प्राजापत्या वा वसुकृद्धा वासुक ऋषिः ॥ सोमोदेवता ॥ छन्दः—१,, २,६,१०,११ आस्तारपंकिः । ३—५ आर्षा निचृत् पंकिः। ७—६ आर्थी विराट् पंकिः॥ एकादशर्चं स्क्रम् ॥

भद्रं <u>नो अपि वातय मनो दर्च मुत कर्तुम् ।</u> अर्था ते सुख्ये अन्धंसो वि <u>वो मद</u>े रणुनगा<u>वो न यर्वसे विवंत्तसे।</u> ६

भा०—हे परमेश्वर! (नः) हमें (भद्रं मनः अपि वातय) कल्याण-कारी चित्त प्राप्त करा, हमें सुखदायी ज्ञान दे। (भद्रं दक्षम उत कतुम्) सुखदायी वल और कर्मसामर्थ्य भी प्रदान कर। (यवसे न गावः) पशुगण जिस प्रकार चारे के लिये इच्छुक होते हैं वे उसे प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार जीवगण (ते सख्ये अन्धसः रणन्) तेरे मित्र-भाव में रह कर नाना प्रकार से अन्न, भोग्य कर्मफल प्राप्त कर आनन्द लाभ करते हैं। हे मनुख्यो! (विवक्षसे वः वि मदे) वह महान् प्रभु आपः लोगों को विविध आनन्द सुखादि देने हारा है।

हृद्धिस्पृशंस्त त्रासते विश्वेषु सोम् धामसु। अधा कामा इमे मम् वि.वे। मद्दे वि तिष्ठन्ते वसूयवो विवेत्तसे २

भा०—हे (सोम) जगत के उत्पादक और प्रेरक! (अघ) और (इमे) ये सब (मम कामाः) मेरे कामनाशील (वस्यवः) वसने योग्य लोकों और ऐश्वर्यों की इच्छा करने वाले जन वा ऐश्वर्यों की अभिलापाएं (विश्वेषु धामसु) समस्त स्थानों में (हदि-स्पृशः) हदय में स्पर्श करने वाले, अतिप्रिय होकर (ते आसते) तेरी उपासना करते हैं और (वि तिष्ठन्ते) विराजते हैं, स्थिर रहते हैं। हे मनुष्यो ! वह प्रभु (विवक्षसे वः वि मदे) महान् और तुम्हें नाना प्रकार के हर्प आनन्द देने वाला है।

उत बतानि सोम ते प्राहं मिनामि प्राक्या । अर्था पितेचे सूनवे विवो मदे मृळानो श्रुभि चिद्वधाद्विचेचसे॥३॥

भा०—(उत) और हे (सोम) सर्वोत्पादक! सर्वशासक!
(अहं पाक्या) मैं परिपक बुद्धि से (ते व्रतानि प्र मिनामि) तेरे समस्त
कर्मी और व्यवस्थाओं को प्राप्त करूं, उनको यथावत् जानूं। और त्
(वधात् अभि चित्) विनाश से बचा कर (स्नवे पिता इव नः मृड) पुत्र
को पिता के समान हमें सुखी कर। हे मनुष्यो! वह (विवक्षसे वः वि मदे)
महान् प्रभु आप लोगों को विशेष और विविध सुख और आनन्द देवे।
समु प्र यन्ति धीतयः सगीसोऽव्ता इव।

कर्तुं नः सोम जीवसे वि वो मंदे धारया चमसाँ ईव विवेत्तसे ४

भा०—( सर्गासः अवतान् इव ) जल जिस प्रकार स्वभावतः कृप के समान नीचे भागों की ओर चले जाते हैं और (सर्गासः अवतान् इव) जिस प्रकार जलार्थों लोगों की रिस्सयां कृपों की ओर जाती हैं और (सर्गासः अवतान् इव) जिस प्रकार जन्तुगण रक्षकों को लक्ष्य करके शरणार्थ जाते हैं उसी प्रकार हे (सोम) सर्वशक्तिमन्! सर्वोत्पादक प्रमो ! (नः धीतयः ) हमारी समस्त स्तुतियें (कतुं सं यन्ति उप्र यन्ति) जगत् के विधाता तुझ को एक साथ प्राप्त होती और तुझ तक पहुंचती हैं। सू (नः ) हमें (चमसान् इव जीवसे) प्राण और दीर्घ-जीवन देने के लिये अन से पूर्ण पात्रों के समान नाना भोग्य लोक, और पदार्थ (धारय) प्रदान कर। हे मनुष्यो! (विवक्षसे वः विमदे) वह महान् प्रमु आप सब को विविध सुख और आनन्द प्रदान करता है। तुन्त त्ये सोम शिक्तिमिनिकामासो व्यृतिवरे । गृतस्य स्य स्थितिकामासो व्यृतिवरे । गृतस्य स्य

भा०-हे (सोम) शक्तिमन्! सर्वप्रेरक! ऐश्वर्यप्रद! (त्ये)

वे ( नि-कामासः ) तुझे निश्चय से चाहने वाले ( धीराः ) बुद्धिमान् जनः ( तवसः ) अति बलशाली ( गृत्सस्य ) स्तुत्य, उपदेष्टा, आज्ञापक, एवं बुद्धिमान् ( तव ) तेरी ( शक्तिभिः ) शक्तियों से ही ( गोमन्तम् अधिनं वर्जा वि ऋण्विरे ) गौवों और अधों से समृद्ध पशुशाला के समान ज्ञाने- न्द्रिय और कर्मेन्द्रियों से सम्पन्न इस देह को विविध प्रकार से प्राप्त करते हैं । ( विवक्षसे ) वह महान् प्रभु हे मनुष्यो ! ( वः वि मदे ) तुम्हें बहुतः से आवन्द, सुख देने हारा हो । इत्येकादशो वर्गः ॥

पशुं नेः सोम रत्तसि पुरुत्रा विष्ठितं जर्गत् । समार्ह्यणोषि जीवसे वि वो मटे विश्वां सम्पर्यन्भुवंना विवंत्तसे॥ ६॥

भा०—हे (सोम) समस्त जगत् के उत्पन्न करने और चलाने हारे! तू (नः) हमें (पश्चं) पश्च को गोपाल के समान (रक्षिसि) रक्षा करता है। और तू (प्रहन्ना) बहुत प्रकारों से (वि-स्थितं जगत्) ब्यव-स्थित जगत् की भी (रक्षिसि) रक्षा करता है। हे प्रभो! तू (विश्वा-स्थित जगत् की भी (रक्षिसि) रक्षा करता है। हे प्रभो! तू (विश्वा-स्थित जगत् की भी (सम्-पश्यन्) देखता हुआ (जीवसे) जीव-गण के जीवन-सुख के लिये (सम् आकृणोषि) सब पदार्थों की उचित व्यवस्था करता है। हे मनुष्यो! (विवक्षसे वः वि मदे) वह महान् प्रभु तुम्हें बहुत से सुख देने में समर्थ है। त्वं नं सोम चिश्वती गोपा अदाभ्यो भव। सेधे राज्ञव सिधो वि वो मटे मा नो दुःशंस ईशता विवेत्तसे अ

भा०—हे (सोम) जगत् के सञ्चालक प्रभो ! तू (अदाभ्यः) अविनाशी है। (नः विश्वतः गोपाः भव) तृ हमारा सब प्रकार से रक्षक हो। हे (राजन्) राजन् ! सबके स्वामिन् ! शासक ! स्वयं प्रकाश और अन्यों को प्रकाशित करने हारे ! तू (सिधः अप सेध) हमारा नाश करने वाले दुष्टों को शतु सेनाओं को राजा के तुल्य (अप सेध) दूर कर। (दुः शंसः)

दुःखदायी कठोर वचन कहने वाले (नः मा ईशत) हम पर शासन न करें। हे मनुष्यो ! (विवक्षसे) वह वहान् प्रभु (वः वि मदे) आप लोगों को विविध आनन्द सुख देने के लिये हो। त्वं नेः सोम सुकर्तुर्वयोधियाय जागृहि।

चे <u>चुचित्तरों मर्नुषों वि वो मर्दे हुहों नेः पा</u>ह्यहैसो विवेत्तसे ॥ 🗆 ॥

भा०—हे (सोम) उत्तम शासक ! ऐश्वर्यंवन् ! शिभो ! (त्वं सु-क्रतुः)
त् उत्तम क्रियावान्, ज्ञानवान् और ( क्षेत्रवित्-तरः ) देहरूप निवासस्थान
को प्राप्त कराने वाला, एवं प्रकृति तत्व को भली प्रकार जानने वाला है । त्
( वयः-धेयाय ) अन्न, बल और ज्ञान के लिये ( जागृहि ) सदा जाग । त्
( नः ) हमें ( अहंसः मनुषः ) पापी मनुष्य से और (द्रुहः मनुषः) द्रोही
मनुष्य से (पाहि) बचा । हे मनुष्यो ! ( विवक्षसे वः वि मदे ) वह महान्
प्रमु आप लोगों को विविध प्रकार का सुख दे ।

त्वं नी वृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सर्खाः।

यत्सीं हर्वन्ते समिथे वि बोमडे युध्यमानास्ताकसाती विवेचसे ध

भा० है ( वृत्रहन्तम ) दुष्ट पुरुषों के सबसे बड़े नाशक ! हे धनों को प्राप्त होने हारे ! हे ( इन्हों ) परमेश्वर्यवन् ! (त्वं नः शिवः सखा ) तू हमारा परम कल्याणकारी मित्र है और तू ( इन्द्रस्य शिवः सखा ) ऐश्वर्यवान् का भी परम सखा है। (यत् ) क्योंकि (तोक-सातौ समिथे ) धनेश्वर्य को प्राप्त करने के छिये संग्राम में ( युद्धयमानाः ) युद्ध करते हुए मनुष्य भी (सीं हवन्ते) सर्वप्रकार से तुझे रक्षार्थ पुकारते हैं। (विवक्षसे वः वि मदे ) वह प्रभु हे मनुष्यो ! तुम्हें विविध सुखदेने में समर्थ है।

(२) अध्यातम में सोम वीर्य है। वह सब दुःखों का नाशक, आत्मा, प्राण का शिव सखा है। (तोक-सातौ) सन्तान प्राप्ति के निमित्त यनशील जन भी उसी को प्राप्त करते हैं। श्चयं घ स तुरो मट इन्द्रेस्य वर्धत प्रियः।

श्चर्यं कृज्ञीवता महो विवा मदे मति विपस्य वर्धयद्विवज्ञसे॥१०॥

भा०—(अयं घ) यह निश्चय से (तुरः) शीघ्र कार्यं करने में चतुर (इन्द्रस्य मदः) समृद्ध राष्ट्र को और शत्रुहन्ता बल और इस जीव-आत्म-गण को सन्तुष्ट करने में समर्थ, (प्रियः) सर्वप्रिय होकर (वर्धत) वृद्धि को प्राप्त होता है। और (अयं) यह (कक्षीवतः) कार्यं करने के साधनों से युक्त (विप्रस्य) विद्वान् पुरुष की (मितं) बुद्धि को (वर्ध-यत्) बढ़ा देता है। हे मनुष्यो! (विवक्षसे वः वि मदे) वह महान् शिक्त शाली तुम्हें सब सुख देने में समर्थं है। अयं विप्राय दाशुष्टे वाजां इयर्ति गोमतः। अयं सुप्तभ्य

श्चय विपाय दाशुष वाजा इयात गामतः । श्चय सप्तभ्य श्चा वरं वि <u>वो</u> मदे प्रान्धं थ्रोणं च तारिष्दिर्वचसे ॥ ११ ॥ १२ ॥

भा०—(अयं) वह प्रश्च (दाशुषे विद्याय) दानशील, आत्मसमर्पक (विद्याय) बुद्धिमान् पुरुष को (गोमतः वाजान्) वाणी से युक्त
ज्ञानों, वलों और इन्द्रियों से युक्त भोग्य अर्थों को (इयिं ) प्राप्त कराता
है। (अयं) वह (सप्तभ्यः) सातों को (वरं) उनके वरण करने
योग्य श्रेष्ठ ज्ञान, प्राह्म पदार्थ (आ) प्रदान करता है। और (विवक्षसे)
वह महान् प्रभु (वः) आप लोगों के (अन्धं श्रोणं च प्रतारिषत्) चक्षु से
हीन, और 'श्रोण' अर्थात् चरण आदि से हीन अर्थात् चक्षु, कर्ण आदि बाह्य
अंगों से रहित जीव को (मदे) मोक्षानन्द प्राप्त कराने के लिये (प्रतारिषत्)
पार पहुंचा देता है। अथवा—(अन्धं) प्राणधारक (श्रोणं) श्रवणशील
बहुश्रुत को तार देता है। इति द्वादशों वर्गः॥

# [२६]

विमद एन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्धा वासुक ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्दः —१ उष्णिक् ४ आषीं निचृद्धिष्क् । ३ ककुम्मत्यनुष्डुप् । ५ — ८ पादनिचृद्दनुष्टुप् । १ आचीं स्वराडनुष्डुप् ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

प्र ह्यच्छ्रा मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतः। प्र दुस्रा नियुद्रथः पूषात्रीविष्टु माहिनः ॥ १॥

भा०—(नियुतः) लक्षों (स्पार्हाः) प्रेमयुक्त मनभावनी (मनीषाः) मन की इच्छाएं और वाणियों (अच्छ प्र यन्ति ) भली प्रकार स्वयं निक-लती हैं ( माहिनः पूषा ) महान् , सर्वपोषक प्रभु ( नियुद्-रथः ) सहस्रों, लक्षों वेगवान् रथों, लोकों का स्वामी, महारथी सेनापित के समान ( दस्रा ) कर्म करने वाळे जीवों की ( प्र अविष्टु ) अच्छी प्रकार रक्षा करे।

यस्य त्यनमहित्वं वाताप्यम्यं जनः। विप्र या वैसद्धीतिभिश्चिकेत सुष्टुतीनाम् ॥ २॥

भा०—( अयं जनः ) यह मनुष्य ( यस्य ) जिस सूर्यवत् तेजस्वी प्रभु के ( वाताप्यं ) प्रवल वायु वा प्राण द्वारा प्राप्त होने योग्य, मेघजल के तुल्य जीवनपद ( त्यत् महित्वं ) उस महान् सामध्यं को ( धीतिभिः आ वंसत्) खान-पान कियाओं से भोजन जलादि के तुल्य ही स्तुतियों और ध्यान धारणाओं द्वारा प्राप्त करता है वह (विप्रः) परम मेधावी ही ( सु-स्तुतीनां चिकेत ) उत्तम स्तुतियों को भली प्रकार जानता है।

स वेद सुष्टुतीनामिन्दुर्न पूषा वृषा ।

श्रुभि प्सुर्रः प्रुषायित वृजं न श्रा प्रुषायित ॥ ३॥

भा०—(सः) वह (इन्दुः न) ऐश्वर्यवान् वा द्रवित होने वाले मेघ वा दर्याई महानुभाव के समान (पूपा) सर्वपोपक (वृपा) सुखों को बरसाने वाला प्रभु ( सु-स्तुतीनां वेद ) समस्त उत्तम स्तुतियों को प्राप्त करता है, वह सर्व स्तुतियों के योग्य है। वही ( प्सुरः अभि मुपायति ) रूपवान्, सुन्दर भूमियों के प्रति मेघ के तुल्य देहवान् प्राणियों पर कृपाजल का वर्षण करता है। और वह (वर्ज नः आ पुषायति) हमारे गन्तन्य मार्ग वा गोष्ठवत् देह को भी सींचता है, उसे भी सुखप्रद बनाता है।

मंसीमहि त्वा व्यमस्माकं देव पूषन्। मृतीनां च सार्धनं विप्राणां चाध्वम् ॥ ४॥

भा०—हे (पूषम्) सब जगत् के पोषण करने वाले! प्रभा! हे (देव) सब सुखों के देने वाले! सब जगत् के प्रकाशक! (वयम्) हम (खा) तुझे (अस्माकं मतीनां) अपनी बुद्धियों, स्तुतियों को (साधनं) सफल करने वाला और (विप्राणां च) विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुषों को (आधवं च) सब प्रकार से स्वामी और पवित्र करने वाला (मंसीमहि) जानते हैं।

प्रत्यधिर्धेज्ञानामश्वह्यो रथानाम्।

ऋषिः स यो मर्नुहिंतो विप्रस्य यावयत्स्खः॥४॥१३॥

भा०—(यः) जो (यज्ञानां प्रति-अधिः) समस्त यज्ञों का प्रत्यक्ष फल देने वाला, (रथानाम् अश्व-हयः) रथों में लगे वेगवान् घोड़े के समान समस्त रम्य पदार्थों और वेगवान् सूर्यादि लोकों का संचालक है। (सः) वह (ऋषिः) सब पदार्थों का द्रष्टा, (मनुः) ज्ञानमय, (विप्रस्थ सखः) बुद्धिमान्, विद्वान् का परम मित्र (यवयत्) सब के दुःखों को दूर करता है। इति त्रयोदशों वर्गः॥

द्याधीर्षमाणायाः पतिः शुचायांश्च शुचस्यं च ।

बासोबायोऽवीनामा वासीसि मर्सेजत् ॥ ६॥

भा०—( आ-धीषमाणायाः ) सब प्रकार से धारण पोषण की गई ( ग्रुचायाः च) अत्यन्त ग्रुद्ध, वा सत्व गुण से युक्त, कान्तिमती प्रकृति का और (ग्रुचस्य च) ग्रुद्ध, कान्तियुक्त, 'स्वप्रकाश' आत्मा का भी ( पतिः ) युत्र और पत्नी के गृहस्वामिवत् पालक है। और जिस प्रकार ( दासः-वायः

अवीनां वासांसि मर्म्यजत् ) वस्त बुनने वाला तन्तुवाय भेडं की उनों के नाना वस्त्र स्वच्छ रूप में बनाता है उसी प्रकार वह प्रभु भी ( बासः-वायः ) समस्त प्राणियों के रहने योग्य लोक-परम्परा रूप जगत्-पट का बनाने वाला (अवीनास् ) अरक्षित जीवों के नाना (वासांसि आ मर्मुजत् ) आच्छादक देह वा वसने योग्य नाना लोक, भूमि, सूर्यादि बनाता है। इसी प्रकार वह ( अवीनां वासांसि आ मर्मुजत् ) सूर्य, भूमियों और सूर्यों के वास रूप आवरणों को भी शुद्ध करता, प्रकाशित करता है।

इनो वाजानां पतिरिनः पुर्धानां सख्य । प्रमुखं हुर्यतो दूधोद्धि वृथा यो अद्योग्यः॥ ७॥

भा०—वह प्रभु (वाजानां इनः) समस्त बलों, ज्ञानों और ऐश्वर्यों, वेगवान् पदार्थों का स्वामी (पितः) पालक (प्रष्टीनां इनः) समस्त पर्छ, अन्न आदि समृद्धियों का स्वामी, (सखा) सब का मित्र है। वह (हर्यंतः) अति कान्तिमान्, तेजस्वी (श्मश्रु वृथा प्र दूधोत्) देह में आश्रित अंगों या बालों के समान समस्त जगत् के पदार्थों को अनायास संचालित करता है और (यः अदान्यः) जो स्वयं अविनाशी है।

श्रा ते रथस्य पूषञ्चजा धुरं ववृत्युः। विश्वस्यार्थिनः सर्खा सनोजा श्रनंपच्युतः॥ ८॥

भा०—हे (पूषत् ) सब के पालन-पोषण करने हारे प्रभो ! तू (विश्वस्य-अर्थिनः ) समस्त प्रार्थी जनों का (सखा) मित्र है। तू (सनः-जाः) अनादि, अजन्मा (अनपच्युतः) ध्रुव अविनाशी है। (ते रथस्य धुरं) तेरे अति वेग सेजाने वाले वा जगत्-चक्र के धारक बल को (अजाः ववृत्युः) नित्य प्रकृति और आत्मागण तथा नाना प्रेरक बल अग्नि, दायु, विद्युत्त, जल आदि चला रहे हैं।

# ग्रस्मार्कमूर्जा रथं पूषा त्रविष्टु माहिनः। भुबद्धार्जानां वृध हुमं नेः शृण्वद्भवम् ॥ ६॥ १४॥

भा०—(प्या) वह सब जगत् का पालक पोषक प्रभु (माहिनः)
सब से महान्, शक्तिशाली है। वह (अस्माकं रथं) हमारे (रथ) रमण
करने योग्य इस जगत् और देह को (ऊर्जा) बल और शक्ति से (अविष्टु)
संचालित करे। वह (वाजानां वृधे भुवत्) ऐश्वर्यों, बलों और ज्ञानों
को बढ़ाने वाला हो। और वह (नः इमं हवम् श्रणवत्) हमारी इस
अप्रर्थना को सुने। इति चतुर्दशो वर्गः॥

#### [ 20 ]

्वसुक पेन्द्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१,४,८,१०,१४,२२ तिष्टुप्।
२, ६, १६, १८ विराट् तिष्टुप्। ३, ४, ११, १२, १५, १६—२१, २३
विचृत तिष्टुप्। ६,७, १३, १७ पादनिचृत तिष्टुप्। २४ सुरिक् तिष्टुप्॥
चतुर्विशाल्यृतं स्कम्॥

श्चिम्तसु में जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यर्जमानाय शिर्चम् । श्चिमशिर्दामहमसमि प्रहन्ता सत्यध्वृतं वृजिनायन्तमासम् ॥ १॥

('वसुकः' वसु करोति तादशः इन्द्र एव ऐन्द्रः, सोऽस्य सुक्तस्य ऋषिः )
भा० — हे (जिरतः ) विद्वान् उपदेष्टः ! (मे सः अभि-वेगः सु
असत्) मेरा वह उत्तम उत्साह और वेग बल सदा भली प्रकार बना रहे (यत्)
कि मैं (सुन्वते यजमानाय शिक्षम् ) यज्ञशील, देवोपासक को सदा दान
दिया कर्छं, उसकी इच्छापात कर्छं। मैं ईश्वर, राजा, (अनाशीः-दाम्)
आशा और कामनाओं के अनुरूप न देने वालों को (प्र-हन्ता अस्मि)
अच्छी प्रकार नाश करने वाला हूं। और मैं (सत्य-ध्वृतं) सत्य के
विनाशक और (वृजिनयन्तम्) पापत्वरण करने वाले (आसुम्) शक्तिशास्त्री को भी (प्र-हन्ता अस्मि) खूब अच्छी प्रकार नाश कर देता हूं।

यदी<u>वहं युघये सन्नयान्यदेवयून्तन्वाई</u> श्रूश्रीजानान् । श्रुमा ते तुम्री वृष्क्यं पंचानि तीवं सुतं पश्च<u>द</u>शं नि षिश्चम् ॥२॥

भा०—( यदि इत् ) जब भी ( अहं ) मैं ( युधये ) युद्ध करने के निमित्त ( तन्वा श्रूशुजानान् ) देह या विस्तृत सेनादि से बढ़ते हुए (अदेवयून्) ईश्वर की पूजा न करने और देवों, विद्वानों को दान न देने वाळे दुष्ट जनों को ( सं-नयानि ) लक्ष्य करके अपने सैन्य बल को एकत्रित करूं तब मैं हे प्रभो ! ( ते ) तेरे ( तुम्रं ) अति बलशाली (वृष्मम्) वृष्टिकारक मेघ के तुल्य शत्रु पर शरवर्षण और प्रजा पर कृपा-वर्षण करने वाळे बल को ( पचानि ) परिपक्त करूं, उसको खूब सधाऊं। वा उसका विस्तार से व न करूं। और (तीबं) अति तीक्ष्ण, ( सुतं ) अभिषेक योग्य ( पञ्च-दशं ) १५ वें पद पर स्थित, पूर्ण चन्द्रवत् विराजमान, बलवान् पुरुष को ( नि-षिद्यम् ) मुख्य पद पर अभिषिक्त करूं।

क्षं पञ्चद्रशः। ऐ० ८। ४॥ तस्माद् राजन्यस्य पञ्चद्रशः स्तोमः ॥
ता० ६। १। ८॥ चन्द्रमा वै पञ्चद्रशः। एष हि पञ्चद्रश्यामपक्षीयते पञ्चद्रश्यामापूर्यते। तै० १। ५। १०। ५॥ चतुर्दश द्येवैतस्यां करूकराणिः
वीर्थं पञ्चद्रशम्॥ गो० पू० ५। ३॥
नाहं तं वेद् य इति ब्रचीत्यदेवसून्तस्ममरेगो जघन्वान्।

नाह त वद् य इति ब्र<u>ो</u>डित्यदेवयुन्त्समरण जघन्वान् । यदावाख्यत्समर्<u>णमृघीव</u>दादिद्धं मे वृष्यमा प्र ब्रुवन्ति ॥ ३ ॥

भा०—(अदेवयून्) देव, विद्वानों, और सर्व-सुखप्रद प्रभु को न चाहने वाले शतुओं को (सम्-अरणे) संग्राम में '(जघन्वान्) विनाश करता हूँ (यः इति ब्रवीति) जो ऐसा कहता है (तं) उसको (अहं न वेद्) मैं नहीं जानता। (यद् ऋघावत्) जो हिंसादि से युक्त (सम्-अरणम्) संग्राम को (अव-अख्यत्) देखता हूं। (आत् इत्)तभी विद्वान् लोग (मे) मेरे (वृषमा) मेघ-वर्षणादि और अनेक बलयुक्त कर्मी वा (प्र बुवन्ति) वर्णन करते हैं।

यद्शतियु वृजनेष्वासं विश्वे सतो मुघवाना म आसन्। जिनामि वेत्त्रम त्रा सन्तमाभुं प्र तं त्त्रिणां पवते पाद्गृह्य। ४। भा०—( यत् ) जब में ( अज्ञातेषु वृजनेषु ) अज्ञात मार्गी में (आसन् ) होऊं तब (विश्वे मघवानः ) सब उत्तम ऐश्वर्य से युक्त भी ( सतः ) सद्रूप से वर्त्तमान सज्जन (मे) मेरे ही ( आसन् ) रहें। और जिस प्रकार सूर्य (क्षेमे ) जगत् के रक्षणार्थ, ( आ सन्तं आसुं ) सर्वत्र फैले जल राशि को एकत्र करता और उसे पर्वतों पर या मेघरूप में मेरित करता है उसी प्रकार (क्षेमे) जगत् के कुशलपूर्वक रक्षण के छिये ( आ सन्तं आसुं ) सब तरफ फैंडे महान् शत्रु को भी (जिनामि वा इत् ) अवश्य पराजित करूं। और (पाद-गृद्ध) उसका पैर पकड़ कर, उसका आश्रय छीन कर उसे ( पर्वते प्र क्षिणाम्) पर्वत में खदेड़ दूं। न वा ड मां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदुई मेनस्ये । मम स्वनात्रकृषुकर्णी भयात एवेदनु द्यून्किरणः समेजात् ॥४॥१४ भा०—(मां) मुझ को कोई लोग भी (वृजने) गन्तव्य मार्ग में ( न वा उ वारयन्ते ) नहीं वारण कर सकते, मुझे कोई भी रोक नहीं सकते। (यद् अहं मनस्ये) जब मैं चाहता हूं तो (पर्वतासः न)

(न वा उ वारयन्ते ) नहीं वारण कर सकते, मुझे कोई भी रोक नहीं सकते। (यद् अहं मनस्ये) जब मैं चाहता हूं तो (पर्वतासः न) पर्वतों के समान अचल, विशाल पदार्थ भी मुझे करने से रोक नहीं सकते (मम स्वनात्) मेरे शब्द से (कुधु-कर्णः भयाते) छोटे उपकरण वाला, अल्पशक्ति जन भयभीत होता है। (एव इत् अनुयून्) इसी प्रकार सब दिनों, (किरणः) किरणों वाला सूर्य भी मुझ ईश्वर की शक्ति से (सम् एजात्) चला करता है। (२) इसी प्रकार बलवान् राजा की शक्ति से (किरणः) शत्रु को उलाड़ देने में समर्थ सैन्य भी चलता है। इति पञ्चदशो वर्गः॥

दर्शन्न्वत्रं शृत्पाँ त्रिनिदान्बाहुत्तदः शर्वे पत्यमानान् । यृषु वा ये निनिदुः सर्खायमध्युन्वेषु प्वयो ववृत्युः ॥ ६॥ मा०—में (अत्र) इस जगत् में (अनिन्द्रान्) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्, परम प्रभु से रहित (श्वत-पान्) परिपक्ष फल का पान, उपभोग करने वालों को और (बाहु-क्षदः) बाधित या पीड़ित करने वाले साधनों से दूसरों को नाश करने वाले और (शरवे) हिंसाकारी बल को प्राप्त करने के लिये (पत्यमानान्) दौड़ते हुए, वा ऐश्वर्य पाने वालों को भी देखता हूँ। (वा) और उनको भी देखता हूँ (ये) जो (ध्रुष्ठं सखायम्) अपने बड़े मित्र, सहायक प्रभु की (निनिदुः) निन्दा करते हैं (एपु) उन पर (उ नु) निश्चय से ही (पवयः अधि वबृत्युः) मेरे वज्र शासन करते हैं, उनका नाश करते हैं। अपने विविद्धे श्री स्वाप्त प्रमुवी विविद्धे श्री स्वाप्त प्रमुवी विविद्धे श्री स्वाप्त प्रमुवी विविद्धे श्री स्वाप्त ।

हे प्वस्ते पि तं न भूतो यो श्रस्य पारे र जैसो चिवेषे॥ ७॥
भा०—हे प्रभो! परमैश्वर्यवन्! तू (अभूः उ) अजन्माही है, जो (औक्षीः)
जगत् को उत्पन्न करने के लिये, जगत् के उत्पादक बीज का वपन करता
और उसको मेघवत् सेचन करके बढ़ाता है। तु (आयुः आनट्) समस्त
जीव-सर्ग में ज्यापक है। (पूर्वः दर्षत् नु) जो पूर्व विद्यमान या पूर्ण
शक्तिशाली होता है वही सब का विदारण करता है, वही सब का विभाग करता
है, (अपरः नु दर्षत्) और दूसरा कोई विदारण नहीं कर सकता। (हे) ये
आकाश और भूमि, जीव और प्रकृति दोनों (पवस्ते) विस्तृत होकर
भी (तं न पि भूतः) उसको नहीं ढांप सकते (यः) जो (अस्य
रजसः पारे विवेष) इस लोक के पार, बाहर भी ज्याप रहा है।
गावो यवं प्रयुता श्र्यों श्रवान्ता श्रपश्यं सुहगोपाश्चरंन्तीः।
हवा इद्यों श्रभितः समायन्कर्यदासु स्वपंतिश्छन्द्याते॥ ८॥

भाव—( सह-गोपाः गावः चरन्तीः यवम् ) जिस प्रकार गोपाल के साथ चरती हुई गौएं यव आदि खाद्य पदा को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार (सह-गोपाः) रक्षक के साथ, (गावः) ये भ्रमणशील जीव लोक, (चरन्तीः) गित करते हुए (प्रयुताः) लक्ष्में वा खूब व्यवस्थित होकर (यवं अक्षन्) अपना कर्मफल भोगते हैं। और मैं (अर्थः) स्वामी के समान (ताः अपश्यम्) उन सब को देखता हूँ। वे (अर्थः अभितः) स्वामी के चारों ओर (हवाः इत्) बुलाये हुए से (सम् आयन्) एकत्र हो जाते हैं (आसु) उनमें (स्व-पितः) स्वयं सर्वेष्वर्यवान् प्रमु (कियत् छन्दयाते) कितना ही उनके मनोऽनुकूल आनन्द, सुख प्रदान करता है और स्वयं रमता है, यह देखने योग्य है।

सं यद्वयं य<u>वसादो जनानामुहं यवादं उर्वजे ग्रन्तः ।</u> ग्रुत्रो युक्केऽवसातारमिच्छादथो ग्रयुक्कं युनजद् व<u>व</u>न्वान् ॥६॥

भा०—(यत्) क्योंकि (वयम् जनानाम्) उत्पन्न होने वाले जीव गणों में से हम सब (यव-सादः) चारे के समान कर्मफल को भोगने वाले हैं। और (उर्वज्रे अन्तः) महान् आकाश के भीतर हम लोग (यव-अदः) अन्नवत् नाना भोग्यों को भोगने वाले हैं। (अत्र) इस लोक में (युक्तः) समाहित चित्त होकर मनुष्य (अव-सातारं) उस दाता प्रभु को (इच्छात्) चाहा करे। (अथो) और वह (ववन्वान्) सब का दाता प्रभु (अयुक्तं युनजत्) मनोयोग न देने वाले को भी सन्मार्ग में लगाता है।

अञेर्डु में मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यचतुंष्पात्संसृजानि । स्त्रीभियों अञ्च वृषेणं पृतन्यादयुद्धो अस्य वि मंजानि वेदः १०॥१६

भा०—(अत्र इत् उ) यहां ही (मे) मेरे विषय में (उक्तम् सत्यं मंससे) हे जीव !त् उपदेश किये को सत्य सत्य, ठीक ठीक जान छे कि (यत् द्विपात् च चतुष्पात् च) जो भी दोपाये मनुष्य वा चौपाये जीव हैं उन सब को भैं ही (संस्जानि) उत्पन्न करता हूँ। (अत्र) इस

संसार में (यः) जो ( खीभिः ) खियों के सदद्या पराधीन वा संघात युक्त सेनाओं से युक्त होकर भी ( वृषणं ) बळवान् सुझ से ( एतन्यात् ) युद्ध करता है मैं (अयुद्धः) विना युद्ध किये, वा उसका प्रहार विना सहे ही (अस्य वेदः वि भजानि ) उसके धन को विविध प्रकार से नष्ट श्रष्ट कर देता हूँ । इति पोडशो वर्गः ।।

यस्यान्चा दुहिता जात्वास कस्ताँ विद्वाँ श्राभि मन्याते श्रन्धाम् । कृत्रो मेनि प्रति तं सुचाते यह वहाते यह वावरेयात् ॥ ११ ॥

भा०—( यस्य ) जिसके अधीन (अनक्षा) अक्षि आदि ज्ञान साधनों से रहित वा अव्यापक, अपेक्षया स्थूल ( दुहिता ) सब ऐश्वयों को देने वाली प्रकृति पुत्रीवत ( जातु आस ) है। ( कः विद्वान् ) कौन ज्ञानी ( ताम् अन्धाम् ) उस अन्धी, अचेतन प्रकृति को ( अभि मन्याते ) अपना जानेगा, उसको अपना कर कौन गर्व कर सकता है। ( यः ईं बहाते ) जो इसको धारण करता है और ( यः ईं वरेयात् ) जो इसको वारण करता या दूर करता है ( तं ) उस ( मेनिं ) वज्रवत् दृढ़ और माननीय श्रेष्ठ बल को ( कतरः प्रति मुचाते ) कौन धारण करता है। कियेती योषा मर्यतो वधुयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण। अद्भा वधूभैवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वचुते जने चित्॥१२॥

भा०—( कियती योपा ) कितनी छी ऐसी हैं जो (वध्योः मर्यतः) वध् की कामना करने वाले मनुष्य के ( पन्यसा वार्येण परिश्रीता ) स्तुति-युक्त वचन और धन से ही खूब सन्तुष्ट होजाती हैं। वस्तुतः ( भद्रा वध्ः भवित ) वही वध् कल्याणकारिणी और सुख सौभाग्यवती होती है ( यत् सुपेशाः ) जो सुभूपित होकर ( सा ) वह ( जने चित् मित्रं स्वयं वनुते) मनुष्यों के बीच अपने मित्र पुरुष को स्वयं सखा, पित रूप से स्वीकार करती है।

अध्यातम में —वह स्रीवत् प्रकृति की कितनी मात्रा है जो मरणशील जीव के वचन और ऐश्वर्य से तृप्त है, अर्थात् उसके वश है। वस्तुतः वह अकृति वधूवत् जगत् को धारण करने वाली, सूर्यादि आभूषण धारे, उत्पन्न जगत् के बीव उस प्रभुको ही मित्रवत् सेवती है। वही (भदा) सर्वसुख-जनक, सर्वेश्वर्यवती है।

पत्तो जगार प्रत्यश्चमित्त शीर्ष्णा शिरः प्रति दधौ वर्ष्यम् । श्रासीन ऊर्ध्वामुपसि चिणाति न्यङ्ङुत्तानामन्वेति भूमिम् ।१३।

भा०—पुरुष प्रकृति को किस प्रकार क्यापता है। (पत्तः) क्यास होकर वह परम पुरुष (जगार) इस जगत् को अपने भीतर लील लेता है। और (प्रत्यञ्चम् अत्ति) उसके प्रति क्याप्त प्रकृति तत्व को वह मानो उपभोग करता है, इस जगत् के (शिरः वरूथम्) गृह की छत के समान आच्छादक शिरोवत् उर्ध्वतन भाग को (शीर्ष्णा प्रति दधौ) अपने शिरोवत् शिर के तुल्य आकाश रूप से धारण करता है। वह (उर्ध्वाम्) उपर विद्यमान प्रकृति को भी (उपिस आसीनः क्षिणाति) मानो उसके समीप वैठकर उसको प्रेरित करता है और (उत्तानाम् भूमिम्) उत्तान भूमि को भी (न्यङ् अनु एति) मानों स्वयं नीचे व्यापकर उसके प्रत्येक अवयव में क्यास होता है।

बृहर्चच्छायो त्र्रपलाशो त्रवी तस्थौ माता विषितो त्राति गर्भः। श्रुन्यस्यो वृत्सं रिहृती मिमाय कर्या भुवा नि दंधे धेनुरुधः॥१४॥

भा०—वह प्रभु ( बृहन् ) महान् ( अच्छायः ) छाया, अन्धकार वा मृत्यु से रहित, तेजोमय अमृत, (अपलाशः) 'पल' अर्थात् कर्मफल के अशन अर्थात् भोग से रहित, अबद्ध, सदामुक्त (अर्वा) व्यापक, दुःखों का नाशक, ( माता ) सब जगत् का मातृवत् निर्माता और समस्त जगत् के पदार्थों का प्रमाता, ज्ञाता, ( वि-पितः ) सब प्रकार के बन्धनों से रहित, ( गर्भः ) और सब जगत् को अपने में धारण, आकर्षण और प्रलीन करने हारा होकर ( अत्ति ) इस चराचर जगत् को खाजाता है, अपने में ही लील लेता है। वह (धेनुः) सव जीवों को सुख और आनन्द का रस-पान कराने वाला प्रभु (अन्यस्याः) अपने से भिन्न जड़ प्रकृति के (वत्सं) पुत्रवत् उससे उत्पन्न जगत् को (रिहती) मानो बच्चे को अति प्रेमसे चाटती गों के समान उस पर अनुम्रह करता है, (मिमाय) शब्द करता, वेदवाणी का उपदेश करता है, वह (क्या भुवा) भला किस अभिप्राय या भाव से (ऊधः) जगत को पालन करने के लिये अन्तरिक्ष में, मेघ, सूर्य और रात्रि आदि सुखदायक, जीवनदायक पदार्थों को, बच्चे के प्रति स्तनवत् (नि दधे) प्रदान करता है।

सप्त <u>बीरासी अधरादुंदायन्नष्टोत्त्</u>ररा<u>न्तात्समीजिम्मर</u>न्ते । नर्व प्रश्चातात्स्थि<u>विमन्ते आयन्दश</u> प्राक्सानु वि ति<u>र</u>न्त्यश्नेः ।१५।१७०

भा०—उस (अक्षः) भोक्ता या व्यापक राजा के तुल्य आत्मा के (सप्त वीरासः) सात वीर, सात प्राण (अधरात्) नीचे, मूल भाग, नाभि से (उत् आयन्) ऊपर को उठते हैं। और (ते) वे ही (अष्ट) आठ होकर (उत्तरात्-तात्) खूब ऊपर से आकर (सम् अजिमरन्) एक स्थान पर ही एकत्र संगत होकर वैठते हैं। (ते) वे ही (पश्चात्तात्) पीछे की ओर (स्थिव-मन्तः) स्थिर स्थिति वाले होकर (आयन्) प्राप्त होते हैं और वे ही (दश्) दश् संख्या वाले होकर (अक्षः) भोक्ता आत्मा को (सानु) नाना भोग्य कर्मफल, सुख-दुःखादि की (वि तिरन्ति) वृद्धि करते हैं। सप्त वीर शिरोगत सात प्राण नाभि से था मूल भाग से उद्गत होते हैं, वे उत्तर नाम शिरोभाग में वाक्रूप अष्टमी शक्ति सहित आठ होकर एक स्थान मूर्थाभाग में संगत होते हैं। पीछे पीठ की ओर से देखें तो वे नव द्वारवत् हैं वा पीठ के नव मोहरे रूप में ग्रीवा दशवीं हैं, भोक्ता शरीर के वश जानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय उसके सुख-दुःख का भोग सम्पादन करते हैं। इति सप्तदृशों वर्गः॥

दशानामेकं किएलं संमानं तं हिन्विन्ति कर्तवे पार्याय । गभी माता सुधितं वृत्तगास्ववेनन्तं तुषयन्ती विभर्ति ॥ १६॥

भा०—(दशानाम्) उन दशों के बीच में (एकं) एक, ग्यारहवें वा दशों में से एक दशवें को (समानम्) सब के प्रति समान भाव से रहने वाला, विशेष ज्ञान-शक्ति से सम्पन्न, (किपलम्) सब को कंपित करने वाला, सब के संचालक रूप से जानते हैं। (तम्) उसको (पार्याय कतवे) परम स्थान में प्राप्त कराने वाले कर्म—यज्ञादि करने के लिये वा परम पद मोक्ष में स्थित सर्वकर्त्ता प्रभु को प्राप्त करने के लिये (हिन्वन्ति) योगी जन प्रेरित करते हैं। वह पुरुष आत्मा है। (माता) जगत्-निर्मात्री प्रकृति माता के समान ही उसके जीवात्मा को (अवेनन्तम्) विशेष कामना न करने वाले उस पुरुष को (वक्षणासु सुधितं गर्मम्) गर्भ-धारण में समर्थ नाड़ियों के बीच सुख से धारण किये गर्भ के समान ही, मानो (तुषयन्ती विभक्ति) अति प्रसन्न होकर अपने में धारणः करती है।

पीवानं मेषमपचन्त द्वीरा न्युंता श्रृचा श्रवुं दीव श्रांसन् । द्वा धर्नुं बृहतीमण्स्व न्तः पुवित्रवन्ता चरतः पुनन्तां ॥ १७ ॥

भा०—वे (वीराः) दशों प्राण (पीवानं) स्थूल, सब के पोषक, वृद्धिशील (मेषं) आनन्द के प्रदाता आत्मा को (अपचन्त) परिपक करते हैं, और वे ही (नि-उप्ताः अक्षाः) देह में विशेष रूप से निक्षिप्त वा अंकरित इन्द्रियगण (अनु) उस आत्मा के इच्छानुसार (दीवे) उसके रमण, कीड़ा आदि सुख के लिये (आसन्) होते हैं। और (अप्सु अन्नः) प्राणों या रुधिर-धाराओं के बीच में व्यापक होकर (हा) दो मुख्य प्राण, अपान (पवित्रवन्ता) पवित्र शरीर को शोधन करने वाले बल से युक्त होकर (पुनन्ता) शरीर को निरन्तर पवित्र करते हुए (अन्तः

चरन्ति ) शरीर के कण २ में विचरते हैं । प्राण और अपान की सूक्ष्म गति शरीर के कण २ में है ।

वि कोशनासो विष्वेश्च ग्रायन्पचाति नेमी नहि पत्तिदर्धः । श्रयं मे देवः संविता तदाह द्वन् इद्वनवत्सपिरिनः ॥ १८॥

भा०—(क्रोशनासः) उस प्रभु परमात्मा की पुकार करते हुए (विष्वञ्चः) विविध मार्गों में जाने वाले जीवगण (वि आयन्) विविध रूपों में इस लोक में आते हैं। (नेमः) उनमें एक वर्ग तो (पचाति) पकाता है अर्थात् एक तो तपस्या करके ज्ञान साधन आदि करता है और (अर्थः नहि पक्षत्) दूसरा वर्ग तप आदि नहीं करता, वह केवल भोग ही करता है। (अयं) यह (देवः) सर्व सुख दुःखादि कर्म फलों का दाता (सविता) सूर्यवत् तेजस्वी, जगत् का उत्पादक प्रभु ही (मे तत् आह) मुझे उस परम पद का उपदेश करे। वस्तुतः (द्रवन्नः इत्) जिस अकार काष्ठ को अन्नवत् खाने वाला अग्नि ही (सिपः-अन्नः) हुत घृत को अन्नवत् खाने वाला अग्नि ही (सिपः-अन्नः) हुत घृत को अन्नवत् खाने वाला अग्नि ही (सिपः-अन्नः) हुत घृत को जाता है, उसी प्रकार जो जीवगण (द्रवन्नः) नाना वनस्पतियों को अन्न खत् भोग करता है और जो (सिपः-अन्नः) सर्पणशील इस जगत् या संसार के जन्म मरण रूप सुख-दुःखों का भोग करता है वही जीव (वनवत्) जाना ऐश्वर्यों का भोग करता है। और जो इस भोगमय जगत् से विरक्त हो जाता है वह फिर कर्म का परिपाक नहीं करता है।

श्चर्यश्<u>यं त्रामं वर्हमानम्।रार्दचक्रयां स्वधया</u> वर्तमानम् । सिर्पक्<u>षययः प्र युगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान् १६</u>

भा०—मैं (अचकया) स्वयं कोई कार्य न करने वाले, जड़ (स्वधया) अपने आप ही जगत को बनाते और चलाते हुए और (आरात्) बहुत दृरसे, अनादिकाल से प्रवाह रूप से (ग्रामं वहमानः) इस भूत-संघ को वहन करते हुए उस प्रभुको (अपरयम्) देख रहा हूं। वह (नवीयान्) सबसे अधिक स्तुत्य, (अर्थः) सब का स्वामी परमेश्वर (सद्यः) सदा ही (शिरना प्रमिनानः) आघातकारी, बाधक दुःखदायी कारणों का नाश करता हुआ (जनानां युगा) अनेक जीवों के जोड़ों को (प्र सिसक्ति) उत्पन्न करता और मिलाता है। इस प्रकार वह प्रभु जीव-जगत् को चला रहा है। एती मे गावौ प्रमुरस्य युक्ती मो षु प्रसिधीर्मुहुरिन्ममन्धि। आपरिचदस्य विनेशन्त्यर्थ सूर्यश्च मुर्क उपरो बभूवान्।२०।१८।

मा०—हे प्रभो! परमेश्वर! (मे प्रमरस्य) प्राणों को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले मेरे (एतौ) ये दोनों (गावौ) प्राण और—अपान दोनों, रथ में लगे दो बेलों या घोड़ों के समान (युक्तौ) देह में जुड़े हैं, उन दोनों को (मो सु प्रसेधीः) तू कभी दूर न कर। प्रत्युत (सुदुः इत्) बार २ (ममन्वि) जोड़ कर। (अस्य) इस जीवगण के (आपः) प्राणमय, सूक्ष्म शरीर (चित्) ही (अस्य अर्थ विनशन्ति) इसको प्राप्य लोक तक पहुंचाते हैं। और वह प्रभु (सूरः च) सूर्य के समान और (मर्कः) समस्त जगत् को शोधन करने वाला (उपरः) मेघ के समान सब पदार्थ देने वाला (बभूवान्) होता है। ममन्धि—मन स्तम्भे। इत्यष्टादशो वर्गः॥

श्चयं यो वर्जाः पुरुधा विवृत्तोऽवः स्यीस्य बृह्तः पुरीषात्। श्रव इदेना परो श्चन्यदंस्ति तदेव्यथी जिन्माणस्तरन्ति ॥ २१ ॥

भा०—(अयं) यह (यः) जो (वज्रः) सब कष्टों, सब अन्ध-कारों और दुःखों को वारण करने वाला, सब का संचालक बल (पुरु-धा) बहुत जीवों और लोकों को धारण करने में समर्थ (वि-वृत्तः) विविध प्रकार से वर्त्त रहा है, जगत् को चला रहा है, वह (सूर्यस्य) सूर्य के सहश सर्वसंचालक, सर्वोत्पादक, (बृहतः) महान् प्रभु के (पुरीषात्) महान् परिपूर्ण, अविकल, अनन्त, अखंड सामर्थ्य और ऐश्वर्य से ही (अवः) हमें प्राप्त होता है। (एना परः) इस लोक में दृष्ट प्रभु के उस ऐश्वर्य से भी उत्कृष्ट, परम (अन्यत्) दूसरा भी (अवः इत् अस्ति) अवण करने योग्य परमेश्वर्य है (तत्) उसको (अन्यथी) पीड़ा, दुःख, बाधादि से रहित (जिरमाणः) बन्धनों को जीर्ण करने और प्रभु की स्तुति करने वाले भक्त जन ही (तरन्ति) प्राप्त करते हैं, वे ही उस में तरते, विहरते हैं। वृत्ते वृत्ते नियंता मीमयद् गौस्ततो वयः प्र पतान्पूर्रणादः। अथेदं विश्वं भवनं भयात इन्द्रीय सुन्वदर्षये च शित्तंत् ॥२२॥ भा०—(वृश्ते वृश्ते) मानो धनुष २ में (नियता) बंधी (गौः मीमयत्) बाण फॅकने वाली डोर झनकारती है और (ततः) उससे (पुरुषादः वयः प्रपतान्) देह-पुर में बसे जीवों को खाने वाले तीर निकल रहे हैं। (अथ इदं विश्वम् भुवनं) इसी से यह समस्त उत्पन्न जगत् (भयाते) भय अनुभव करता है और (इन्द्राय सुन्वत्) उस परमेश्वर्यवान् प्रभु की पूजा करता और उसी (ऋषये च) सर्वदृष्टा के लिये (शिक्षत्) सर्वस्व दान देता है। भगवान् का ऐसा भय है।

देवा<u>नां माने प्रथमा त्रीतिष्ठनकृ</u>न्तत्रीदेषामुपे<u>रा उदायन् ।</u> त्रयंस्तपन्ति पृथिवीर्मनूषा द्वा वृत्रूकं वहतः पुरीषम् ॥ २३॥

भा०—(देवानां माने) दिन्य भावों से युक्त देव, अग्नि, विद्युत् सूर्य, भूमि या वायु आदि और अध्यात्ममें इन्द्रिय आदि की तन्मात्राओं के निर्माण करने में (प्रथमाः) सब से प्रथम कारण रूप प्रकृति के परमाणु (अतिष्ठन्) विद्यमान थे। (एपां कृन्तत्रात्) इन कारण परमाणुओं के छेदन भेदन अर्थात् संयोग विभाग से प्रथम (उपराः) मेघ सदश तत्व जो परम कारण के अति समीपतम, कार्य रूप होते हैं वे (उद् आयन्) उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात् (त्रयः) तीन तत्व अग्नि, विद्युत् और सूर्य (अनुपाः) अनुकूल होकर जीवों की रक्षा करने में समर्थ होकर (पृथिवीम् तपन्ति) विस्तृत भूमि को संतापित करते हैं। जिन में से (द्वा) दो विद्युत् और सूर्यस्थ अग्नि, (बृब्कम्) जल को (वहतः) धारण करते हैं, और (द्वा पुरीषं वहतः) दो मेघस्थ विद्युत् और भूमि विमल कर सर्वपोषक अन्न को धारण करते हैं।

सा ते जीवातुं हत तस्य विद्धि मा समैतादगप गृहः सम्ये । ऋगविः स्वः कृणुते गृहते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते ॥ २४॥ १६॥

भा०—हे प्रभो ! परमात्मन् ! (ते) तेरी हो (सा जीवातुः) वह प्राणदात्री जीवनदायक शक्ति है (उत् ) और त् हो (तस्य विद्धि ) उस जीव जगत् को जानता है। (स-मर्थें) मरणधर्मा प्राणियों से युक्त लोक के निमित्त त् (एताहग्) ऐसे अपने प्राणदायक स्वरूप को (मा अपगृहः सम ) मत छिपा। हे मनुष्य! (अस्य निर्णिजः) इस विद्युद्ध तत्व का (सः पादुः) वह ज्ञानमय, चेतनामय स्वरूप (न मुच्यते) कभी नहीं समाप्त होता है, वह (स्वः आविः कृणुते) अपना प्रकाश और ताप, प्रकट करता है और (बसं गृहते) जल को जिस प्रकार सूर्य वाष्परूप से भूतल से ले लेता है उसी प्रकार प्रमु भी अपने (स्वः) तेजोमय ज्ञान को प्रकट करता है, (बसं गृहते) कर्म वन्धन को नष्ट कर देता है। इस प्रकार उस प्रमु का (सः) वह (पादुः) ज्ञान-प्रकाश-व्यापार कभी समाप्त नहीं होता। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

# [ २= ]

the party or have the

्बन्द्रवसुक्तयोः संवाद । ऐन्द्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १,२,७,८,१२ भनिच्चत् त्रिष्डप् । ३,६ त्रिष्डप् । ४,४, १० विराट् त्रिष्डप् ६,११ भादानिच्चत् त्रिष्डग् ॥ द्वादशर्चं स्क्रम् ॥ विश्वो हार्नेन्यो श्रुरिराजुगाम ममेदह श्वशुरो ना जेगाम । जुन्नीयाद्धाना उत सोमें पर्पायात्स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्॥१॥

भा०—(अन्यः) मुख्य ब्यक्ति से अतिरिक्त, (विश्वः) समस्त नगर में, देह में आत्मा के समान प्रवेश करने वाला (अरिः) स्वामी (आ जगाम) आजावे, (अह) और (मम इत्) यह समस्त मेरा है इस प्रकार अधिकार करने वाला (श्व-श्चरः) अति शीघ्र, सर्व प्रथम प्राप्त होने वाला सर्वोपिर नायक (न आजगाम) नहीं आवे। यह अनुचित है। वस्तुतः वही (धानाः जक्षीयात्) राष्ट्र की समस्त धारक शक्तियों का अजवत् उपभोग करता है, (उत्) और वही (सोमं) ऐश्वर्य का अज्ञ ओषिवत् (पपीयात्) पान करता वा ऐश्वर्य का पालन करता है, और (सु-आशितः) राष्ट्र को सुखपूर्वक प्राप्त होकर ही (पुनः अस्तं जगायात्) अस्त अर्थात् उत्तम गृह या पद को प्राप्त होता है।

( श्वजुरः )-जु आजु अवनोति आमोति इति श्वजुरः । शू उपपदे अश्वो तेर्हरन् औणादिकः । शावदोराप्तौ । उ०१ । १४४ । अथवा वेदवचनात् सु-आश्वितः श्वजुरः । सुखेन शीघं वा प्राप्यते इति श्वजुरः ।

स रोर्रवद्र्यमस्तिग्मशृङ्गो वष्मैन्तस्थौ वरिमुझा पृथिव्याः। विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि यो कुत्ती सुतसीमः पृणाति ॥ २ ॥

भा०—(सः) वह (वृष्भः) मेघ के समान प्रजागण पर सुर्खों और ऐश्वर्यों का वर्षण करने वाला (तिग्म-श्रङ्गः) सूर्यवत् तीक्षण शत्रुनाशक साधनों से सम्पन्न होकर (पृथिच्याः) पृथिवी के (विरमन्)
अति विस्तृत (वर्ष्मन्) उन्नत, उत्तम पद पर (आ तस्थौ) आदरपूर्वक
विराजे। और प्रतिज्ञा करे कि (सुत-सोमः) ऐश्वर्य अनादि का उत्पन्न
करने वाला (यः) जो प्रजावर्ग (मे कुक्षी) मेरे दोनों पार्थों पर

विद्यमान सैन्यों को !( प्रगाति ) पालन करता है । मैं ( एनं ) उसको ( विश्वेषु वृज्जनेषु ) समस्त मार्गों और संग्रामों में ( पामि ) रक्षा करूं । अदिंशा ते मुन्दिन इन्द्र तूयान्त्सुन्वान्ति सोमान्पिविधि त्वमेषाम् । पर्चन्ति ते वृष्याँ अत्सि तेषां पृत्तेश यनमध्यन्द्र्यमानः ॥ ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यं वन् ! हे शतुनाशक ! हे ऐश्वर्य सुखों के देने हारे ! (मिन्दनः) स्तुतिशील जन (ते) तेरे ही लिये (अदिणा) विदिणं न होने वाले, दृढ़ क्षात्र बल से (त्यान्) आशुगामी (सोमान्) वीर पुरुषों का (सुन्वन्ति) अभिषेक करते हैं। (त्वम् एपाम्) तृ इनको (पिवसि) पालन करता है। (ते) तेरे लिये ही वे (वृषभान्) बलवान् पुरुषों को (पचन्ति) परिपक्ष, दृढ़ करते हैं, तथा उनको विस्तृत ज्ञानोपदेश करते, विद्या से सम्पन्न करते हैं। हे (मघवन्) उत्तम ऐश्वर्यवन् ! तृ (हूयमानः) आदरपूर्वक बुलाया वा प्रार्थना किया जाकर (तेषां पृक्षण) उनके ही स्नेह-संपर्क से (अत्सि) इस महान् ऐश्वर्यं का भोग करता है, वा उनको प्राप्त होता है।

हुदं सु में जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नुद्यो वहन्ति । लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा वराहं निरतक्ष कन्नात् ॥४॥

भा०—हे (जिरतः) शतुओं को नाश करने वाले ! वा हे स्तुतिशील विद्वन् ! तू ( इदं ) यह सत्य सामर्थ्य ( मे ) मेरा ही जान ( हि ) कि ( नयः ) निर्देश भी ( प्रतीपं शापं वहन्ति ) विपरीत दिशा को जल वहाने लगती हैं। उसी प्रकार यह राजा ही का सामर्थ्य है कि ( नयः ) स्तुतियुक्त, वा समृद्ध, वा गर्जती सेनाएं वा प्रजाएं भी (शापं प्रतीपं वहन्ति) ललकारते हुए शतु को भी उलटा भगा देती हैं। (लोपाशः = रोपाशः) नृणचारी पशु भी ( प्रत्यञ्चम् सिंहं ) आगे आते सिंह के समान पराक्रमी हिंसक की भी ( अत्सात् ) वष्ट करता है, और (क्रोष्टा) श्रगालवत् रोने वाला निर्वल्य

भी (वराहं) ग्रुकर के समान बलवान को (कक्षात निर्-अतक ) मैदान से निकाल देता है। आत्मा, वा नायक में बड़ा भारी बल होता है। कथा ते एतदहमा चिकेतं गृत्संस्य पार्कस्तवसी मनीपाम्। त्वं नी विद्वा ऋतुथा वि वोची यमधी ते मधवन्तेम्या धृः॥ ४॥

भा०—हे प्रभो ! हे विद्वन ! (गृत्सस्य ) विद्वान, मेथावी, स्तुत्य और (तवसः ) सर्वशक्तिमान् (ते मनीषाम् ) तेरे मन की इच्छा और (एतत् ) इस सब को (कथा अहम् आ चिकेतम् ) में किस प्रकार जान सकता हूं। (त्वं ) तृ ही (विद्वान् ) सर्वज्ञ (नः ) हमें गुरुवत् (ऋतु-था) समय २ पर (वि वोचः ) विशेष रूप से उपदेश करता है। हे (मधवन् ) पूज्य ऐश्वर्यवन् ! तृ (यम् अर्थं ) जिस अंश को (वि वोचः ) विशेष रूप से उपदेश करता है वही (क्षेम्याः धूः ) रक्षणकारी और धारण करने में समर्थ आश्रयवत् होता है। तेरा प्रत्येक उपदेशांश हमारा मङ्गळ-जनक होता है।

पुवा हि मां तुवसं वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे बृहत उत्तरा धूः। पुरू सहस्रा नि शिशामि साकर्मशृत्रुं हि मा जनिता जुजाने ६।२०

भा०—( एव हि ) इस प्रकार (तवसं मां ) बलशाली मुझ को लोग (वर्षयिन ) बढ़ाते हैं। (बृहतः में ) महान् मेरी (दिवः चित् ) सूर्य और आकाश से भी अधिक (उत्तरा धूः ) उत्कृष्ट धारण शक्ति है। मैं (पुरु सहस्वा ) अनेकों, सहस्वों शतुओं को (सार्क) एक साथ (नि शिशामि ) विनाश कर सकता हूँ। (जिनता ) उत्पादक प्रभु मुझे (अशतुं जजान ) विना शतु का करे। इस प्रकार राजा बलवान्, स्तुत्य, शतुरहित होने का यल करे। इति विंशो वर्गः॥

प्रवा हि मां त्वसं जुज्जुरुयं कमेन्कम्नन्वष्णमिनद्र देवाः।

प्याहि मा त्वस ज<u>ञ्जर</u>ण कमन्कमन्वृषणामन्द्र द्वाः। वैधा वृत्रं वज्जेण मन्दसानोऽप वर्जं महिना दाश्चेष वम्॥७॥ भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (देवाः ) दानशील, नाना सुखों की अभिलाषा करने वाले प्रजाजन (मां एव तवसं ) मुझ बलवान् पुरुष को ही (कर्मन्-कर्मन् ) प्रत्येक काम में (उम्रं) शतुओं को भय देने बाला और (इपणम् ) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला (जजुः ) जानें। मैं (वज्रेण महिना ) बड़े शक्तिशाली बल वीर्य से (मन्द्रसानः ) खूब प्रसन्न होकर (इत्रं वधीम् ) मेघ को सूर्यवत्, दुष्ट शतु का नाश कर्छं और (दाञ्चणे वज्रं अप वम् ) दानशील प्रजा के लिये मार्ग खोल दूं। देवास आयनप्रश्रॅरविभ्रन्वना वृश्चन्तो श्राभि विद्भिरायन्। नि सुद्वं द्वं तो व्ह्वासि अप वम् । इत्रं हिन्त ॥ ५॥

भा०—( देवासः ) विजय की कामना करने वाले मनुष्य (आयन् ) आवें, और ( परश्चन् अविश्वन् ) शतु-नाशक हथियारों को धारण करें । वे ( वना वृक्षन्तः ) वनों के समान शतुदलों को काटते हुए ( विड्भिः ) अजाओं सहित ( अभि आयन् ) मुकावला करें और ( वक्षणासु ) अंगुलियों में ( सुद्र्वं ) वेग से दोड़ने वाले अश्व को ( नि दधतः ) नियम में रखते हुए ( यत्र ) जिस संग्राम में ( कृपीटम् अनु ) अपने सामर्थ्यं के अनुसार ( तत् ) उस शतु सैन्य को ( दहन्ति ) दग्ध करते हैं । श्राशः चुरं प्रत्यश्चे जगारादि लोगेन व्यमेदमारात् । श्राशः चुरं प्रत्यश्चे जगारादि लोगेन व्यमेदमारात् । श्राशः चुरं प्रत्यश्चे जगारादि लोगेन व्यमेदमारात् ।

भा०—( शशः ) मृग के समान तीक्षण गति से जाने वाला, वीर ( प्रत्यखं धुरं ) मुकाबले पर आने वाले छुरे, शखादि को भी (जगार ) सहर्ष खा सकता है। और मैं (लोगेन) जन समृह के बल पर वा (लोगेन = रोगेण) शत्रु को भम्म करने वाले सैन्य बल वा विशेष शखा से, प्रकाश वा विद्युत् से (अदिं) मेघ वा पर्वत के तुल्य विशास शत्रु को भी (आरात् वि अभेदम् ) विशेष रूप से छित्र भिन्न कर्छ। और (ऋहते) बढ़ाने वाळे स्वामी के लिये मैं तदधीन जन (बृहन्तं) बड़े भारी शत्रु को भी (रन्धयानि) वश करूं। (बत्सः) बच्चा भी (श्रूश्चानः) बृद्धि को प्राप्त होकर (बृषभं वयत्) बड़े बैल से टक्कर लेता है। यह वसुक का वचन है। वसु अर्थात् धन के द्वारा क्रीत वेतन भोगी, अधीन राजपुरुष राजा से ऐसा कहता है।

सुपर्शे <u>इ</u>त्था <u>नसमा सिषायार्व रुद्धः परिपदं</u> न सिंहः । <u>निरुद्धश्चिन्मद्विषस्तर्प्यार्वानगोधा तस्म</u>ा श्चयर्थं कर्ष<u>देतत् ॥१०॥</u>

भा०—वह नियुक्त बलवान् पुरुष (तस्मै) उस अपने स्वामी के लिये (सुपर्णः) उत्तम र पालन और वेग से जाने के उत्तम रथ विमान आदि साधनों से सम्पन्न होकर बाज़ के समान (इत्था) इस प्रकार (नखम्) बांधने योग्य शस्त्र को (आसिषाय) ऐसे बांध लेता है जैसे (अवरुद्धः सिंहः) रुका हुआ सिंह (परिपदं न) अपना पंजा आक्रमण के लिये सदा तैयार रखता है। अर्थात् धन से कीत वेतन भोगी पुरुष अपने स्वामी के लिये सदा हथियार-बन्द होकर शेर के समान तैयार रहे। जिस प्रकार (निरुद्धः महिषः चित्) रुका हुआ भैंसा (तर्थ्यावान्) प्यासा अपने सींगों को सदा मारने को तैयार रखता है। (तस्मै) उसी ऐश्वर्यवान् के लिये (गोधाः) बाणादि फेंकने वाली धनुष डोरी को धारण करने वाली, चिह्ना सदा चढ़ाये सैन्य वा सैनिक (अयथं) असाधारण तौर पर (एतत् कर्षत्) उस धनुष को खेंचता है। अर्थात् बड़े पराक्रम से युद्ध करता है।

तिभ्यो गोधा श्रयथं कर्षदेतचे ब्रह्मणः प्रतिपीयन्त्यन्नः । सिम उन्लोऽवसृष्टाँ श्रदन्ति स्वयं बलानि तन्वः शृणानाः ॥११॥

भा०—(ये) जो (अन्तैः) अन्नों के कारण (ब्रह्मणः प्रतिपी-यन्ति) वेदज्ञ विद्वानों का नाश करते हैं और जा (अव-सृष्टान्) छोड़े गये (सिमः उक्ष्णः) वीर्य सेचन में समर्थ समस्त सांडों को भी (अदन्ति) खाजाते हैं, और (स्वयं तन्वः) अपने ही शरीर के (बळानि श्रणानाः) बळों को नाश करते हैं (तेस्यः) उनके नाश करने के लिये (गोधाः) भूसि या धनुष की डोर को धारण करने वाला वा चर्मधारी लोग (अयथं कर्षत्) खूब धनुष का आकर्षण करे खूब पराक्रम करे।

 एते शर्मीभः सुशमी अभूवन्ये हिन्विरे तन्त्रः सोम उक्थैः ।
 नृवद्धद्वपं नो माहि वार्जान्दिवि अवीद्धिवे नाम वीरः॥१२॥२१॥

भा०—(ये) जो (उन्थेः) उत्तम वचनों से (सोमे तन्तः हिन्विरे) उत्तम ओषधिगण के आधार पर अपने शरीरों को बढ़ाते, पुष्ट करते हैं (एते) वे (शमीभिः) शान्तिदायक उत्तम कर्मों में (सुशमी अभूवन्) उत्तम कर्मवान् पुरुष हो जाते हैं। हे वीर पुरुष! (वीरः) वीर और विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष (नृवतः) उत्तम नायक के समान (नः उप वदन्) हमें उपदेश और आज्ञा देता हुआ (वाजान्) नाना ज्ञानों, बलों, ऐश्वर्यों और संप्रामों को (उप माहि) कर और (दिवि) भूमि पर (श्रवः नाम दिधेषे) श्रवण करने योग्य नाम, कीत्त अन्न और शत्रु को नमाने वाला बल धारण कर।

इस स्क में—'वसुक' वह पुरुष है जो इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्यवान् पुरुष के 'वसु' धन द्वारा अपने को बेच देता है, वह उसका ही मृत्य आदि वेतनभोगी होने से 'ऐन्द्र वसुक्र' कहाता है। ऐसे व्यक्तियों के बने सैन्य वा राष्ट्र को पालन करने वाली व्यवस्था 'वसुक्र-पत्नी' है। इत्येकविंशो वर्गः ॥

# [ 38 ]

विसुक ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् । २, ४, ६ विन्तृत् त्रिष्टुप् । ३, ८ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ श्रष्टर्च सूक्तम् ॥

वने न वायो न्यधायि चाकञ्छुर्चिवाँ स्तोमी भुरणावजीगः। यस्येदिनद्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृतमः चुपावान ॥१॥

भा०—(वने वायः स्तोमः न) 'वन' अर्थात् वृक्ष पर जिस प्रकार पक्षियों का दल (चाकन्) नाना फल चाहता हुआ (भुरणी) अपने धारक पोषक पक्षों को (अजीगः) संचालित करता है, उसी प्रकार (ग्रुचिः) ग्रुद्ध, स्वच्छ आचारवान् धार्मिक, (वायः स्तोमः) वेग से जाने वाले, ज्ञान और रक्षा करने वाले जनों का उत्तम दल, (चाकन्) ऐश्वर्य की कामना करता हुआ (वने) सेवनीय राष्ट्र में (नि अधायि) स्थापित किया जावे। और हे (भुरणी) राष्ट्र के पालने वाले राजा और अमाल्य जनो! वह सब वीर और विद्वानों का दल (वां अजीगः) तुम दोनों को प्राप्त हो। (यस्य इत्) जिसका (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता सेनापित (पुरु-दिनेषु) बहुत दिनों तक (होता) स्वीकार करने वाला और (नृणां नर्यः) मनुष्यों के बीच नेता पद के योग्य, (नृतमः) सब नायकों में श्रेष्ठ, और (क्षपावान्) शत्रुओं को विनाश करने वाली सेना का स्वामी हो।

अत्र मन्त्रे 'वायो' इत्यत्र 'वा । यः ।' इति पदपाठः शाकल्याभिमतः ॥ न यास्काभिमतः । 'वा । यः' इति च्छेदे अधायि इति यद्वृत्तानिघाताभाव आपद्यते, सचानिष्टः । असुसमाप्तश्चार्थो भवति ।

प्र ते श्रुस्या ड्रष्युः प्रापरस्या नृतौ स्याम् नृतंमस्य नृणाम् । श्रुर्तु त्रिशोर्कः शतमार्वहन्तृन्कुत्सेन् रथे। यो अर्सत्सखवान् ॥२॥

भा०—(यः) जो तू (त्रि-शोकः) तीन ज्योतियों से युक्त, वा सूर्यवत् तीनों लोकों में व्याप्त प्रकाश वाला, तेजस्वी, मन्त्र, बल और धन तीनों से चमकने वाला होकर (अनु) अपने पीछे (शतं नृत् अवहन्) सौ नायकों को लेकर चलता हुआ, (कुत्सेन) शतु को काटने में समर्थ शस्त्र बल से (रथः) महारथ हाकर (ससवान्) शतुओं का अन्त कर देता है उस (नृणां नृतमस्य) नायकों में उत्तम नायक (ते) तेरे (अस्याः उषसः) इस शतुदाहक सेना और (अपरस्याः) और दूसरी सेना के (नृतौ) संचालन करने में हम (प्र प्र स्थाम) खूब २ आगे बढ़ें। अथवा, उस तेरे शासन में (अस्याः अपरस्याः उषसः) इस दिन और अन्य दिनों भी खूब २ बढ़ें।

कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यो भूदुरो गिरो श्रुभ्यु श्रेगो वि धाव । कद्वाहो श्रुर्वागुपमा मनीषा श्रा त्वा शक्यामुपमं राधो अन्नैः॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! प्रभो! (ते) तेरा (कः मदः) कौन सा ह वा तृप्तिकारक पदार्थ (रन्त्यः) तुझे अधिक सुख देने वालाहै। तू (उप्रः) वलवान् होकर (दुरः द्वारों को (अभि धाव) लक्ष्य कर वेग से जा। और (गिरः वि धाव) उत्तम स्तृतिषों को प्राप्त कर। (वाहः) सुख-समृद्धि को प्राप्त कराने वाला तू (कत् अर्वाक्) कब हमारे सन्मुख हा और (मा मनीषा उप कत्) उत्तम मन की अभिलाषा मुझे कव पूर्ण होगी, और भैं (उपमं) अपने समीप स्थित हुए (त्वा) तुझे (कद्) कव (अलें:) अलों द्वारा स्वामी को जैसे वैसे (राधः आ शक्याम्) आराधना द्वारा तुझे प्रसन्न कर सकूंगा?

कर्दु द्युम्नमिन्द्र त्वार्वतो नून्कर्या धिया करमे कन्नु ग्रागेन् । मित्रो न सुत्य उरुगाय भृत्या श्रत्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥४॥

भा० हे ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! (कत् उ द्युम्नम्) वह तेजोमय ऐश्वर्यं कव होगा ? और तू (कया धिया) किस प्रकार के कर्म और बुद्धि से (नृन् व्वावतः करसे) सब मनुख्यों, नायकों वा जीवों को अपने जैसा सुखी, करता है। और तू (नः कत् आगन् ) हमें कब प्राप्त होगा ? हैं। ( उरु-गाय ) बहुत कीर्त्ति वाले ! (समस्य भृत्ये ) समस्त जगत् के

भरण पोषण के लिये ( अन्ने ) अन्न उत्पन्न करने और देने में ( यत् ) जो तेरी ( मनीषाः असन् ) चेष्टाएं हैं इससे प्रतीत होता है कि ( सत्यः मित्रः न ) तू सब का सचा, स्तेही मित्र के समान है। पेर्य सूरो अर्थं न पारं ये अस्य काम जिन्धा ईव गमन्। गिर्श्य ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रतिशिचन्त्यन्नैः ॥४॥२२॥

भा०—हे ( तुवि-जात ) बहुत से लोकों को उत्पन्न करने वाले ! है (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (ये) जो (जिनधाः-इव) पत्नी के धारण पोषण करने वाले गृहस्थों के समान ( ते अस्य कामं म्मन् ) इस साक्षात् तेरे कामना योग्य वा कान्तियुक्त उज्ज्वल स्वरूप को प्राप्त होते, जान छेते हैं, और (ये) जो (नगः) मनुष्य (तेः पूर्वीः गिरः) तेरी ज्ञानपू ध सनातन वाणियों को (अन्नैः) अन्नों सहित (प्रति-शिक्षन्ति) अन्यों को देते और सिखाते हैं उनको तू (सूरः ) सूर्य के समान सर्वप्रेरक होंकर (अर्थं न) धन को धनस्वामी के तुल्य (अर्थं पारं ) प्राप्तव्य परम पार मोक्ष पद को ( प्रेरय ) प्राप्त करा । इति द्वाविंशो वर्गः ॥ मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी दौर्मुज्मना पृथिवी काव्येन।

वराय ते घृतवन्तः सुतासः स्वाद्यन्भवन्तु पीतये मधृनि ॥ ६॥ भा० — हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( द्यौः प्रथिवी ) आकाश वा सूर्य और भूमि दोनों (ते) तेरे (कान्येन मज्मना) क्रान्तदर्शी, विद्वानों द्वारा जानने योग्य बल से (सु-मिते) उत्तम रीति से बनी और (मात्रे चु ) अन्य नाना लोकों और जीवों को माता के तुल्य बनाने वाली हैं। (ते) तेरे (सुतासः) बनाये हुए पदार्थ ( वृत-वन्तः ) वी से युक्त खाद्य पदार्थों के समान ही ( घृत-वन्तः ) जल और तेज से युक्त होकर (वराय स्वाद्मन् भवन्तु ) श्रेष्ठ पुरुष के लिये सुख से भोग करने योग्य हों और (मधूनि) जल और मधुर अन्नादि पदार्थ (पीतये भवन्तु) पान करने के ालये हों।

त्रा मध्वो ग्रस्मा ग्रसिचन्नमंत्रमिन्द्राय पूर्णं स हि सृत्यराधाः। स वावृधे वरिसन्ना पृथिव्या ग्राभ कत्वानर्थः पौंस्यैश्च ॥ ७ ॥

भा०—( अस्मै ) इस ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान के लिये ( मध्यः पूर्णम् अमत्रम् ) मधुर अत्त, मधुपर्क आदि पदार्थों से भरे पात्र को (आअसिचन्) आदर से प्रदान करें। ( सः हि सत्य-राधाः ) वह सत्य ज्ञान के धन से पूर्ण है। ( सः नर्यः ) वह सब मनुष्यों का हितकारी ( पृथिच्याः वरिमन् ) पृथिवी के बड़े भारी देश में ( कत्वा पौंस्येः च ) अपने ज्ञान, कर्म और पराक्रमों से (आ वावृधे, अभि वावृधे) सब ओर बढ़े और अपने शतुओं से भी बढ़े।

ब्यां <u>निब्धः पृतंनाः स्वोजा आस्मै यतन्ते सुख्याय पूर्वीः ।</u> आ स्मा रथं न पृतंनासु तिष्ठं यं भुद्रयां सुमृत्या <u>चोदयां</u>से ८।२३।२

भा०—(सु-ओजाः) उत्तम पराक्रमी, बलवान्, सामर्थ्यंवान्, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता पुरुष (पृतनाः वि आनट्) स्व और पर समस्त मनुष्यों, सेनाओं वा संग्रामों को विशेष रूप से व्याप छेता है, (पूर्वीः) समस्त प्रजाएं (अस्मै सख्याय) इस के मित्र-भाव के लिये (आ यतन्ते) सब अकार से यत्न करती हैं। हे ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! तू (यं) जिस (रथं) रथ के समान राष्ट्र को (भद्रया) कल्याणकारिणी, प्रजा को सुखदायी (सु-मत्या) ग्रुभमित से (चोद्यासे) प्रेरित कर सके उस पर (पृतनासु) अजाओं और संग्रामों के बीच (आ तिष्ठ) विराज। इति त्रयोविशो वर्गः॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः॥

[ 30 ]

केवष ऐल् क्रिकि: ।। देवताः—आप अपान्नपादा ।। छन्दः—१,३,६,११,१२, १५ निचृत् ।त्रिष्टुप् । २, ४, ६, ८, १४ विराट् त्रिष्टुप् । ५, ७, १०, १३ त्रिष्टुप् । पञ्चदशर्च स्क्रम् ।। प्र देवता ब्रह्मेणे गातुरेत्वपो अच्छा मनेसो न प्रयुक्ति ! मु<mark>द्दीं मित्रस्य वर्षणस्य धासि पृ</mark>थुज्जर्यसे रीरधा सुवृक्तिम् ॥१॥

भा० ( मनसः प्रयुक्ति न ) मन के उत्तम योग के समान (ब्रह्मणे गातुः ) 'ब्रह्म' ब्राह्मण वा परमेश्वर की वाणी, ( अपः ) आप्तः प्रजाजनों को (देव-त्रा) विद्वान् अभिलाषी जनों द्वारा, (अच्छ प्र/एतु) साक्षात् अच्छी प्रकार आवे, प्राप्त हो। (मित्रस्य वरुणस्य) सर्वस्नेही सर्वदुः ल-वारक प्रभु की ( सुवृक्तिम् महीं धार्सि ) सुखप्रद, महती, पूज्य अन्नवत् धारक-पोषक शक्ति को ( पृथुजयसे ) बड़े बलशाली के लिये हा ( रीरधः ) अपने वश कर । मित्रतापूर्वक दिये प्रभु के अन्नादि ऐश्वर्यं का प्रयोग उसी के सत्कार्य में कर।

अध्वर्यवो ह्विष्मन्ते। हि भुताच्छाप इतोश्वर्तारुशन्तः। <mark>श्रव याश्चष्टे श्र<u>क्</u>णः सुप्र्णस्तमास्यध्वमूर्मिम्या सु</mark>हस्ताः ॥२॥

मा०—हे (अध्वर्यवः ) हिंसारहित यज्ञ की इच्छा करने वा अपने नाश की इच्छा न करने वाले लोगो ! आप लोग ( हविष्मन्तः। हि भूत ) उत्तम अन्न, हविष् से सम्पन्न होवो । स्वयं ( उशन्तः ) नाना काम्य सुखों की कामना करते हुए ( उश्वतीः ) उसी प्रकार के सुखों वा तुमको चाहने वाली (अपः) आप्त पत्नियों को (अच्छ इत ) प्राप्त करो । (अरुणः) कान्तिमान्, तेजस्वी (सु-पर्णः) उत्तम पालक, वा उत्तमः रथादि साधनों वाला, ( याः अव चष्टे ) जिनको विनय या प्रेम से देखता है, हे ( सु-हस्ताः ) उत्तम क्रियाकुश<mark>ल पुरुषो ! (</mark> अद्य ) आज ( तम् कर्मिम् ) उस तरंग के समान उन्नत पुरुष को लक्ष्य कर उनके साथ मिल कर ( आ अस्यध्वम् ) हवि आदि का आहुति द्वारा प्रक्षेप करो । अपः इति दारावत् बहुवचनम् । समान गुण कर्मं स्वभाव तथा परस्पर प्रोतिः युक्त स्त्री पुरुषों को मिला कर गृहस्थ बनावें । राजा के पक्ष में –जो वीर

बाज़ के तुल्य आकान्ता (याः) जिन शत्रु सेनाओं को (अव चष्ट) तिरस्कारबुद्धि से देखे (तम् अर्मिम् आ) उस उन्नत पुरुष का आश्रय छेकर (ताः
अस्यध्वम्) उन पर शस्त्रादि प्रक्षेप करें, उन शत्रु सेनाओं को मार गिरावें में
श्रध्वर्यवोऽप ईता समुद्रमुपां नपति हुविषा यजध्वम्।
स वो दददुर्मिम्दाा सुपूतं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥ ३॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) अध्वर, यज्ञ वा अपनी रक्षा वा अविनाश चाहने वाले जनो ! आप लोग (अपः इत) आस प्रजाजनों का प्राप्त करो और (समुद्रम् इत) जलों के रक्षक समुद्र के समान उनके आश्रय रूप महापुरुष को भी प्राप्त करो । (सः) वह (अद्य) आज (वः) आप लोगों को (सु-पूतं) उत्तम पवित्र (जिम्म्) जलतरंग वा मेघ-मयी मानसून के समान उत्साहमय जीवन से पूर्णभाव (दृदत्) प्रदान करे, (तस्मे) उसके लिये (मधुमन्तं सोमं सुनोत्) मधुर जल से युक्त ओषधिवत् सुखपद पदार्थों से युक्त ऐश्वर्य का पद प्राप्त कराओ । और उस (अपां नपातम्) आस प्रजाजनों को एकत्र बांधने और धर्म मर्यादा से न गिरने देने वाले रक्षक को (हविषा यजध्वम्) उत्तम अन्न, कर और वचन से सन्कृत करो ।

यो अनिध्मो दीद्यदृष्ट्य न्तर्यं विप्रांस ईळते अध्वरेषु । अपौ नपानमं धुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीयीय ॥ ४ ॥

भा०—(यः) जो (अनिध्मः) विना काठ के (अप्सु अन्तः) जलों या अन्तरिक्ष के बीच विद्युत् के समान (दीदयत्) प्रजाओं के बीच प्रकाशित होता है (विद्यासः यं) विद्वान्, बुद्धिमान् जन जिसको (अध्व-रेषु ईडते) यज्ञों और प्रजा के रक्षणादि कार्यों में चाहते और जिसकी स्तुति करते हैं वह (अपां नपात्) आस जनों को एकत्र बांधने वाला पुरुष मेघ के समान (मधुमतीः अपः) मधुर जलों से युक्त धाराओं के

समान ही मधुर अन्नादि से समृद्ध आप्त प्रजाओं का प्रदान करे, (याभिः) जिन से (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा सूर्यं के समान तेजस्वी होकर (वीर्याय चानुचे ) वीर्यं की वृद्धि के लिये और बढ़े।

याभिः सोमो मोद्ते हर्षते च कल्याणीभिर्धुवतिभिर्न मर्यः। ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदासिश्चा ओर्षधीभिः पुनीतात्।।। ४॥ २४॥

भा०—( कल्यागींभिः युवतिभिः मर्यः न ) कल्याणी, सुखदायक जवान धर्मपत्नी के साथ जिस प्रकार युवा पुरुष (मोदते हर्षते च) प्रसन्न होता और हर्ष अनुभव करता है, उसी प्रकार (याभिः) जिन (कल्याणींभिः) कल्याणकारिणी, आप्त प्रजाजनों के साथ (सोमः) उत्तम शासक (मोदते) आनन्द अनुभव करे और (हर्षते) हर्ष लाभ करे, हे (अध्वयों) प्रजापालन रूप कार्य के संचालक ! तू (ताः अपः) उन आप्त जनों को (अच्छ परा इहि) दूर से भी प्राप्त कर । (यत् आ-सिज्ञाः) जिस प्रकार जलों से वृक्ष को सेचन किया जाता है और वृक्ष बढ़ता है, उन ओषधियों वा जलों से वृक्ष पवित्र होजाता है उसी प्रकार तू भी (यत् आ-सिज्ञाः) जिन आप्त जनों से उस राजा की वृद्धि करेगा उनको तू भी ( ओषधींभिः) ओषधिवत् विशेष तेज धारण करने वाली प्रजाओं द्वारा ( पुनीतात्) पवित्र कर, स्वच्छ आचारवान् वना, वा अभिषेक कर । एवेद्युने युवतयों नमन्त यदी मुशन्तुंशतीरेत्यच्छ्नं।

म्बंद्रने युवतयो नमन्त् यदीमुशन्तुंशतीरेत्यच्छ । सं जानते मनसा सञ्चिकित्रेऽध्वर्यवी धिषणापश्च देवीः ॥ ६॥

भा०—(यूने) युवा पुरुष को प्राप्त करने के लिये जिस अकार (युवतयः नमन्त) युवती स्त्रियें झुकती हैं, (यत्) और जिस अकार (उदात्) कामनावान् पुरुष (उदातीः ईम् अच्छ एति) कामना वाली दाराओं को प्राप्त करता है, उसी प्रकार (अध्वर्यः) प्रजाओं का हिंसन या पीड़न चाहने वाले जन (मनसा) मन से (देवीः) उत्तम आप्त प्रजाओं को (संजानते) विचारते और (धिपणां संचिकिते) बुद्धिपूर्वक मिल कर विवेक करते हैं उसी प्रकार अध्वर अर्थात् गृहस्थ यज्ञ के इच्छुक जन मन और कर्म से प्राप्त देवियों को मन से चाहें और उनके साथ मिल कर गृह कार्यों को विचारा करें। यो वो वृताभ्यो अर्क्षणादु लोकं यो वो मह्या श्राभ शंस्तेरमुश्चत्। तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मिं देवमादं प्र हिंगोतनापः॥ ७॥

भा०—हे (आपः) आप्त जनो! जलवत् शान्तिदायक सहयोगी जनो वा ब्यापक गुणों से युक्त प्रभो! (यः) जो (वृताभ्यः) वरण किये गये (वः) जो आपके लिये (लोकं अकृणोत्) स्थान वा गृह बनाता है, (यः वः) जो आप लोगों को (मह्याः अभिशस्तेः) बड़ी निंदा और आक्रमण, कष्टादि से (अमुञ्चत्) सब प्रकार से मुक्त करता है, (तस्मै इन्द्राय) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु, स्वामी वा आत्मा के लिये (देव-मादनं) सब उत्तम जनों, विद्वानों वा प्राणगण को सुखी, हिपत करने वाले (मधुमन्तं जिम्म्) मधुर मधु से युक्त उत्तम तरंग या उत्साह वा अन्न-जल से युक्त उत्तम पदार्थ (प्र-हिणोतन) प्रदान करो।

प्रास्मै हिनोत् मधुमन्तमुर्मिं गर्भो यो वेः सिन्धवो मध्य उत्सः। घृतपृष्टमीर्ड्यमध्वरेष्वापी रेवतीः शृणुता हवै मे ॥ ८॥

आ०—हें (सिन्धवः) नदीवत् बहने वाली ! वेग से जाने वाली, एवं नाना सम्बन्धों से बांधने वाली प्रजाओ ! जिस प्रकार नदियें या जल गण अपने जलमय सार सूर्य या समुद्र को प्रदान करती हैं उसी प्रकार (वः) आप लोगों का, (यः) जो (मध्वः) अज्ञादि का (उत्सः) उत्तम भाग है, (उत मधुमन्तम् अर्मिम्) और मधुर गुणयुक्तः

उत्तम भाग को (अस्मै प्रहिनोत) इसके लिये प्राप्त कराओ। (रेवतीः) हे उत्तम ऐश्वर्ययुक्त प्रजाओ! (अध्वरेषु) यज्ञों, हिंसा रहित प्रजा पाल-नादि कर्मों तथा दढ़ कार्यों में (ईड्यम्) स्तुति योग्य ( घृत-पृष्टम् ) अल्लं जल, वा स्नेह से परिपुष्ट इसको प्राप्त होकर ( मे हवं श्रणुत ) मेरा आहा वचन श्रवण करो।

तं सिन्धवा मत्स्रमिन्द्रपानमूर्मिं प्र हेत य उभे इयेति । मद्च्युतमायानं नेभोजां परि श्रितन्तुं विचरन्तुमृत्सम् ॥ १॥

भा०—(सिन्धवः मत्सरम् इन्द्रपानम् ऊमि प्र हिन्बन्ति) जिस प्रकार निद्यां आनन्द-संचारक, सूर्यं द्वारा पान करने योग्य ऊर्ध्वगामी जल को बढ़ाती हैं उसी प्रकार हे (सिन्धवः) वेग से जाने वाले सैन्यादि प्रजाओ ! (तं) उस (मत्सरम्) ह दायक, (इन्द्र-पानं) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र के पालक, (ऊमिम्) उन्नत, आज्ञापक पुरुप को (प्र हेत) खूब बढ़ाओ, (यः) जो (उमे) राजा और प्रजा वर्गों को (इयित् ) सन्मार्ग में चलाता है, और (मद्र-च्युतम्) हर्षजनक (औशानं) समृद्धि की कामना करते हुए (नमः जाम्) आकाश में सूर्यवत् उद्य होने वाले (न्नि-तन्तुम्) तीन तन्तुओं वाले, यज्ञोपवीती दीक्षित और (उत्सम्) उत्तम मार्ग पर चलने वाले, (परि वि-चरन्तं) सर्वोपिर विचरने वाले पूज्य को (प्र हेत) बढ़ाओ । (२) अध्यातम में महान् आत्मा, प्रकृति के तीन गुणों को धारण करता, वह सर्वत्र ब्यापता है।

श्राववृतितिर्धं न द्विधारा गोषुयुधो न नियुवं चरेन्तीः। ऋषे जनित्रीर्भवनस्य पत्नीरपो वन्दस्य सुवृधः सयोनीः १०।२४

भा० है (ऋषे) यथार्थं ज्ञान के दर्शन कराने हारे ! तू (भुवनस्य) इस संसार को (जनित्रीः ) उत्पन्न करने वाली और (परनीः ) पालने वाला, (स-ब्रुधः ) समान रूप से बढ़ने वाली (स-ब्रोनीः ) एक समान

या गृह में रहने वाली (अपः) प्रकृति की परमाणु रूप मूलकारण रूप जलों के तुल्य सृष्टि के प्रारम्भक, माताओं को (वन्दस्व ) आदर से वर्णन कर, उनका अन्यों को उपदेश कर । जो ( आवर्द्दतिशः ) आवर्त्त रूप से संसार को उत्पन्न करती हैं, सर्वत्र ज्यापती हैं। (अध नु) और (द्वि-धाराः) जिस प्रकार जल की धारा फट कर दोनों धाराओं को पूर्ण करती हैं, दोनों त्तटों को धारण करती हैं उसी प्रकार प्रकृति के उत्पादक मूल परमाणु भी (द्वि-धाराः) समष्टि व्यष्टि दोनों को धारण करते हैं उसी प्रकार खियें भी दोनों कुळों को वा सन्तान और पति दोनों को धारण करती हैं। (गोपु-युधः) मेघ की जल की धाराएं जैसे भूमियों पर आ पड़ती हैं वैसे प्राकृतिक परमाणु भी रिहमयों या गतिदायक शक्तियों के बल पर प्रस्पर मिळने वाळी, (नियवं चरन्तीः) नियम से मेळ संयोग करती हैं। उसी प्रकार खियें भी (गोयु-युधः) वाणीमात्र से प्रहार करने वाली, पतियों से मिल कर रहने वाली होती हैं। राष्ट्र में-वे ही उत्तम सेनाएँ 'आप', हैं, वे राष्ट्र की पालक, होने से 'पत्नी' हैं। प्रजा राजा दोनों की रक्षा करती हैं, मिल कर विचरती हैं, भूमियों के विजयार्थ लड़ती हैं। हिनोता नो अध्वरं देवयुज्या हिनोत ब्रह्म सुनये धनानाम्। ऋतस्य योगे वि ष्यंध्वमूर्धः श्रृष्टीवरीर्भूतनास्मभ्यंमापः ॥११॥ भा०—हे (आपः) विद्वान पुरुषो ! आप लोग (नः) हमारे (अध्वरं)

भा०—ह (आपः) विद्वान पुरुषा! आप लाग (नः) हमार (अध्वरं) हिंसा रहित यज्ञ को वा अहिंसनीय प्रमुख पुरुष को (देव-यज्या) विद्वानों और मनुष्यों के आदर और संगति के लिये (हिनोत) प्रोत्साहित करों। और (धनानाम सनये) हमें धन के प्राप्त करने के लिये (ब्रह्म) वेंद का (हिनोत) अच्छी प्रकार उपदेश करों। हे (आपः) आप्त प्रजाजनों! (ऋतस्य योगे) जल के योग होने पर जिस प्रकार (ऊधः) मेघ या अन्तरिक्ष के प्रतिबन्ध दूर हो जाते हैं और पानी बरसता है उसी प्रकार आप लोग भी (ऋतस्य योगे) अन्न, ज्ञान आदि के प्राप्त होने पर (ऊधः

वि सम्बम् ) उत्तम ज्ञानादि के धारक अन्तःकरण को खोलो, दिल खोल कर सत्य ज्ञान का उपदेश करो । और ( अस्मभ्यम् ) हमारे लिये (श्रृष्टी-वरीः भूतन ) वृष्टि-जल-धाराओं के तुल्य ही ज्ञान-सुखदायक होवो । आपो रेवतीः चर्यथा हि वस्वः क्रतुं च भुद्रं विभृथासृतं च । रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सर्रस्वती तद्रगुते वयो धात् १२

भा०—हे (आपः) आप्त प्रजाजनो ! एवं प्राप्त करने योग्य (रेवतीः) समृद्ध गृह-लक्ष्मियो ! आप लोग (वस्वः हि क्षयथः) ऐश्वर्यं की स्वामिनी होवो । और (कतुम् भदं) उत्तम सुखप्रद कर्म यज्ञ और ज्ञान और (अमृतं च) अन्न, जल, दीर्वं जीवन और सन्तान को (विभृथ) उत्पन्न और धारण करो । आप लोग (स्वपत्यस्य रायः) उत्तम सन्तान और ऐश्वर्यं का (पत्नी) पालन करने वाली होवो, (सरस्वती) उत्तम ज्ञान से युक्त विदुषी भी वेदवाणी के समान ही (गृणते) विद्वान को (तत् वयः) वह उत्तम अन्नवत् ज्ञान (धात्) प्रदान करे । प्राति यदाणे श्रद्धिमायतीर्घृतं पीयां सि विभ्रतीर्मधूनि । श्रद्धान संविद्धाना संविद्धाना इन्द्राय सोमं सुष्ठतं भर्रन्तः ॥ १३ ॥

भा०—हे (आपः) आप्त खीजनो ! (यद्) जव (पयांसि) जलों, पृष्टिकारक दुग्धों और (मधूनि) अन्नों को (विभ्रतीः) धारण करती हुई और (अध्वर्युभिः) हिंसारहित यज्ञ वा प्रजापालन के इच्छुक विद्वानों के साथ (मनसा संविदाना) चित्त से उत्तम ज्ञान लाभ करती हुई और (इन्द्राय) अपने स्वामी पुरुष के लिये (सु-सुतं सोमं भरन्तीः) उत्तम सुस्नात वीर्यवान पुरुष वा पुत्र को धारण करती हुई को (प्र अदश्रम्) अच्छी प्रकार देखता हूं तो आप की स्तुति करता हूं। एमा अग्मन्नेवतीर्जीवधन्या श्रध्वर्यवः साद्यता सखायः।

नि बहिषि धत्तन से।म्यासोऽपां नम् संविदानासं एनाः ॥ १३॥

भा०—( इमाः रेवतीः ) ये उत्तम ऐश्वर्यं से समृद्ध, (जीव-धन्याः ) जीवित पुत्र, पित, पशु, आदि जीवों को धन समझने वाली, वा उनको पालन पोषण करने वाली, खियें (आ अम्मन् ) आवें । हे (अध्वर्यः ) यज्ञकर्त्ताजनो ! हे (सखायः ) मित्रो ! (अपां नप्त्रा सं-विदानासः ) आप्त दाराओं को अपने साथ बांधने वाले पित से संमन्त्रणा करती हुईं और (सोम्यासः ) उत्तम सोम, पुरुष के योग्य (एनाः ) उनको (बिहिंपि नि धत्तन ) उत्तम आसन पर बिठाओ । (२) राष्ट्र में उत्तम शासक राज-सद्स्य भी समृद्ध राजा के प्रिय प्रजाओं को उत्तम आसन पर बिठावें, उत्तम शासित राष्ट्र में रखें और उनको पुष्ट करें । आग्रमुन्नाप उश्वतीर्वहिरदं न्यं ध्वरे श्रसदन्देवयन्तीः । अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोम्मभूद्ध वः सुशक्त देवयुज्या॥१४॥२६

भा०—हे (अध्वर्यवः) यज्ञकर्ता जनो! (उश्ताः आपः अगमन्) कामना करती हुई महिला जन आवें तो और (देवयन्ताः) पित की चाहना करती हुई (अध्वरे) यज्ञ में (इदं विहें: नि असदन्) इस आसन पर विराजें। आप लोग (सोमम् इन्द्राय सुनुत) सोम, ऐश्वर्य- युक्त जन को 'इन्द्र' अर्थात् स्वामीभाव के लिये प्रोरित करो, जिससे (वः) आप लोगों की (देव-यज्या) विद्वानों का आदर और उनकी संगति, तथा ईश्वरोपासना आदि (सुशका अभूत् उ) सुख से सम्पन्न हो। (२) राष्ट्र में स्वी पुरुषों को उत्तम अधिकार प्राप्त हों और बलवान् पुरुष को इन्द्र पद के लिये चुनो जिससे विद्वानों के उपासना आदि कम सुख से हों। इति पड्विंशो वर्गः॥

# [ 38 ]

कवष ऐल्ए ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ छन्दः—१, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । २,४, १ ७, ११ त्रिष्दुप् । ३, १० विसट् त्रिष्टुप् । ६ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । १ श्राचीं स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ एकदाशर्चं स्कम् ॥ ह्या नो देवानासुर्प वेतु शंखो विश्वेभिस्तुरैरवेसे यर्जनः। तेभिर्वयं सुंख्खायो भवेस तरन्तो विश्वो दुरिता स्योम॥१॥

भा०—( देवानां शंसः ) ज्ञान की कामना करने वाले मनुष्यों को उपदेश करने वाला विद्वान् आचार्य, उपदेशं ( नः आवेतु ) हमें प्राप्त हो और ( यजतः ) पूजनीय पुरुष ( विश्वोभिः तुरैः ) सब शतुनाशक उपायों सहित ( नः अवसे ) हमारी रक्षा के लिये ( उप वेतु ) आवे । (तेभिः) उनसे ही ( वयम् ) हम ( सु-सखायः भवेम ) उत्तम मित्र होकर रहें । और ( विश्वा दुरिता ) समस्त दुःखदायी, बुरे आचारणों, पापों को ( तरन्तः स्थाम ) पार करते रहें । परि चिन्मचीं द्विंगां ममन्याद्वतस्य प्रथा नमुसा विवासेत् ।

<u>उत स्वेन कर्तुना सं वेदेत श्रेयांसं दक्तं</u> मर्नसा जगृभ्यात् ॥ २ ॥

भा०—( मर्त्तः ) मनुष्य (पिर चित् द्रविणं ) चारों ओर दौड़ने वाले मन को धन के तुल्य ( ममन्यात् ) स्तम्भित करे, वश करे और ( नमसा ) विनय, सत्कारपूर्वक ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के मार्ग से ( आ विवासेत् ) बड़ों की परिचर्या ग्रुश्रूपा करे। ( उत ) और ( स्वेन कतुना ) अपने उत्तम ज्ञान से ( सं बदेत ) सम्यक् प्रकार वोले, ज्ञान-पूर्वक भाषण करे। और ( श्रेयांसं दक्षं ) सर्वश्रेष्ठ कर्म को ( मनसा जगुभ्यात् ) मन से स्वीकार करे।

अर्थाय धातिरसंपृथमंशास्तीथें न दस्ममुर्प यन्त्यमाः। श्रभ्यानश्म सुवितस्य शूषं नवेदसो श्रमृतां नाम भूम ॥३॥

भा०—( घीतिः ) आनन्दप्रद पानयोग्य सुधा के समान ( घीतिः अधायि ) ध्यान धारणा को भी धारण करना चाहिये। (तीर्थेन) तीर्थं में (अंशाः ) जलों के समान तारक प्रभु या गुरु के आश्रय ( अंशाः असस्य्रस् ) प्राप्त होने वाले शरणागत जीव शिष्यों के समान शरण आते

हैं। (जमाः दस्मं उप यन्ति) देश के रक्षक जनों के समान जीवगण दुःखों और दुष्टों के नाशक स्वामी को प्राप्त होते हैं। हम लोग (सुवि-तस्य ग्र्षं) सुख से प्राप्त होने योग्य प्रभु वा सदाचार के सुख को (अभि आनश्म) सब ओर से प्राप्त करें। और हम (अमृतानाम् नवेदसः अभूम) मोक्ष-सुखों के प्राप्त करने वाले हों।

िनत्यश्चाकन्यात्स्वपीतिर्दर्मुना यस्मा उ हेवः सिविता ज्जाने । भगी वा गोभिरर्यमेमनज्यात्सो अस्मै चार्वश्छद्यदुत स्यात्॥४॥

भा०—( यस्मे ) जिस जीवगण के उपकार के लिये (देवः सविता) दानशील, ज्योतिर्मय, सूर्यवत् तेजस्वी, सर्व जगत् का उत्पादक प्रभु ( जजान ) जगत् के नाना पदार्थ उत्पन्न करता है ( स्व-पितः ) समस्त धनों और स्वकीयों का पालक ( दम्नूनाः ) दमनशील, दान्तिचित्त, ( नित्यः ) नित्य सनातन प्रभु ( अस्मे चाकन्यात् ) उसे सदा चाहता है । ( सः ) वह ( भगः ) सर्वेश्वर्यवान् प्रभु ( अर्थमा ) न्यायकारी होकर ( ईम् ) इसके प्रति ( गोभिः ) वेद वाणियों से ( अनज्यात् ) सब ज्ञान प्रकाशित करता है । ( उत ) और ( अस्मे ) उसको ( चार ) अच्छी प्रकार ( छदयत् उत स्थात् ) आच्छादन करने वाला, रक्षक भी होता है ।

ह्यं सा भ्या उपमामिन चा यद्धं चुमन्तः शर्वसा समायन् । श्रम्य स्तुति जेरितुर्भिचंमाणा श्रा नेः शुग्मास उपयन्तु वाजाः ४।२७

भा०—( यत् ह ) और जब ( क्षुमन्तः ) उत्तम उपदेश योग्य ज्ञान वाले, विद्वान जन ( शवसा ) ज्ञान बल से युक्त होकर ( सम् आयन् ) संगत हों, प्राप्त हों, तब ( उपसां क्षाः इव ) प्रभात वेलाओं के आने पर जिस प्रकार सूमि प्रकट होती है और उनके सन्सुल होती है उसी प्रकार उन ज्ञान वालों के अभिमुख ( इसं क्षाः भूयाः ) यह भूमि- वासिनी प्रजा भी उनके समक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये हो। और (अस्य जिरतुः ) इस अज्ञाननाशक उपदेष्टा के (स्तुतिं ) उत्तम उपदेशः को ( भिक्षमाणाः ) चाहते रहें और ( शग्मासः ) सुखप्रद ( वाजाः ) बल, अन्नादि ऐश्वर्य (नः आ उप यन्तु) हमें प्राप्त हों । इति सप्तविंशो वर्गः ॥ ब्रस्येदेषा सुमृतिः प्रथानाभवत्पूर्व्या भूमना गौः। श्रुस्य सनीळा श्रसुरस्य योनौ समान श्रा भरेण विश्रमाणाः ॥६॥

भा०—( अस्य इत् असुरस्य ) सब को जीवन देने वाले, सब जगत् के संचालक, उस महान् प्रभु की (एपा) यह (सु-मितः) उत्तम ज्ञान, बुद्धि से युक्त, ( भूमना ) बहुत बड़ी, ( पूर्व्या ) सनातन, ज्ञान में पूर्ण, (पप्रथाना) ज्ञान का विस्तार करती हुई (गौः) वेदवाणी ( अभवत् ) है। ( स-नीडाः ) उसके समान आश्रय में रहने वाले शिष्य-वत् जीवगण (समाने भरणे) एक समान धारण-पोपण में विद्यमान रह कर (विश्रमाणाः) उस वाणी को धारण करते हुए (समाने योनो ) एक समान गृह वा आश्रम में ( आ यन्तु ) प्राप्त हों। किं स्विद्धनं क उ स वृत्त आस यतो द्यावीपृथिवी निष्टत्तुः। सुन्तुस्थाने अजरे इतर्कती अहानि पूर्वीकृषसी जरन्त ॥ ७ ॥

भा॰—( किं स्विद् वनं ) वह कौनसा 'वन' और ( कः उ सः बुक्षः आस ) बृक्ष अर्थात् उपादान कारण कौन सा है ( यतः ) जिस में से ( द्यावा-पृथिवी ) आकाश और पृथिवी दोनों को ( निः-ततक्षुः ) बनाते हैं। ये दोनों (सं-तस्थाने ) अच्छी प्रकार स्थिर (अजरे ) नाश न होने वाली, ( इतः-ऊती ) इस लोक से ही रक्षा प्राप्त करने वाली, हैं। उन दोनों को (अहानि ) सब दिन और (पूर्वी: उपसः ) पूर्व की सब प्रभात बेलाएं भी ( जरन्त ) बतलाती हैं।

नैतावदेना परो श्रम्यदंस्त्युचा स द्यावापृथिवी विभर्ति । रवर्च प्वित्रं कुणुत स्युधावान्यदीं सूर्यं न हरितो वहनित ॥८॥ भा०—( एना पर: अन्यत् न अस्ति ) इससे परे दूसरा कुछ पदार्थं नहों है, ( उक्षा सः ) वह समस्त जगत् को धारण करने और प्रकृति तस्व में जगत्-मूळक बीज निषेक करने वाला परम पुरुष ही ( द्यावा पृथिवी ) इस सूर्यं और पृथिवी, दोनों को (विभित्तें) धारण करता, उनको पालता पोषता भी है । वही ( स्वधावान् ) स्वयं समस्त जगतों को धारण, पालन, और पोषणकारिणी शक्ति का स्वामी होकर (पवित्रं त्वचं) व्यापक, तेजोमय आकाश रूप आवरण को ( कुणुते ) बनाता है, ( यद् हरितः सूर्यं न ) दिशाएं जिस प्रकार अपने भीतर प्रकाशक सूर्यं को धारण करती हैं उसी प्रकार ( ईम् वहन्ति ) जगत् के समस्त पदार्थं उसको अपने भीतर धारण करते हैं ।

स्तेगो न ज्ञामत्येति पृथ्वीं मिहं न वातो वि है वाति भूमे। मित्रो यत्र वर्षणो श्रुज्यमन्तिऽग्निर्वने न व्यकृष्ट शोर्कम् ॥ ६॥

भा०—(स्तेगः न) सूर्यं जिस प्रकार (पृथ्वीं क्षां अति एति) विस्तृत भूमि को अतिक्रमण कर जाता है, (वातः न) और वायु जिस प्रकार (अति भूम) बहुत अधिक (मिहं वि वाति) वृष्टि को विविध प्रकार से लाता है। उसीं प्रकार (स्तेगः) समस्त प्रकृति के परमाणु आदि का संघात करने वाला ईश्वर भी इस (पृथ्वीम्) अति विस्तृत (क्षाम् अति एति) सर्व निवास योग्य मूल प्रकृति से कहीं बढ़ कर है और इसे पार करके बैठा है। और वह (वातः) सर्वसंचालक प्रभु जीवगण पर (मिहं) नाना सुख-वृष्टि करता वा नाना जगत् का उत्पादक वीर्य-निषेक भी बहुत र करता है, उसके बल से अनेक र ब्रह्माण्डों में सृष्टि उत्पन्न होती है। (यत्र) जिसके आश्रय में (अज्यमानः) देदीप्यमान (मित्रः) जलों का स्वामी सूर्य वा दिन और (वरुणः) सूर्य द्वारा प्रकाशमान रात्रिकाल है, और (वनेन) वन में या काष्ठ में जिस प्रकार (अग्निः शोकं वि असृष्ट) अपने तेज को नान। प्रकार से प्रकट करता है उसी प्रकार वह परमेश्वर

भी (अग्निः) तेजोमय, व्यापक होकर (वने) नाना रूपों में विभक्त इस जगत् वा मूल-कारण प्रकृति तत्त्व में अपने (शोकम्) तेजोमय वीर्य को (वि असृष्ट) विविध प्रकार से त्यागता और विविध सृष्टियां उत्पन्नः करता है।

स्तरीर्यत्स्तं खद्यो ग्रज्यमाता व्यथिरव्यथीः क्रेणुत स्वगीपा । पुत्रो यत्पूर्वः पित्रोर्जनिष्ट शुम्यां गौर्जगार यद्यं पृच्छान् ॥ १०॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (अज्यमाना ) वृषभ आदि द्वारा कामना की गई और निषिक्त हुई (स्तरीः) गौ (सूत) सन्तान उत्पन्न करतीः है, और वह स्वयं ( व्यथिः ) पीड़ा अनुभव करती हुई ( स्व-गोपा ) स्वयं अपने सामर्थ्य से रक्षित रह कर ( अन्यथीः कृणुते ) जीवों को न्यथा-रहित करती है, उसी प्रकार यह (स्तरी:) विस्तृत सर्वाच्छा-दक, धूमवत् व्यापक प्रकृति (सदाः) अति शीघ्र (अज्यमाना) ब्रह्म बीज से युक्त होकर प्रकाशित होती हुई, (स्व-गोपाः) स्वतः रक्षित रह कर ( ब्यथिः ) पीड़ित होकर, जीवों को ( अब्यथीः कृणुते ) कर्म भुगा कर व्यथारहित, मुक्त कर देती है। और जिस प्रकार मानो (पुत्रः ) पुत्र (पित्रोः पूर्वः ) माता पिताओं के भी पूर्व विद्यमान हो इसी प्रकार वह (पुत्रः) बहुतों का पालक, प्रभु, प्राणियों के पालक सूर्य और पृथिवी दोनों के भी पूर्व ही (जातः) विद्यमान होता है । और जिस प्रकार (गोः शस्यां जगार) भूमि शमी आदि के बृक्ष को अपने भीतर लिये रहती है उसी प्रकार जो प्रमु (गोः) सर्वसंचालक प्रमु (शम्यां) कर्म करने वाले जीवगण को ( जगार ) वाणीवत् उपदेश करता है ( यत् ह प्रच्छान् ) जिसके विषयः में नाना विद्वान् सदा प्रश्न वा जिज्ञासा करते हैं, वही प्रभु है। उत करवं नृषदंः पुत्रमाहुक्त श्यावो धनुमादंत्त बाजी।

प्र कृष्णायु रुशद्पिन्वतोधंर्म्यतमञ् नकिर्ममा अपीपेत् ।११।२८ाः

भा०—(उत) और (कण्वं) तेजस्वी, विद्वान् पुरुष को (नृ-सदः) मनुष्यों के ऊपर विराजने वाले वा मनुष्यों से अधिष्ठित राज्य का (पुत्रम् आहुः) पुत्र के समान, बहुतों का रक्षक, और उत्तराधिकारी कहा है। (उत) और (श्यावः) शक्तिशाली (वाजी) ऐश्वर्यवान् ज्ञानी पुरुष ही (धनम् आद्त्त) धन प्राप्त करता है। (कृष्णाय) शत्रुओं के नाशक और प्रजाओं के चित्ताकर्षक जन के लिये ही (श्रात् उधः) उज्ज्वल आकाशवत् प्रमु (ऋतम् अपिन्वत्) सत्य ज्ञान और न्याय की वृष्टि करता है, और (अत्र) इस लोक में (अस्मे) उसके (ऋतम्) धन वा तेज को (निकः अपीपेत्) कोई नष्ट नहीं करता। इत्यष्टाविंशो वर्गः।।

### [ ३२ ]

कवष पेलूप ऋषिः॥ विश्वेदेवा देवताः॥ छन्दः—१,२ विराङ्जगती । ३ निचृष्णगती ४ पादनिचृष्णगती । ५ आची भुरिग् जगती । ६ विष्ठुप् । ७ आची स्वराट् विष्ठुप् । ८, ६ निचृत् विष्ठुप् ॥ नवचै सूक्तम् ॥

य सु ग्मन्ता धियसानस्य सत्तारी वरेभिर्वरां श्राभे षु प्रसीद्तः । श्रम्माक्रमिन्द्रं उभयं सुजोषित यत्सोम्यस्यान्धंसो हुवीधित ॥१॥

भा०—( धियसानस्य ) ज्ञान और कर्म सम्पादन करने वाले पुरुष ( सक्षणि ) संग में ( ग्मन्ता ) जाते हुए खी पुरुष दोनों को ( इन्द्रः प्र जुजोपित ) ऐश्वर्यवान पुरुष अच्छी प्रकार प्रेम करता है और ( प्र-सीदतः ) प्रसन्न हुए विद्वान के ( वरेभिः ) श्रेष्ठ कर्मी द्वारा वे दोनों खी पुरुष ( वरान अभि सु ) उत्तम सुखों को प्राप्त करें। ( इन्द्रः ) वह विद्वान गुरु, राजा (अस्माकम्) हमारे (उभयं) हित और अहित, पाप और पुण्य दोनों को ( जुजोपित ) प्राप्त करता है। क्योंकि वह ( सोम्यस्य-अन्धसः ) ऐश्वर्य युक्त अन्न को ( बुबोधित ) अच्छी प्रकार जानता है।

वीन्द्र यासि दिव्यानि राचना वि पार्थिवानि रजम्मा पुरुष्टुत । ये त्वा वहान्ति मुहुरम्बराँ उप ते सु वनवन्तु वग्वनाँ श्रीराधस्रीः।२।

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! तू (दिन्यानि) आकाश के (रोचना) तेजोमय और (पार्थिवा) पृथिवी के समस्त लोकों और पदार्थों को (रजसा) तेज वा रजोगुण द्वारा (वि यासि) विशेष रूपसे न्यापता है। (ये) जो मनुष्य विद्वान् जन, (अध्वरान्) यज्ञों को तुझे लक्ष्य करके (मुहुः) वार र (वहन्ति) धारण करते हैं (ते अराधसः) वे धनरहित होकर भी (वग्वनान्) वाणी द्वारा सेवन करने योग्य सुखों को (वन्वन्तु) चाहें, तेरे से प्रार्थना करें, तेरे से याचना करें। तादिनमें छन्त्स्मद्वपुष्यो वपुष्टरं पुत्रो यज्जानं प्रीत्रे। प्रार्था पति वहति वग्नुना सुमत्युंस इद्धद्वी वहतः परिष्कृतः॥३॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (पुत्रः) पुत्र (पित्रोः जानं अधीयित) माता पिता के पास अपना जन्म प्रहण करता है (तत्) उसी प्रकार यह (मे) मेरा आत्मा भी (वपुषः वपुः-तरम्) सुन्दर से सुन्दर (जानं छन्त्सत्) जन्म प्राप्त करे। (जाया पितम्) स्त्री अपने पालक पित को (सुमत् वग्नुना) उत्तम वचन से (वहित) विवाह करती है तब (पिरिष्कृतः वहतुः) सुशोभित दहेज (पुंसः इत्) पुरुष को ही (भद्रः) कल्याणकारी, सुखदायक होता है।

इन दोनों दृष्टान्तों का यही अभिप्राय है कि जैसे सुन्दर पुत्र और विवाहिता छी पुरुष के ही ऐश्वर्य के लिये हैं उसी प्रकार जीव का जन्म लाभ और ऐश्वर्य सब आत्मा के ही लिये होता है।

तदित्स्घर्यम्भि चार्रं दोधय गावो यच्छासंन्वहतुं न धेनर्वः। माता यनमन्तुर्धूथस्यं पुर्द्याभि वाणस्यं सप्तधातुरिज्जनः॥ ४॥

भा०-हे प्रभो ! आत्मन् ! (धेनवः वहतुं न ) गौएं जिस प्रकार

रथादि उठाने वाले बैल, वा शरीर में बल देने वाले घृत, दुग्ध, अन्नादि ( शासन् ) प्रदान करती है और ( यत् गावः वहतुं शासन् ) वेल या <sup>\*</sup> घोड़े आवाहन योग्य जीव जिस प्रकार गाड़ी आदि का शासन करते हैं। ( तद् इत् ) उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( चारु सघस्थम् ) उत्तम स्थान ( अभि दीधय ) प्रदान कर । ( यत् ) जिस प्रकार (पूर्व्या ) अम से परिपूर्ण, ( मन्तुः ) माननीय ( माता ) माता ( पूर्व्यस्य अमि ) अपने पुत्रसमूह के प्रति प्रेम से आती है और जिस प्रकार (जनः) ( सप्त धातुः वाणस्य ) सात स्वरों को धारण करने वाले वाद्य यन्त्र को सुन उसकी ओर आकृष्ट होता है उसी प्रकार हे प्रभी ! हमें भी तू ( चारु संधस्थम् ) उत्तम ऐसा स्थान (अभि दीधय) प्रदान कर (यत्) जिससे (वहतुं न) रथ के तुल्य (धेनवः शासन्) उत्तम रस पान कराने वाळे इन्द्रियगण अनुशासन करें। (यत्) जिसे (पूर्व्या माता) सब से पूर्व विद्यमान ज्ञान कराने वाली प्रातृशक्ति ( मन्तुः ) मनन करने वाली बुद्धि ( यूथस्य अभि शासन् ) प्राणगण को अपने शासन में रखे। और ( जनः ) उत्पन्न हुआ प्राणी (इत्) भी ( सप्त-धातुः ) सात धारक रस, रक्त, मांस, अस्थि, मजा, मेद, गुक्र इन सात धातुओं से बने (वाणस्य) इस देह को ( अभि शासत् ) अपने वश करे।

प्र वोऽच्छा रिरिचे दे<u>वयुष्पदमेकी र</u>ुद्रेभिर्याति तुर्वणिः।

जारा वा येष्वमृतेषु ढावने परि व ऊमेंभ्यः सिञ्चता मधी।।।। शा—हे विहानो ! जो ( एकः ) एक, अद्वितीय, ( तुर्विणः ) अति शीव्रगामी, दुष्टों और दुःखों का नाशक, होकर ( रुद्रेभिः याति ) दुष्टों को रुखां ने दूर करने वाले जनों सिहत प्रयाण करता है, वह ( देव-युः ) किरणों के स्वामी सूर्य के समान, विजिगीषु जनों का स्वामी होकर ( वः अच्छ ) तुम्हें प्राप्त होकर ( पदं ) ज्ञान, एवं प्राप्तक्य पद को ( प्र रिरिचे ) आप लोगों के बीच प्राप्त करता है।

(वा) और (येषु) जिन (अमृतेषु) जीवित, दीर्घजीवी जनों के बीच में (जरा दावने) स्तृति वा उत्तम वाणी भी उत्तम ज्ञान, सुखादि देने के लिये है, उन (ऊमेम्यः) रक्षाकारी गुरुजनों के लिये आप लोग (मधु परि सिज्जत) सब प्रकार से अज्ञ और जल को प्रदान करो। उनका अज्ञ-जल, मधुपर्कादि से सत्कार करो। इत्येकोनित्रंशो वर्गः॥ जिधुप्रमानुमप्रग्ल्हमुप्सु प्र में देवानी ब्रतुपा उवाच। इन्द्री विद्वा अनु हि त्वी चुचच् तेनाहमंग्ने अनुशिष्ट आगाम ६

भा०—(देवानां) देव, विद्याभिलाधी तेजस्वियों का (वत-पाः) वतपालन कराने वाला (मे) मुझे (अप्सु) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं, और (आपः) जलों में गुप्त रूप से छुपे अग्नि-तत्त्ववत् आपोमय प्राणों वा लिङ्ग शरीरों के बीच (नि धीयमानम्) स्थापित हुए (अप-गृहम्) बाह्य इन्द्रियों से छुपे आत्मतत्त्व को (मे प्र उवाच) मुझे उपदेश करे। हे (अग्ने) जीव वा आत्मरूप अग्ने! (हि) निश्चय से (इन्द्रः हि) आत्मा वा प्रभु उसतत्त्व को साक्षात् करने वाला योगी (विद्वान्) ज्ञानवान् पुरुप ही (त्वा अनु चचक्ष) तेरा साक्षात् अनुभव रूप से प्रत्यक्ष करता है। (तेन अनु-शिष्टः) उससे अनुशासन, शिक्षण पाकर ही मैं (त्वा अनु आ अगाम्) नुझे प्राप्त होऊं, तेरा अनुगमन कर्छ। अप्तेश विद्वानु शिष्टः।

अन्यावत्त्रज्ञावड हामार् स प्रातं स्त्रावदान्ताराष्टः। प्रतद्वे सुद्रमनुशासनस्योत स्त्रुति विनद्त्यञ्जसीनीम्॥ ७॥

भा०—(अक्षेत्रवित्) क्षेत्र, वा मार्ग को न जानने वाला (हि) अवश्य (क्षेत्रविदं अप्राट्) क्षेत्र को जानने वाले पुरुष से प्रश्न करता है। (सः) वह (क्षेत्र-विदा) क्षेत्रज्ञ विद्वान् से (अजुशिष्टः) अनु-शासित, शिक्षित होकर (प्र एति) आगे उत्तम मार्ग को प्राप्त करता है। (अनुशासनस्य) गुरु के किये अनुशासन वा शिक्षण का (एतत् वै भद्रम् ) यही उत्तम कल्याणदायक फल होता है कि वह अनुशासित, अज्ञ पुरुप भी (अञ्जसीनाम् ) ज्ञान को प्रकाशित करने वाला वाणियों की (खुति) गित वा श्रुति को (विन्दित) प्राप्त करता है। (२) जिस प्रकार क्षेत्र-विद्या कृषि आदि को न जानने वाला पुरुप क्षेत्रज्ञ अर्थात् क्षेत्रिक से ज्ञान को जान लेता है तब वह भी क्षेत्रज्ञ अर्थात् माली होकर आगे बढ़ता है। वह भी (अञ्जसीनां खुति विन्दित) धान्योत्पादक भूमियों के मार्ग, अथवा क्षेत्र में वहती जल-धाराओं की गिति को जान लेता है। (३) उसी प्रकार क्षेत्र यह देह, या प्रकृति है अक्षेत्रज्ञ मूढ-आत्मा आत्मज्ञों से प्रश्नपूर्वक ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है तब वह भी ज्ञानप्रकाशक वाणियों, आत्मप्रकाशक प्रवृत्तियों की संगित समझने लगता है और ज्ञानप्रकाशक इन्द्रियों के मार्ग पर भी वश प्राप्त कर लेता है।

श्रुचेदु प्राणीद्रममिश्वमाहापीवृतो श्रधयन्मातुरूर्धः । एमेनमाप जिर्मा युर्वानमहेळन्वसुः सुमन् वभूव ॥ ८ ॥

भा०—देखो इस जीवरूप अग्नि की गति । वह (अद्य इत् उ प्राणीत् ) आज ही प्रथम दिन प्राण लेने लगता है (इमा अममन् ) इन नाना संकल्पों को सोचता, नाना पदार्थों को जानने, चीन्हने भी लगता है। (अपि-वृतः) देह में आवृत रहकर वह (मातुः ऊधः अध्यत् ) माता का स्तन्य पान भी ठीक उसी प्रकार से करता है जैसेतेजों से आवृत अग्नि वा सूर्य साता पृथिवी का जलपान करता है। (ईम एनम युवानं ) अनन्तर इस युवा को जिस प्रकार बुढ़ापा आता है उसी प्रकार (युवानम्) माता से पृथक् होते हुए नव-उत्पन्न इस बालक को भी (जिरमा) वाणी (आप) प्राप्त होती है। वह (अहेडन्) अनादत होकर, वा गुरुओं का अनादर न करता हुआ, (वसुः) गुरु के अधीन वास करता हुआ, ब्रह्मचारी होकर (सुमनाः बभूव) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न होजाता है पतानि भद्रा केलश कियाम कुरुश्रवण दर्दतो मघानि । ढान इद्वी मघवानः सो श्रम्त्वयं च सोमी हृदि यं विभर्मि ध३०।७

भा०—हे (कलश) ज्ञान और शोडप कलाओं को धारण करने हारे ! विद्वन् ! हे (कुरु-श्रवण ) 'यह कार्य कर, यह कार्य कर 'ऐसी नाना कर्म करने योग्य प्रेरणाओं को सुनने वाले पुरुष ! अथवा कियाशील पुरुषों से श्रवणीय आज्ञा वाले ! गुरो ! ( मधानि ) उत्तम पूज्य ज्ञानों, धनों को ( दृद्तः ) देने वाले तेरे लिये हम ( एतानि भद्रा क्रियाम ) इन नाना सुखजनक कल्याणकारक कर्मी को करें, तेरी नाना सेवाएं करें । हे ( मधवानः ) पूज्य धन ज्ञान आदि के स्वामी जनो ! (सः वः दानः इत् ) वह प्रभु तुम्हें देने हारा (अस्तु) हो और (अयं च सोमः) यह सोम, सत् शिष्य भी तुम्हें सुख ज्ञानादि देवे, ( यं हृदि विभिं ) जिसको मैं अब अपने चित्त में धारण करता हूं । इति त्रिंशो वर्णः ॥ इति सप्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥

#### **अष्टमो**ऽध्यायः

# [ 33 ]

कवष ऐलूप ऋषिः ॥ देवताः—१ विश्वे देवाः । २,३ इन्द्रः । ४,४ कुरुश्रवणस्य त्रासदस्यवस्य दानस्तुतिः ६—६ उपमश्र व ।मित्रातिथिपुत्राः ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् २ निचृद् बृहती । ३ भुरिग् बृहती । ४—७, ६ गायत्री । ८ पादानिचृद् गायत्री ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

म मा युयुजे प्रयुजो जनानां वहामि स्म पूषणमन्तरेण। विश्वेदेवासो अधु मार्मरत्तनदुःशासुरागादिति घोष आसीत्॥१॥ भा०—(प्र-युजः) मनुष्यों को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले, उत्तम र फलों को प्राप्त करने वाले लोग (मा प्र युयुन्ने) मुझे भी उत्तम मार्ग पर प्रेरित करें। मैं (जनानां पूषणम्) समस्त मनुष्यों के पोषक प्रभु को (अन्तरेण) अपने भीतर (वहामि) धारण करूं। (देवासः) विद्वान् और वीरजन भी (माम् अरक्षन्) मेरी रक्षा करें। (दुःशासुः आगात्) बड़ी कठिनता से शासन करने योग्य, वा जिसके विषय में कुछ भी कहा न जासके, अवर्णनीय एवं (दुःशासुः) अन्यों से वश न करने योग्य राजावत् प्रभु (आगात्) हमें प्राप्त हो, (इति घोषः आसीत्) इसी कारण उसके बतलाने के लिये घोष, वेदवाणी का उपदेश हमें प्राप्त है।

सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव परीवः। नि बधिते अमितिनेयता जसुर्वेन वैवीयते मृतिः॥ २॥

भा०—(सपत्नीः) सौतों के समान (पर्शवः) मेरे आत्मा से स्पर्श करने वाली, कुवासनाएं, आत्मा पर संग-दोष उत्पन्न करने वाली (मा अभितः तपन्ति) मुझे सब ओर से सन्ताप देती हैं। (अमितः) अज्ञान (मा नि बाधते) मुझे बहुत पीड़ित करता है। और (नग्नता मा नि बाधते) वस्तादि न होने से नंगे शरीर को नंगापन जिस प्रकार लजित, ज्यथित, शीत मीष्मादि से पीड़ित करती है उसी प्रकार (नग्नता नि बाधते) मेरे पास हे प्रभो! तेरी स्तुति करने योग्य वाणीनहीं है, वह वाणी का अभाव भी मुझे दुःख देता है। इसी प्रकार (जसुः नि बाधते) हिंसावृत्ति वा सर्वनाशक मृत्यु वा सबका नाश होना यह भय भी मुझे व्यथित, बेचैन कर रहा है। (वेः न मितः) हे प्रभो! पश्ली के समान उत्तम ज्ञानी वा रक्षक की (मितः) शत्रुस्तम्भनकारिणी शक्ति और ज्ञानी की बुद्धि, (मा वे वीयते) मुझे निरन्तर प्राप्त हो। मेरी बराबर रक्षा करे। अथवा (वेः न मितः वेवीयते) भयव्यथित पश्ली के तुल्यः

मेरी बुद्धि भी निरन्तर भय से व्यथित हो कांपती और चंचल, अस्थिर रहती है। पर्द्युः स्पृशतः।

सूषो न ।शक्षा व्यव्नित माध्यः स्तातारं ते रातकतो । खुकत्सु नी मघवचिन्द्र मृळ्याधां पितेवं नो भव ॥ ३ ॥

भा०—( सूपः शिक्षा न ) चृद्दा जिस प्रकार अन्न रस से भीगे सूतों को जा जाता है, उसी प्रकार हे ( शत-क्रतो ) अनेक बल और बुद्धियों वाले प्रभो ! ( आध्यः मा वि अद्नित ) मानसी चिन्ताएं मुझे विविध प्रकार से खाए डालती हैं हे (इन्द्र) विव्वनाशक ऐश्वर्यवन् प्रभी! स्वामिन् ! हे ( मधवन् ) उत्तम दानयोग्य पदार्थों के स्वामिन् ! ( नः सकृत् सु मृडय ) हमें एक वार अच्छी प्रकार खूव सुखी कर । ( अध पिता इव नः अव ) और तू तो हमारे पिता के समान हो।

कुरुश्रवेणमावृष्णि राजानं त्रासदस्यवम् ।

मंहिष्ठं वाघतामृषिः॥ ४॥

भा०—भें (ऋषिः) अतीन्द्रिय पदार्थ का देखने हारा होकर (वाघताम् ) कार्य और ज्ञान को धारण करने वालों में (मंहिष्टम् ) सब से अधिक दानी, ( त्रासदस्यवम् ) भयभीत शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले ( कुर-श्रवणम् ) कार्य करने वाले जनों की सुनने वाले वा कर्त्तं व्य कर्म के लिये उत्तम आज्ञा वचन के श्रवण करने वाले, तत्पर ( राजानं ) तेजस्वी, स्वामी प्रभु को ( आ वृणि ) सब प्रकार से वरण करता हूँ।

यस्य मा हरितो रथे तिस्रो वहान्त साधुया। स्तवै सहस्रद्विणे ॥ ४ ॥ १ ॥

भा०-( यस रथे ) जिसके रमण योग्य रथ में ( तिस्रः हरितः ) तीन नाडियें (साध्या) साध, उत्तम मार्ग में (मा वहन्ति) मुझे ले जाती हैं। उसी को मैं ( सहस्र-दक्षिणे स्तवे ) अनेक दातव्य पदार्थी के

देने के निमित्त स्तुति करता हूं। यह रथ देह है, इस में तीन नाड़ी इड़ा, पिंगला, सुपुन्ना आत्मा को साधु मार्ग से ले जाती हैं। प्रभु ने अनेक सुख इस रथ में दिये हैं। उसी के निमित्त प्रभु की स्तुति करनी चाहिये। इति प्रथमों वर्गः॥

यस्य प्रस्वादसो गिर्र उपुमश्रवसः <u>पितुः ।</u> स<u>ेत्रं</u> न र्एवसूचुर्षे ॥ ६ ॥ - । । विकास

भा०—( यस्य ) जिस ( पितुः ) सर्वपालक, सब के पिता माता के तुल्य ( उपम-श्रवसः ) अति उत्तम ज्ञान से सम्पन्न प्रभु गुरु के ( गिरः भ्र-स्वादसः ) निगलने योग्य अन्नों के समान, उपदेश द्वारा प्रदत्त वाणियां अति उत्कृष्ट स्वाद देने वाली अति सुखप्रद हैं और सेवन करने वाले आत्मा के लिये ( यस्य क्षेत्र रण्वं उत्तुषे ) जिसका दिया क्षेत्र, निवासस्थान भी अति रमणीय क्षेत्र, उर्वरा भूमि के समान नाना दिन्य अन्न, कर्म फलादि का उत्पादक होता है, मैं उसी सहस्रों दक्षिणा अर्थात् अन्नादिवत् कर्म फल के देने के लिये प्रभु की स्तुति कर्छ।

अधि पुत्रोपमश्र<u>वो नापानिमत्रातिथेरिहि ।</u> पितुष्टे अस्मि वन<u>्दिता ॥ ७ ॥</u>

भा०—हे (पुत्र) बहुत सी प्रजाओं के रक्षक ! हे (उपम-श्रवः) अति उत्तम ज्ञान के देने हारे गुरो ! हे (मित्रातिथेः नपात्) मित्र, स्नेही और अतिथिवत् स्वल्प काल के लिये तेरे गृह पर आने वाले को नीचे न गिरने देने हारे तू (अधि इहि) हम पर अधिवक्ता होकर विराज। (ते पितुः) पिता के समान तुझ पालक का मैं (वन्दिता अस्मि) अभिवादन, स्तुति, प्रार्थना आदि करने वाला हूं।

आचार्य पक्ष में जिसके (रथे) रमणीय उपदेश में मुझ को (तिस्रः इरितः) तीनों वेद वाणियाँ साधु मार्ग से छे जाती हैं उस (सहिस-दक्षिणे) हजारों को दक्षिण दिशा में बैठा कर उपदेश करने वाले उस गुरु के अधीन मैं ( स्तत्रे ) वेद का अध्ययन कर्छ ।

गुरु और शिष्य के परस्पर ज्यवहार को इस सुक्त में उत्तम रीतिः से दर्शाया है। इसी प्रकार शौनक मुनि ऋक्-प्रातिशाख्य में छिखते हैं—

पारायणं वर्त्तंयेद् ब्रह्मचारी गुरुः शिष्येभ्यस्तद्नुव्रतेभ्यः। अध्यासीनो दिशमेकां प्रशस्तां प्राचीमुदीचीमपराजितां वा ।। एकः श्रोता दक्षिणतो निर्घादेद् हो वा भूयांसस्तु यथावकाशम् । ते ऽधीहि भो इत्यभिचोदयन्ति गुरुं शिष्या उपसंगृह्य सर्वे ।।

अर्थ-गुरु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचारी शिष्यों को वेद का अध्ययन करावे । प्राची, उदीची वा अपराजिता दिशा में खयं ऊंचे आसन पर विराजे। और दक्षिण में एक या दो श्रोता शिष्य, वा अधिक स्थान हो तो अधिक भी बैठें। वे सब शिष्य गुरु के चरणों में नमस्कार करके 'अधीहि भोः' ऐसी प्रार्थना करें।

यदीशीयामृतानामुत वा मत्यीनाम्। जीवेदिनमधवा सम ॥८॥

भा०—( यद् ) यदि मैं ( अमृतानाम् ) न मरने वाले अविनाक्षी तत्त्वों (उत वा) और ( मर्त्यानाम् ) मरणधर्मा, उत्पन्न और विनाश होने वाछे पदार्थों का ( ईशीय ) स्वामी, उन पर भी शक्तिशाली होजाता हूँ तभी ( मम मघवा ) मेरा धनाधिपति आत्मा ( जीवेत् इत् ) प्राण धारण करने में समर्थ होता है।

न देवानामाति वृतं शतात्मा चन जीवति । तथा युजा वि वावृते ॥ ६ ॥ २ ॥

भा०-( देवानां वतं अति ) देवों, विद्वानों के स्थिर किये वत नियम आदि को अतिक्रमण करके कोई (शतात्मा चन) सौ बरस तक भी ( न जीवति ) प्राण धारण बहीं करता। और (तथा) उसी प्रकार ( युजा ) अपने सहयोगी मित्र, बन्धु वा देहादि से ( वि ववृते ) वियुक्त हो जाता है। इति द्वितीयो वर्गः॥

#### [ \$8 ]

कत्रष ऐलुषां उत्तो वा मौजवान् ऋषिः। देवताः—१,७,६,१२,१३ श्रचकृषिप्रशंसा। २—६,८,१०,११ १४ श्रचितविनिन्दा। व्यन्दः—१,४,८,१० विराट् १३ त्रिष्टुप्। ३,६,११,१४ निचृत् त्रिष्टुप्। ४,५,६,१० विराट् त्रिष्टुप्। ७ जगता।। चतुर्दशर्चं स्कम्।।

ष्ट्रांचेपा मा बृहतो मीद्यन्ति प्रवातेजा इरिंगे वर्वृतानाः। सोमेस्येव मौजवतस्यं भूको विभीदंको जागृविर्मह्यमच्छान्॥१॥

भा०—अक्षकृषि प्रशंसा और अक्ष-िकतव निन्दा। (इरिणे वर्नुतानाः)
सूखे कूप में उत्पन्न होते हुए, अथवा धन से रहित निर्धनता की दशा में
छेजाने हारे, (प्र-वाते-जाः) नीचे देश में पैदा हुए, (प्रावेपाः) खूब
कांपने और कंपाने वाले, भयोत्पादक, (बृहतः) बड़े भारी बृक्ष के फल के
जुल्य जूए के पासे (मा मादयन्ति) मुझे हिर्षित करते, मुझे मत्त कर देते
हैं। यह (वि-भीदकः) बहेड़े के बृक्ष से उत्पन्न यह जूए का गोटा, (मौजवतः सोमस्य-इव भक्षः) मुझवान् पर्वत पर उत्पन्न सोम-ओषि छता
के भक्षण योग्य रस के समान अस्वादन करने योग्य, (जागृविः) जीता
जागता मानो (मह्यम् अच्छान्) मुझे बहलाता, फुसलाता है। जूआ आदि
कृत्रिम साधन लोभी को इसी प्रकार फांसते हैं। (२) वस्तुतः, अध्यात्म में—
(बृहतः) उस महान् पाप के ये फल या परिणाम (इरिणे वर्नुतानाः)
धन जलादि शान्तिदायक साधनों से रहित दशा में मनुष्य को ले जाते
हैं। वे राजस तामस भाव (प्रवाते-जाः) प्रवल वात के सदश बलवान् मन
के अधीन उत्पन्न होते हैं, वे (प्रावेपाः) मनुष्य को खूब इधर उधर नचाते

कंपाते हैं, वे तुल्णार्क विषयलोलुप को (मादयन्ति ) खूब उनमत्त कर देते हैं। वह विषयाभिलाप उसको ( मौजवतः सोमस्य-इव अक्षः ) मुंजवान् पर्वत में उत्पन्न उत्तम सोमपान के समान अति हर्षदायक प्रतीत होता है। अथवा, मुक्ति देने वार्छ मोक्षेश्वर प्रभु का परमानन्द सोम के समान ही विषय-रसास्वाद भी विषयी को परमानन्दवत् प्रतीत होता है। परन्तु वस्तुतः वह है ( विभीदकः ) विविध प्रकार से शरीर और आत्मा को तोड़ डालने वाला, अति भयंकर, और ( जागृविः ) मनुष्य चूक जाय भले ही, परन्तु वह मनुष्य का मृत्युवत् सत्यानाशं करने में नहीं चूकता, वहीं ( मह्मम् अच्छान् ) मुझ आत्मा को छुभाता है। अध्यक्ष पक्ष आगे स्पष्ट करेंगे। न मा मिमेथ न जिहीळ एषा शिवा सर्विभ्य उत महामासीत्। श्रुचस्याहमेकपुरस्य हेतारचुवतामप जायामरोधम् ॥ २॥

भा०—(एपा) यह (मा न मिमेथ) मुझे दुःख नहीं देती, ( न जिहीड़े ) न अनादर करती है। ( सर्खिभ्यः उत महाम् ) मेरे मित्रों और मेरे लिये सुखकारिणी, मंगलकारिणी (आसीत्) है, तो भी (एक-परस्य अक्षस्य) एक की प्रधानता वाले अक्ष अर्थात् जूए के (हेतोः) कारण से (अनुव्रताम् जायाम् ) अनुकूल वृत पालन करने वाली पतिवृता स्त्री को भी (अप अरोधम्)मैं रख नहीं सकता, उसे भी हार देता हूं। (२) अध्यातम सें बुद्धि आत्मा की विशेष शक्ति जो न हिंसा करती, न कोध करती है। वह सब के लिये और अपने लिये शान्तिकारक मंगलजनक होती है परन्तु एक विषय की ओर जाने वाळे अक्ष अर्थात् इन्द्रिय सुख के लिये मैं पतिवता छीवत् उस बुद्धि को भी खो बैठता हूं।

द्वेष्टि रवश्रूरपे जाया रुणादि न नाश्चितो विन्दते मर्डितारम्। श्रश्वस्येव जरतो वस्त्यस्य नाहं विन्दामि कितुवस्य भोगम् ॥३॥ भा०-जूए के दुष्परिणाम। जो जुआरी जूए में सर्वस्व खो चुकता है उससे (श्रशूः) उसकी सास भी (द्वेष्टि) द्वेष करती है। (जाया अप रुणिंदि) स्त्री भी विरक्त होजाती है। (नाथितः) संतापित, दुःखित होकर भी (मर्डितारं न विन्दते) वह किसी को अपने पर कृपालु, द्यालु, सुखदाता नहीं पाता वा मांगने वाला होकर भी किसी से धन नहीं पाता। ठीक है, (जरतः अश्वस्य-इव) बूढ़े घोड़े के समान और (जरतः वस्न्यस्य) फटे पुराने वस्त्र के समान (अहं) मैं भी (कितवस्य) जुआरी होने का (भोगं न विन्दामि) अब सुख और रक्षा नहीं पाता हूं।

अरब्यं, वस्न्यं इति स्वार्ेयः॥

श्चन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने बाज्यर्चाः। पिता माता भ्रातर् एन माहुनै जानीमो नर्यता बुद्धमेतम् ॥ ४ ॥

भा०— जुआख़ोर की दुईशा। (यस्य वेदने) जिसके धन पर (वाजी अक्षः) बळवान जुए का व्यसन (अगृधत्) ठळचा जाता है (अस्य) उसकी (जायां) छी को भी (अन्ये परि मृशन्ति) दूसरे, उसके शतु, पराये छोग हथियाते हैं। (पिता माता आतरः एनम् आहुः) पिता माता भाई छोग भी उसको छक्ष्य कर कहते हैं कि (न जानीमः) हम इसे नहीं जानते, पहचानते कि कौन है ? (एतम् बद्धम्) इसको बांध कर (नयत) छेजाओ। वह चोरी, कर्ज़ा आदि में जब दण्डमागी होता है तो उसके सगे भी उससे ऐसे किनारा किया करते हैं। (२) जिस पुरुष की इन्द्रियें काम्य सुख रूप छीसङ्ग, कुसंग, मद्यपानादि में धनको नाश करती हैं, उसकी छी भी सुरक्षित नहीं रहती और पतित को सगे भी कीर्त्ति के नाश के भय से नहीं अपनाते।

यदादीध्ये न देविषाएयेभिः परायद्भ्योऽवं हीये सर्विभ्यः। न्युप्ताश्च वश्चवो वाचमकेतँ एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥४॥३॥ भा०—में व्यसनी पुरुष (यद्आदीध्ये) जब ध्यान करता हूँ, उनकी विन्ता करता हूं तब (एभिः न दविषाणि) इनके द्वारा दुःखित या पश्चात्तापः से युक्त भी नहीं होता, प्रत्युत ( परायद्भ्यः सिखभ्यः ) दूर से आने वाले वा दूर गये मित्रों के समान उनके लिये ( अव हीये ) बड़ा ध्यान देता हूँ। (२) वे (बम्रवः) लाल-पीले गबू रंगके (न्युप्ताः) फेंके जाकर (वाचम् अकत ) मानो बतियाते हैं और मैं भी ( एषां निष्कृतं ) इनके स्थान को (जारिणी इव एमि इत्) व्यभिचारिणी स्त्री के समान चला ही जाता हैं। ज्यसनी मनुष्य रसों का भी इसी प्रकार लोलुप हो जाता है, वह उनका अनुचिन्तन किया करता है और व्यभिचारिणी खी के समान लुक छिप कर व्यसनों में पड़ता है। इति तृतीयो वर्गः॥

<mark>सुभामेति कित्वः पृच्छमानो जे्ष्यामीति तन्वा ॑शूश्रजानः ।</mark>

श्रुचासी अस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीहे दर्धत आ कृतानि॥६॥ भा०—(तन्वा) शरीर से ( शुशुजानः ) चमकता हुआ (प्रच्छमानः) और पूछता हुआ, ( कितवः ) द्यूत का व्यसनी (सभाम एति) द्यूतसभा में आता है और समझता है कि (जेण्यामि इति) 'मैं अब जीतूंगा'। (प्रतिदीब्ने) प्रतिपक्षी द्युत खिळाडी को पराजय करने के लिये ( कृतानि ) कृत नामक अक्षों को (आ द्धतः) रखने वाळे (अस्य) इस द्युत-च्यसनी की (अक्षासः)वेअक्ष (कामं वितिरन्ति) यथेष्ट धन-अभिलाषा को बहुत बढ़ाते हैं । (२)इसी प्रकार (कितवः) यह धन क्या तेरा है ? इस प्रकार धनके सम्बन्ध में विवाद करने वाला, नि <sup>°</sup>षार्थी जन (तन्वा श्रूशुजानः) अपने देह से दीस, या संतप्त होकर ( जेन्यामि इति ) मैं इस मुकदमे को जीत जाऊंगा इस विचार से ( पृच्छमानः ) प्रतिवादी पर प्रश्न करता हुआ ( सभाम् एति ) धर्म-ज्यवस्थापक-सभा को प्राप्त होता है। और (प्रतिदीन्ने) प्रतिपक्षी धनाकांक्षी को पराजित करने के लिये ( कृतानि ) अपने किये कर्मी या अधिकारों या प्रमाणों को (आ-द्धतः) स्थापित करते हुए ( अस्य ) इसको ( अक्षसः ) सभा के अध्यक्षजन ( कामं वितरन्ति ) उसको मनचाहा धनः

अदान करते हैं और उसकी अभिलाषा को बढ़ाते हैं। (३) इसी अकार तेरा क्या? इस प्रकार गर्वी पुरुष (तन्वा श्रू शुजानः) देह में प्रकट होकर (सभाम पति) इन्द्रियगण की सभा में आता है इन द्वारा इस भाव से (प्रच्छमानः) सभी पदार्थों की जिज्ञासा करता है। और ये इन्द्रिगण उसको (कामं वि तिरन्ति) काम्य सुख प्रदान करते हैं। वह अपने अपने सब किये कर्म-फलों को देह धारण कर भोगता, और नाना कर्म करता, है।

श्चक्तास इर्दङ्कुशिनी नित्तेदिनी निकृत्वान्स्तर्पनास्तापयिष्णवीः। कुमारदेष्णा जर्यतः पुनर्हणो मध्वा सम्पृक्ताः कित्वस्य वर्हणी।७

भा०—उत्तम अध्यक्षों का वर्णन । ये (अक्षासः) अध्यक्षजन ( इत् ) ही ( अंकुशिनः ) अंकुश, अर्थात् हाथी जैसे २ बड़े पशुओं के जुल्य बड़ों बड़ों को भी सन्मार्ग पर चलाने वाले, वशीकरण साधनों से सम्पन्न ( नि-तोदिनः ) अश्व, बैल आदि के समान कार्य-भार वहन करके चलाने वाले शासकों को भी व्यथित कर सन्मार्ग में प्रेरित करने के साधनों को सारथि के तुल्य रखने वाले, (नि-कृत्वानः) दुष्टों को जड्मूल से छेदन करने वाले, (तपनाः) सूर्यं की किरणों के तुल्य तपाने वाले, तेजस्वी, और (तापयिष्णवः) दुष्टों को संतापित करने वाले, (कुमार-देष्णाः) कुत्सित आवों के नाशक शिष्यों को ज्ञान देनेवाले गुरुजनों के समान कुल्सित च्यवहार वालों के नाशक, वा युद्धकीड़ा करने वाले वीरों को धन पुरस्कारादि देने वाले और ( जयतः ) विजय करने वाले ( कितवस्य ) <sup>4</sup>तेरा क्या २' इस प्रकार ललकारने वाले को ( पुनर्-हणः ) फिर से या बार २ दण्डित करने या मारने वाले, ( मध्वा ) मधुर वचन और शत्रुको कंपा देने वाले बल से (सम्पृक्ताः) युक्त वा (मध्वा सम्पृक्ताः) मधु अर्थात् अन्न के द्वारा अपने स्वामी से सम्बद्ध, वेतनबद्ध, (बईणा) स्वामी को बढ़ाने और शत्रु के नाश करने वाले हों।

त्रिप्यचाशः क्रीळिति वार्त एषां देव ईव सिवता सृत्यधर्मा ।

उत्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिद्भ्यो नम् इत्कृणोति ॥८॥

भा०—अध्यक्षों का पुनः वर्णन । (एषां) इनका (त्रि-पञ्चाशः वातः)

पर का संव (सत्य-धर्मा) सत्य धर्म का पालक (सिवता) इनके
प्रेरक नायक सूर्यवत् तेजस्वी (देवः) दाता स्वामी के समान (क्रीडित )
खेलता है, विनोद से रण में जाता है। वह (उप्रस्य चित् मन्यवे) भयंकर
से भयंकर के क्रोध के आगे (न नमन्ते) नहीं झुकते। (एभ्यः) इनके
लिये (राजाचित् नमः इत् कृणोति) राजा भी नमस्कार, आदर ही करता है।

विचा वर्तन्त उपि स्फुरन्त्यहुस्तासो हस्तंवन्तं सहन्ते।

दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युंताः श्रीताः सन्तो हद्यं निदेहन्ति॥६॥

भा०—नीच अध्यक्षों का वर्णन । जो लोग (नीचाः) नीच प्रवृत्ति
के लोग (वर्त्तन्ते) होते हैं । वे (उपिरे) ऊंचे पदपर आकर (स्फुरन्ति)
अधीनों को कष्ट देते हैं । वे (अहस्तासः) हनन साधनों से रहित होकर
ही (हस्तवन्तं) हनन साधन, हथियारों वाले को (सहन्ते)
सहते हैं, दवते हैं । वे (दिःचाः) क्रीडाशील, मोदप्रिय, मदमत्त, स्वम्न
या आलस्ययुक्त होकर (इरिणे अङ्गाराः) कृष् में जलते अंगारों के समान
(इरिणे) अन्न-जल दाता के लिये भी (अंगाराः) अंगारों के तुल्य
सन्तापदायक (न्युप्ताः) वने रहेते हैं । वे (शीताः सन्तः) ठण्डे, निरपेक्ष
और निदेश हदय होकर (हदयं निर्देहन्ति) दिल को जलाया करते हैं ।
जाया तंप्यते कित्वचस्य हीना माता पुत्रस्य चर्ताः कस्वित् ।
ऋणावा विभ्यद्वनिमच्लुमानो उन्येषामस्तमुष् नक्तमिति ॥१०॥४॥
भा०—(कितवस्य) 'तेरा क्या' इस प्रकार अन्यों पर आक्षेप करके
स्वच्चन्द विचरने वाले, उच्छुंखल वा द्युत्व्यसनी पुरुष की (हीना) त्यागी

हुई, दुईशायस्त (जाया) स्त्री भी (तप्यते) दुःखित होती है, और

(कस्वित् चरतः) कहीं कहीं विचरते अमते हुए व्यसनी पुत्र की (माता ) माता भी (तप्यते ) दुःखी होती है। वह (ऋणावा ) ऋण अस्त होकर (धनम् इच्छमानः) धन चाहता हुआ, (बिभ्यद्) भय करता हुआ, (नक्तम्) रात के समय (अन्येपाम् अस्तम्) औरों के घर चोरी के लिये (एति) जाता है। इति चतुर्थों वर्गः॥

स्त्रियं <u>दृष्</u>वायं कित्वं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम् । पूर्वाह्णे अश्वीन्युयुजे हि <u>बभ</u>ून्त्सो श्रुग्नेरन्ते वृष्वलः पंपाद ॥११॥

भा०—( कितवं = कितवः ) तेरा क्या ? इस प्रकार अन्यों से छीन झपट करने वाला वा उच्छृं खल मनुष्य ( खियं दृष्ट्वा तताप ) खी को देख कर भी दुःखित होता है । वह (अन्येषां जायां ) औरों की छी को और (सुकृतं योनिं च ) औरों के पुण्य कर्म वा उत्तम रीति से बने घर को देख कर भी ( तताप ) दुःखी होता है । वह (पूर्वाह्ने) दिनके पूर्व भाग में (बश्चून् ) हृष्ट पुष्ट, ( अश्वान् ) वेगगामी अश्वोंके तुल्य अपने प्राणों को (युयुजे) जोड़ता है । (सो) वह (वृवलः) मूढ अधार्मिक (अग्नेः अन्ते) रात में आग के समीप (पपाद) पहुंच जाता है । वह दिन भर भटक करके भी अधवीच जंगल में पड़े पथिक के तुल्य रहता है, घर का सुख नहीं पाता ।

यो वेः सेनानीमहतो गुणस्य राजा वार्तस्य प्रथमो बसूर्व। तस्मै कृणोमि न धना हुणाध्म दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि ॥१२॥

भा०—हे विद्वान जनो ! (वः महतः गणस्य ) आप लोगों के गुणों में महान् पुरुषों के समूह का जो (सेनानाः) सेनानायक है और जो (प्रथमः राजा वभूव ) सर्वश्रेष्ठ राजा है (तस्मै अहं दश प्राचीः कृणोमि) भें उसके आदरार्थ दशों अंगुली आगे करता हूं, उसे नमस्कार करता हूं। अथवा, (तस्मैः दश प्राचीः कृणोमि) उसके लिये मैं प्रभु दशों दिशाओं को प्रचीदिशा के समान आगे बढ़ने वा उदय होने के लिये करता हूं। (न धना

रणिम ) उसके लिये मैं धन भी रोक के नहीं रखता हूं। (त्त् ऋतं बदामि)
उसके लिये मैं ऋत अर्थात् न्यायानुसार वचन का उपदेश करता हूं।
अन्तर्मा दीव्यः कृषिभित्रकृषस्य चित्ते रमस्य बहु मन्यमानः।
तत्र गार्वः कित्र तत्र जाया तन्मे वि चेष्टे सवितायमुर्यः॥१३॥

भा०—हे (कितव) गर्वीं राजा! तू अधिकार मद से आकर प्रजाको कह लेता है कि 'किं तव' तेरा क्या है, इसी से तू भी 'कितव' है। 'क्या तेरा' ऐसा कहने वाले हे गर्वीं शासक! तू (अक्षेः मा दीव्यः) पासों से मत खेल, वा (अक्षेः मा दीव्यः) अपने इन्द्रियगण से काम विलास की खेल मत कर और (अक्षेः मा दीव्यः) और अपने अध्यक्ष जनों से मत, खेल, उनसे बढ़ जाने का गर्ववास्पर्धामत कर, उनके साथ मद, नशा विनोद तथा उनके साथ रहकर स्वयं स्वम, आलस्यादि मत कर। प्रत्युत (कृषिम इत् कृषस्व) तू खेती किया कर, परिश्रम से भूमि में कृषि कर और परिश्रम से धन धान्य उत्पन्न कर। और उसी को (बहु मन्यमानः) बहुत मानता हुआ (वित्ते समस्व) प्राप्त धन में आनन्द लाभ कर, सुखी रह। हे (कितव) उत्तम कर्म करने हारे! (तत्र गावः) उसी कर्म में तेरी गौएं, (तत्र जाया) उसी में स्वा, अर्थात् गृहसुख प्राप्त होता है। (अयम अर्थः सविता) यह सर्वभरक स्वामी (मे तत् वि चष्टे) मुझे उसी का उपदेश करे। मित्रं कृष्णध्वं खर्लु मृळता नो मा नो घोरेण चरताभि धृष्णु। नि वा नु मन्युविशतामराति प्रन्यो वंभूणां प्रसित्तौ न्वंस्तु॥१८॥४॥

भा०—हे अध्यक्ष जनो ! आप लोग ( मित्रं कृणुध्वम् ) हमें अपना और अपने को हमारा मित्र बनाओ । ( नः मृडत खलु ) हमें सुखी करो । ( नः ) हमें ( धृष्णु ) धर्षणकारी, अपमान और दुःखजनक ( घोरेण ) घोर, संतापजनक कोध से ( मा अभि चरत) मत आक्रमण करो । ( मन्युः अरातिः ) अभिमानी और कोधी ( वः नि विश्वताम् ) आप लोगों के नीचे रहे । अन्यः ) पर शत्रु ( बभ्रूणां ) प्रजापालक अध्यक्षों के, ( प्र-सितौ नु अस्तु ) कड़े बन्धन में रहे । इति पञ्चमो वर्गः ॥

#### [ ३५ ]

जुशो धानाक ऋषिः॥ विश्वेदेवा देवताः॥ छन्दः—१,६,६,११ विराड्जगती । २ भुरिग् जगती । ३, ७, १०, १२ पादिनचृष्जगती । ४, ६ आचींस्वराड् जगती । १ आचीं भुरिग् जगती । १३ निचृत् त्रिष्डप् । १४ विराट् त्रिष्डप् ॥ चतुर्दशर्चं स्क्रम् ॥

अवुध्रमु त्य इन्द्रवन्तो श्रुप्तयो ज्योतिर्भरेन्त उषसो व्युष्टिषु । मही द्यावापृथिवी चेततामधोऽद्या देवानामव आ वृणीमहे ॥१॥

भा०—(त्ये) वे (अप्तयः) अप्तियों के समान तेजस्वी, ज्ञानवान् वा किरणों के समान विद्वान् जन (इन्द्र-वन्तः) उत्तम प्रभु वा गुरु को अपने बीच में रखते हुए, (उपसः व्युष्टिपु)प्रभात वेलाओं के प्रकट होने पर (ज्योतिः भरन्तः) अपने में तेज प्रकाश और ज्ञान को धारण करते हुए (अञ्चध्रम् उ) बोधवान् होजाते हैं। (मही) पूज्य (द्यावा पृथिवी) सूर्य भूमिवत् माता पिता जन भी (अपः चेतताम्) कर्मों का ज्ञान करें, करावें। (अद्य) आज हम (देवानाम् अवः आवृणीमहे) विद्वान् पुरुषों का ज्ञान सत्संग उनकी रक्षा, प्रेम आदि प्राप्त करें वा विद्याभिलाषी शिष्यों का अपने पास आगमन चाहें।

ाँद्रवस्पृथिव्यारव आवृंगीमहे मातॄन्त्सिन्धून् पर्वताञ्छर्युगावतः। अञ्चनागस्त्वं सूर्यमुषासंमीमहे भद्रं सोमः सुवानो श्रद्या कृंगीतु नः २

भा०—हम (दिवः पृथिव्योः) सूर्यं, भूमि, आकाश और भूमिवत् भाता पिताओं के (अवः) उत्तम रक्षण, प्रेम, ज्ञान और बल की याचना करते हैं। और (मातृन्) ज्ञानवान्, एवं पुरुषों को उपदेश शिक्षादि द्वारा जीवन में दृढ़ बनादेने वाले, (सिन्धून्) महानदों के समान अगाध जल वाले, एवं हृदयों से बांधने वाले येमी, ( शर्यणावतः ) दुष्टों के नाश करने की शक्ति से युक्त (पर्वतान्) पर्वतवत् दृढ़ और पालकशक्ति के स्वामी पुरुषों और ( सूर्यम् उपासम् ) सूर्यवत् तेजस्वी, उपावत् कान्तियुक्त. पापों को दृश्य करने वाले जनको प्राप्तकर उनसे ( अनागास्त्वं ) पापरहित होने की ( ईमहे ) प्रार्थना करें। ( सुवानः सोमः ) अभिषेक, और विद्या वत आदि में निष्णात (सोमः) शासक विद्वान् जन वा प्रमु ( अद्य नः भद्रं, कृणोतु ) आज हमारा कल्याण करे।

<mark>द्यावां नो श्रुद्य पृथिवी श्रनांगसो मही त्र</mark>ियेतां सुवितायं मातरां। <u>दुषा दुच्छन्त्यपं वाधतामधं स्व</u>स्त्यर्ंशिं संमिधानमीमहे ॥३॥

भा०—(नः) हम (अनागसः) अपराध और पाप से रहितों को (बावा पृथिवी) सूर्ववत तेजस्वी, और पृथिवी के तुल्य विशाल आश्रय देने में समर्थ, (मही) पूज्य वहें (मातरा) माता पिता के तुल्य राजा राजसभा, दोनों (सुविताय) उत्तम मार्ग पर चलाने और सुख प्राप्त करने के लिये (बायेताम्) हमारी रक्षा करें। (उच्छन्ती) गुणों का प्रकाश करती हुई (उपा) कान्तियुक्त प्रभात वेला के तुल्य, कर्मनीय गुणों से अलंकृत विदुषी स्त्री और राज्य में सेना (अधम अप वाधताम्) पाप को रोके और नष्ट करे, दूर करें। हम (सिमधानम् अग्निम्) तेज से देदीप्यमान अग्निवत् ज्ञान के प्रकाशक नेताजन वा प्रभु से (स्वस्ति, ईमहे) सुख कल्याण की साचना, प्रार्थना करें।

हुयं ने उस्मा प्रथमा सुंदेव्यं रेवत्सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । श्रारे सन्युं दुर्विदर्त्रस्य धीमहि स्टब्स्त्य श्रीं समिधानमीमहे ॥४॥

भा०—( इयं ) यह ( प्रथमा ) सर्वश्रेष्ठ, ( उसा ) उत्तम पद को प्राप्त करने वाले, उदयशील, एवं पापों को दूर करने वाली, ( रेवती ) ऐश्वर्यवती, प्रभुशक्ति, ( सु-देव्यं ) उत्तम सुखजनक, उत्तम पुरुषों और

कामनावान् पुरुषों के योग्य (रेवत्) धनादि से समृद्ध, ऐश्वर्य और तेज वाली (नः सिनभ्यः) हमारे में से भजनशील वा ज्ञानादि के देने वाले जनों को (वि उच्छत् ) उपावत् प्रकाशित करे। हम लोग (दुः विदत्रस्य) दुखदायी धन वाले के (मन्युं) कोध और अभिमान को (आरे धीमिहि) दूर करें। अथवा—(दुर्विदत्रस्य मन्युं) बड़ी किठनता से ज्ञान करने योग्य, दुर्विज्ञेय प्रभु के ज्ञान को (आरे धीमिहि) अति समीप धारण करें। (अग्निं सिमिधानम् स्वस्ति ईमहे) तेजोयुक्त, दीप्तिकारक अग्निवत् ज्ञान-प्रकाशक, प्रभु, नायक से हम सुख-कल्याण की याचना करते हैं। प्र याः सिस्त्रेत सूर्यस्य रूश्मिभिज्यों तिर्भर्रन्ती कृषसो व्युष्टिषु। भद्रा नो य्राद्य श्रवेस व्युच्छत स्वस्त्य श्रीं सिमिधानमी महे श्राह्म

भा०—जिस प्रकार ( च्युष्टिपु ) विशेष रूप से प्रकाश होजाने पर (उपसः सूर्यंस्य रिश्मिभः ज्योतिः भरन्तीः सिस्रते) प्रभात वेलाएं सूर्यं की किरणों के प्रकाश को अपने में धारण करती हुई आती हैं, उसी प्रकार (याः उपसः) जो उत्तम कामनायुक्त, अज्ञान पाप आदि की दाहक, नाशक विदुषी खियां (सूर्यंस्य) सूर्यंवत् तेजस्वी गुरु की (रिश्मिभः) प्रकाशक और नियामक व्यवस्थाओं और वाणियों वा वचनों से (ज्योतिः भरन्तीः सिस्रते) ज्ञान-प्रकाश को धारण करती हुई आगे बढ़ती हैं। वे आप ( अद्य ) आज ( नः श्रवसे ) हमें अन्न प्रदान करने, और श्रवण योग्य हमारे यश और ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( भद्राः ) अति कल्याण और सुखदेने वाली होकर (वि उच्छत) विविध गुणों का प्रकाश करें। (सिमधानं अग्नं स्वस्ति ईमहे ) हम प्रकाश-स्वरूप प्रभु को सुखपूर्वक प्राप्त हों, उससे कल्याण की याचना करते हैं। इति पष्टो वर्गः॥

श्चनमीवा उपस् श्रा चेरन्तु न उद्गयी जिहतां ज्योतिषा बृहत्। श्रायुक्तातामधिवना तृतुर्जि रथे स्वस्त्य कि सीमधानमीमहे॥६॥ भा०—(उपसः) प्रभात वेलाएं वा प्रातःकालिक प्रभाएं (नः) हमें (अनमीवाः आ चरन्तु) रोगरहित करें। प्रभात की प्रभाओं के समान उत्तम कियां (अनमीवाः) रोगरहित (नः आ चरन्तु) हमें प्राप्त हों। वे (अग्नयः) स्यूर्गीद अग्नियों के समान (बृहत् ज्योतिषा) बड़े भारी तेज, ज्ञान-प्रकाश से (उत् जिहताम्) उदय को प्राप्त हों। (अश्विना) अश्व आदि वेगवान् पशुओं और यन्त्रों के स्वामी, वा जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष (त्तुजिं रथं) वेग से जाने में समर्थ रथ को जोड़ें। हम (सिमधानम् अग्निम् ईमहे) अश्व शामन्त्र तेजोमय, सूर्य वा उसके समान, विद्वान् वा प्रभु से सुख और कल्याण की प्राप्ति वा याचना करें।

श्रेष्ठं नो श्रुद्य संवितुर्वरेषयं भागमा स्वेव स हि रेत्नुधा श्रास्तं। रायो जनित्रीं धिषणामुपं ब्रुवे स्वस्त्यं ध्रिंग्रं संमिधानमीमहे ॥७॥

भा०—हे (सिवतः) सकल जगत् के उत्पादक, हे स्वामिन् ! तू(नः) हमें (अद्य) आज (श्रेष्ठं) सब से उत्तम (वरेण्यम्) वरण करने चाहने योग्य, उत्तम मार्ग में लेजाने वाला (भागम् आ सुव) सेवने योग्य सुल, धन आदि प्राप्त करा। (सः हि) वह तू (रत्न-धाः असि) रमणीय, सुलप्रद पदार्थों को धारण और प्रदान करने वाला है। हे मनुष्यो ! मैं जुम लोगों को (रायः जनित्रीम्) धन के पैदा करने वाली (धिषणाम् उपबुवे) वाणी वा विद्या का उपदेश करता हूं। (अग्निं समिधानं स्वस्ति ईमहे) अग्निवत् ज्ञान-प्रकाश से चमकते हुए गुरु वा प्रभु से हम कल्याण, सुल की याचना करते हैं।

पिपर्तु मा तद्दतस्य प्रवाचनं देवानां यनमेनुष्या अमेन्मिह । विश्वा इदुस्ताः स्पळुदेति स्र्यः स्वस्त्य प्रेतं सिमधानमीमहे ॥८॥ भा०—हम (मनुष्याः) मनुष्य, विचारशील लोग (यत् अमन्मिह) जिसका मनन, ज्ञान करते हैं (देवानां) विद्वान् जनों के (ऋतस्य) सल्य ज्ञान, वेद, और यज्ञादि का (तत् प्र-वाचनम्) वह उत्तम उपदेश । और अध्यापन आदि (मा पिपतुं) मुझे पालन और ज्ञान से पूर्ण करे । (सूर्यः) सू के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाला (विश्वाः उस्ताः स्पट्) समस्त किरणों के तुल्य, अपर उठने वाली वाणियों को प्रकाशितः करता हुआ (उत् ऐति) उदय को प्राप्त हो। ऐसे (समिधानम् अग्निम् स्वस्ति ईमहे) प्रकाश करने वाले अग्निवत् ज्ञानी से हम कल्याण और सुख की प्रार्थना करें, और ऐसे तेजस्वी ज्ञानी को प्राप्त करें। अद्भेष्ट विश्वाः स्तरीमाण् प्राव्णां योग् मन्मनः सार्ध ईमहे। अद्भेष्ट विश्वाः स्तरीमाण् प्राव्णां योग् मन्मनः सार्ध ईमहे। अप्रादित्यानां श्रमीण स्था भुरंगयसि स्वस्त्य कि सीमधानमीमहे हैं।

भा०—(अद्य) आज (बहिंषः स्तरीमणि) वृद्धिशील राष्ट्र के विस्तार करने वाले, और (प्रावणा योगे) उत्तम उपदेष्टा और शतु हिंसक वीरों के संयोग होने पर और (मन्मनः साधे) मनन करने योग्य ज्ञान के साधना-काल में हम (अद्धेषः ईमहे) द्वेष से रहित पुरुषों को प्राप्त करें, वा, उनसे ही द्वेष रहित होने की याचना करें। हे मनुष्य! यदि तू (अर-ण्यिस) आगे बढ़ना चाहता है, वा अपने को पालन पोषण करना चाहता है तो तू (आदित्यानां) सूर्य की किरणों के समान ज्ञान के प्रकाशक, और पृथिवी के उपासक कृषकों के तुल्य अन्नोत्पादक जनों के (शर्मणि) दिये सुख शरण में (स्थाः) रह। हम (सिमधानम् अग्निं स्वस्ति ईमहे) प्रकाश देने वाले अग्निवत् ज्ञानी पुरुष से अपने कल्याण और सुख की याचना करते हैं।

त्रा नी वृद्धिः संघमादे बृद्धिव देवाँ ईळे सादया सप्त होतृन्। इन्द्रं मित्रं वर्षणं सातये भगं स्वस्त्य कि संमिधानमीमहे १०॥७»

भा०—हे विद्वन् ! मैं ( बृहद् दिवि ) बड़े भारी ज्ञान, प्रकाश के निमित्त ( देवान् ईडे ) किरणों के तुल्य विद्वान् पुरुषों का आदर सरकारः

कहँ। हे विद्वन् ! (सध-मादे) एक साथ हिष्त होने के स्थान में (नः) हमारे (बिहें:) वृद्धिकारक यज्ञ, राष्ट्र में तू (सप्त होतून्) यज्ञमें सात करित्वजों के समान सात विद्वान् पुरुषों को (सादय) स्थापित कर। हम लोग (सातये) धनादि लाभ के लिये (इन्द्रं मित्रं वरुणं भगं) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता, सर्वस्नेही, दुःखवारक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसेवनीय, (सिमधानम् अग्निम् ईमहे) सदा तेजस्वी अग्निवत् ज्ञानी प्रभु से कल्याण की प्रार्थना करें। इति सप्तमो वर्गः॥

त अदित्या आ गता सर्वतीतये वृधे नी युश्मवता सजीपसः। वृह्यस्पति पूर्णमश्चिना भगे स्वस्त्य कि सीमधानमीमहे ॥ ११ ॥

भा० है ( आदित्याः ) तेजस्वी ज्ञान, धन आदि के देने और स्वीकार करने वाळे वा सूर्य-रिहमयों, सर्वोपकारक, आदित्य ब्रह्मचारी एवं बृद्ध पितामहादि के तुल्य पूज्य जनो ! (ते) वे आप लोग (सर्व-तातये) सब के कल्याण के लिये (आगत) आइये। आप लोग (स-जोपसः) प्रेम और स्नेह से युक्त होकर (नः वृधे) हमारी वृद्धि के लिये (यज्ञम् अवत) हमारे दिये अन्न, सेवा आदि और सत्संग यज्ञ आदि को भी प्रेम से स्वीकार करो, हमारे यज्ञ की रक्षा करो। (बृहस्पतिम्) बड़े राष्ट्र बल, ज्ञान और वाणी के पालक, (पूण्णम्) सब के पोषक और विधान अग्निम् अग्निम् ) तिजितेन्द्रिय खी पुरुषों, (भ ) ऐश्वर्यवान् और (सिमधानम् अग्निम्) तेजस्वो, दीपिदायक, ज्ञानप्रकाशक, नायक, प्रभु गुरु से हम (स्विस्त ईमहे) सुल, कल्याण की प्रार्थना करते हैं।

तन्नी देवा यच्छत सुप्रवाचनं छुर्दिरादित्याः सुभरं नृपाय्यम् । पश्चे <u>तोकाय तर्नयाय जीवसे स्वस्त्यर्ीक्षं संमिधानमीमहे ॥१२॥</u>

भा० — हे (देवाः) विद्वान् ज्ञानदाता गुरुजनो ! आप लोग (नः) हमें (तत् ) वह उत्तम २ (सु-प्रवाचनं यच्छत ) सुखदायक, उत्तम उत्कृष्ट

वचनोपदेश, प्रदान करो । हे (आदित्याः) तेजस्वी, ज्ञानवान पुरुषो ! आप लोग (नृ-पाय्यम् ) सब मनुष्यों के पालन करने में समर्थ (सु-भरं) उत्तम रीति से पालन पोपण करने में समर्थ (छिदः) गृह, शरण (यच्छत ) प्रदान करो । (पश्वे ) पछ, (तोकाय ) पुत्र, (तनयाय ) पौत्र इनके (जीवसे ) जीवन और (स्वस्ति) कल्याण के लिये हम (अग्निं समिधानम् ) तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशक आचार्य वा प्रभु से (ईमहे ) थाचना करते हैं उसको प्राप्त कर उसे ज्ञान, प्रकाश और आशीष्प्राप्त करते हैं । विश्वे ख्रुद्ध मुख्तो विश्वे ऊती विश्वे भवन्त्वस्त्रयः समिद्धाः । विश्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्वविणं वाजो ख्रुस्मे १३

भा०—(विश्वे मरुतः) वलवान् और राष्ट्रानाशक और वैश्य मनुष्य, (अद्य) आज (नः ऊती भवन्तु) हमारी रक्षा के लिये हों। और (विश्वे) सभी प्राणी (नः ऊतये भवन्तु) हमारी रक्षा और प्रीति के लिये हों। (विश्वे अग्नयः) समस्त ज्ञानी, अप्रणी जन (ऊतये) रक्षा, ज्ञान, प्रीति सत्सं-गादि के लिये (सम्-इद्धाः) अच्छी प्रकार तेजस्वी, अग्निवत् ज्ञान के प्रकाशक (उती भवन्तु) हमारी ज्ञानवृद्धि के लिये हों। (विश्वे देवाः) समस्त दानशील तेजस्वी जन (अवसा) ज्ञान और रक्षा और प्रेम सहित (नः आगमन्तु) हमें प्राप्त हों। और (अस्मे) हमें (विश्वम्) सब प्रकार का (इविणम्) धन-ऐश्वर्यं, वीर्यं और (वाजः अस्तु) ज्ञान और बल आप्त हो।

सं देवासोऽवंध वार्जसातौ यं त्रायध्वे यं पिपृथात्यंहः। यो वो गोणिथे न भयस्य वेद ते स्याम देववीतये तुरासः १४॥८

भा०—हे (देवासः ) विद्वान, दानशील तेजस्वी विद्वान पुरुषो ! ((वाज-सातो ) संग्राम वा धनैश्वर्य के भोग और ज्ञान की प्राप्ति के अवसर पर (यम अवध ) जिसकी रक्षा करते, जिसको ग्रेम करते और जिसके साथ सत्संग करते हो, और (यं त्रायध्वे) जिसको कष्ट या शतु आदि से बचाते हो, (यं अंहः अति पिपृथ) जिसको पाप से पार करते हो । और (यः वः गोपीथे भयस्य न वेद) जो आप छोगों की रक्षा में रहता हुआ किसी प्रकार का भय नहीं जानता ऐसे (ते) वे तीनों वर्गों के हम (तुरासः) अति शीव्रकारी जन (देव-वीतये) सूर्यवत् तेजस्वी होने, राजा की रक्षा करने और उत्तम गुणों से चमकने वा सज्जनों की रक्षा वा यज्ञार्थ (स्थाम) सदा समर्थ और तैयार हों। इत्यष्टमो वर्गः ॥

### [ ३६ ]

छुरो। धानाक ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ छन्दः—१,२,४, ६—८'११ नि-चृज्जगती । ३ विराङ् जगती । ४, ६, १० जगती । १२ पादनिचृज्जगती । १३ त्रिष्डप् । १४ स्वराट् त्रिष्डप् ॥ चतुर्दशर्चं सुक्तम् ॥

डुषासानक्को बृहती सुपेशसा दावाचामा वर्षणो मित्रो अर्थमा । इन्द्रं हुवे मुरुतः पर्वताँ अप आदित्यान्द्यावीपृथिवी अपः स्वः॥१॥

भा०—( उषासा नक्ता ) प्रभातवेला या दिन-रात्रिकाल के समान ज्ञान और कर्मनिष्ठ स्त्री पुरुष, (बृहती) बड़े (सु-पेशसा) उत्तम रूपवान्, सुन्दर, ऐश्वयंयुक्त, (द्यावा क्षामा) सूर्य, भूमि के तुल्य सर्वोपकारक, तेजस्वी सर्वाश्रय और (वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, (मित्रः ) स्नेहवान्, (अर्यमा ) दुष्ट पुरुषों के नियन्ता, न्यायाधीश, इनको और (इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान्, शत्रु-हन्ता, (मरुतः ) वायुवत् बलवान्, (पर्वतान् ) पर्वतों के समान अवल, मेवों के समान सर्वपालक, (अपः) जलों के समान श्रीतल, (द्यावा पृथिवी ) सूर्य और भूमिवत् तेजस्वी, सर्वाश्रय और (स्वः ) आकाशवत् सुखप्रद, (अपः) अन्तरिक्ष के समान विशाल, इन सब जनों के में (हुवे) आदर से बुलाऊं । इसी प्रकार उन सब दिन्य पदार्थों को (हुवे ) मैं अपने उपयोग में छं।

द्यौर्घ नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रत्ततामहसो रिषः। मा दुविद्ञा निर्ऋतिर्न ईशत तदेवानामवो ख्रद्या वृणीमहे॥ २॥

भा०—( द्यौः च पृथिवी च ) सूर्य और पृथिवी और उनके तुल्य तेजस्वो, ज्ञानप्रद, सर्वाश्रय और अन्नप्रद, (प्र-चेतसा) उत्तम ज्ञान-वान्, बड़े उदार चित्त वाले, (ऋत-वरी) जलवत् शान्तिदायक और अन्नवत् पृथिकारक, सत्य ज्ञान से युक्त, जन ( नः ) हमारी ( रिषः ) नाश-कारी ( अंहसः ) पाप से ( रक्षताम् ) रक्षा करें । ( दुः-विद्त्रा ) दुःख-दायक, ( निऋ तिः ) कष्टद्शा, जल, अन्न और ज्ञान के अभाव की दुःख-दायक, ( नः मा ईशत ) हम पर अधिकार न करें । ( तत् ) इसी कारण ( अद्य ) आज हम ( देवानाम् ) विद्वानों और मेघ, भूमि, सूर्य, वायु आदि के ( अवः ) ज्ञान और रक्षा बल की ( वृणीमहे ) याचना करें और प्राप्त करें ।

विश्वसमाञ्चो अदितिः पात्वह सो माता मित्रस्य वर्षणस्य रेवतः। स्वर्वे जन्योतिरवृकं नशीमहि तहेवानामवी श्रद्या वृणीमहे॥ ३॥

भा०—( मित्रस्य ) अति स्नेहीं, प्राणवत्, वायुवत्, प्रिय और जीवन के रक्षक और (वरुणस्य ) सब दुःखों के वारक, राजा आदि और (रेवतः ) ऐश्वर्यवान् की भी (माता) जननी के तुल्य उत्पादक, उनको भी शासक आदि बनाने वाली, (अदितिः ) अखंड शक्तियुक्त, ब्रह्मशक्ति वा राजसभा (नः विश्वस्मात् अंहसः पातु ) हमें समस्त प्रकार के पाप से बचावे । हम लोग (अवृकं ) विविध प्रकार के हिंसाकारी कष्टों, वा छल कपट आदि से रहित (स्वर्वत् ज्योतिः ) सुख, प्रकाश आदि से युक्त तेजः प्रकाश को (नशीमहि ) प्राप्त हों। (तत् देवानां अवः अद्य ) हम विद्वानों और दिव्य पदार्थों के उसी श्रेष्ठ ज्ञान और रक्षासामर्थ्यं को (वृणीमहे ) चाहें, पावें और प्राप्त करें।

यावा वद्त्रप रज्ञांसि संघतु दुःप्वप्नयं निर्ऋतिं विश्वमित्रिणम्। ऋादित्यं शर्म मुरुतामशीमहि तद्वानामवी ऋदा वृणीमहे।। ४॥

भा०—(वदन् ) आज्ञा और उपदेश देता हुआ, ( प्रावा ) पत्थर के समान शत्रुओं को चूर्ण कर देने वाला क्षत्रिय और उत्तम उपदेष्टा विद्वान् पुरुष (रक्षांसि ) विद्वों और सन्मार्ग के बाधक दुष्ट पुरुषों को (अप सेधतु ) दूर करे। वह (दुः-स्वप्न्यं) दुःखकारक शयन, (निऋ तिम्) पीड़ा, क्षुधा, अकालं आदि और (विश्वम् अत्रिणम् ) सत्र प्रकार के प्रजाओं के मक्षक दुष्ट जनों को (अप सेधतु ) दूर करे । हम लोग (आदित्यं ) 'अदिति' अर्थात् सूर्यं भूमि, माता पिता, पुत्र, राजा आदि से प्राप्त होने योग्य (मरुतां शर्मं) विद्वान् जनों के सुख को (अशीमहि ) प्राप्त करें। हम ( देवानां तत् ) विद्वान् जनों और दिव्य पदार्थों के उस (अवः) प्रेम, ज्ञान, और बल रक्षा आदि को (वृणीमहे) सदा चाहें, सदा प्राप्त करें।

एन्द्री बहिः सदितु पिन्वतामिळा बृहस्पतिः सामभिऋको अर्चतु। सुप्रकेतं जीवसे मनमे धीमहि तदेवानामवी ऋदा वृंगीमहे।।४।।६।।

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् , शत्रुहन्ता राजा, सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष (बर्हिः आसीदतु ) आसनवत् प्रजा पर आ विराजे । (इडा ) अन्न, भूमि, वाणी, ये (पिन्वताम् ) सब को तृप्त, सुखी, करें । (बृहस्पतिः) वेदवाणी का पालक (ऋकः) ऋचाओं, अर्चना के साधनों का जानने वाला, (सामभिः) साम गायनों से उद्गाता के समान (अर्चतु) पूज्यों का अर्चना करे और हम ( जीवसे ) जीवन के लाभ और रक्षा के लिये (मन्म) मनन करने योग्य (सु-प्र-केतम्) उत्तम, श्रेष्ठ ज्ञान और धन, गृह आदि को (धीमहि) धारण करें। (देवानां तत् अवः वृणीमहे) विद्वानों के हम उस परम ज्ञान, रक्षा, स्नेह आदि को नित्य चाहें। इति नवमो वर्गः॥ ्रिट्रां युक्रमस्मार्कमिश्वना जीराध्वरं कृणुतं सुम्नामिष्ट्ये । प्राचीनरिश्ममार्द्धतं घृते<u>न</u> तद्देवा<u>नामवी ख्रद्या वृणीमहे ॥ ६ ॥</u>

भा०—हे (अधिना) विद्या को प्राप्त करने वाले, सन्मार्ग पर चलने वाले और जितेन्द्रिय, उत्तम वेगवान अधों के स्वामिवत छी पुरुषो ! आप दोनों (अस्माकम्) हमारे (इष्टये) इष्ट लाभ, इच्छापूर्त्त और यज्ञादि की सफलता के लिये (यज्ञं) दान, सत्संग, पूजा, अर्चनादि को (दिविस्पृशम्) ज्ञानमय वा उत्तम कामनामय मार्ग में जाने वाला, और (जीराध्वरं) जीवनधारी प्राणियों को नाश न करने वाला और (सुम्नं) सुखदायक (कृणुतम्) करो और (प्राचीन-रिश्मम्) आगे बढ़ने वाले रिश्मयों से युक्त अग्नि को (धृतेन) धृत से (आहुतम् कृणुतम्) आहुतियुक्त करो । (२) परमेश्वर पक्ष में—(दिवि-स्पृशं) तेज, ज्ञान में व्याप्त, (यज्ञं) सर्वपृज्य, (जीराध्वरं) सब जीवा के पोलक (सुम्नं) सुखमय, (प्राचीन-रिश्मम्) प्रकट रिश्मयों से युक्त, अग्नि, सूर्यवत् तेजस्वी, (धृतेन आहुतं) तेज से व्याप्त प्रभु का (अस्माकम् इष्टये कृणुतम्) हमारी देवपृजा के लिये हमें उपदेश्च करो । हम (तद् देवानां अवः अद्य वृणीमहे) देवों, विद्वानों के उस ज्ञान को प्राप्त करें ।

उप ह्वये सुहवं मार्रतं गुणं पविकमृष्वं सुख्याय शुंभुवंम्। रायस्पोषं सौश्रवसायं धीमहि तद्देवानामवे। श्रुद्या वृंगीमहे॥ ७॥

भा०—मैं (सु-हवं) उत्तम यज्ञशील, सुखप्रद, उत्तम नाम को धारण करने वाले, (मारुतं गणम्) वायुवत् बलवान् पुरुषों के तुल्य, देह में आणगण को (उप ह्वये) अपने समीप बुलाऊं, उनको प्राप्त करूं। और (सल्याय) मित्र भावके लिये (शं भुवम्) शान्तिजनक, (ऋष्वं) महान् (पावकम्) सबको पवित्र करने वाले प्रभु की (उप ह्वये) स्तुति करता हुं। और (सौश्रवसाय) उत्तम सुखपूर्वक अन्न, धन, ज्ञानादि के

लाभ के लिये हम (रायः पोषम् धीमहि) धन के परिपोपक को धारण करें। (देवानां तद् अवः अद्य वृणीमहे) विद्वानों के उस २ ज्ञान, धन, बलादि को हम प्राप्त करना चाहें। <mark>ऋषां पेरुं जीवर्धन्यं भरामहे देवाव्यं सुहवमध्वर्</mark>श्चियम् ।

सुर्िंम सोमीमिन्ट्यं यमीमिहि तदेवानामवी श्रद्या वृणीमहे॥८॥

भा०—हम लोग ( अपां पेरुम् ) जलों के पालक मेघ वा समुद्रवत् प्रजाओं, और प्राणों के रक्षक, (देव-अब्यम्) विद्वानों से प्राप्य, कामनावान् जनों से स्वामीवत् स्नेह करने योग्य, (सु-हवं) सुखप्रद, सुगृहीत नाम वाले उत्तम दाता, (अध्वर-श्रियम् ) यज्ञ की शोभा को धारण करने वाले, अविनाशी सम्पदा से युक्त, प्रभु को (भरामहे) धारण करें। और हम ( सु-रिहमम् ) उत्तम किरणों से युक्त सूर्य वा अध, सारथिवत् (सोमम् ) जगत् वा देह के प्रेरक स्वामी के तुल्य ( इन्द्रियम् ) ऐश्वर्यों के स्वामी, इन्द्रियों के अध्यक्ष, प्रभु आत्मा को (यमीमहि ) संयम द्वारा प्राप्त करें। (तत् देवानां अवः अद्य वृणीमहे ) हम विद्वानों काः वह ज्ञान, और प्राणों का वह बल भी प्राप्त करें।

सुनेम् तत्सुसुनिता सुनित्वभिर्वयं जीवा जीवपुत्रा अनागसः । ब्रह्मद्विषो विष्वगेनी भरेरत तद्देवानामवी य्यद्या वृंशीमहे ॥ ६॥

भा०-( वयम् ) हम ( अनागसः ) पापरहित ( जीव-पुत्राः ) जीवित पुत्रों से युक्त, (जीवाः) स्वयं जीवित रहते हुए (सनिव्विभः) दानशील पुरुषों सहित, ( सुसनिता तत् सनेम ) सुखपूर्वंक सेवन करने और दान आदि के द्वारा उस प्रभु का भजन, सेवा, आदि करें। और (ब्रह्म-द्विषः) विद्वानों, वेदों और आत्मा, परमात्मा के द्वेषी जन (एनः) पाप आदि अपराध को (विश्वक् भरेरत) सब प्रकार से भोगें; वे पाप का दण्ड प्राप्त करें। ( देवानां तत् अवः अग्र वृणीमहे ) हम विद्वानों और दानशील पुरुपों के उस उत्तम स्नेह की प्राप्त करें।

ये स्था मनीर्थित्रियास्ते शृणोतन यही देवा ईमेहे तहेधातन । जैत्रं कर्तुं रियमद्वीरवद्यशस्तद्देवानामवी ख्रद्या वृणीमहे॥१०।१०॥

भा०—हे विद्वान पुरुषो ! आप लोग (ये) जो (मनोः) मननशील ज्ञानमय आत्मा के (यज्ञियाः) पूजा करने में तत्पर, यज्ञ में रत (स्थ) हो, (ते) वे आप (श्रणोतन) श्रवण करो, उस आत्मा का श्रवण करो । और हे (देवाः) दानशील, तेजस्वी पुरुषो ! हम (वः यत् ईमहे) आप लोगों से जो ज्ञान आदि की याचना करते हैं तत् (दधातन) उसको धारण कराओ, उसका हमें दान करो । हमें (जैत्रं कृतुम्) सब संकटों पर विजय प्राप्त कराने वाले ज्ञान और कर्म बल, और (रियमत् वीरवत् यशः) धनों और पुत्रों, प्राणों से युक्त यश, अन्न, वल आदि प्रदान करो । (अद्य देवानाम् अवः वृणीमहे) हम ज्ञानी, दानशील विद्वानों का वह ज्ञान, वल, रक्षण प्राप्त करें । इति दशमो वर्गः॥

महद्द्य महतामा वृंशीमहे उवी देवानी वृहतामन्वेशाम् । यथा वस्त्रं वीरजातं नशामहै तदेवानामवी ख्रद्या वृंशीमहे ॥११॥

भा०—(अद्य) आज, हम लोग (महताम्) बड़े (अनर्वणाम्) अहिंसक और अनुपम, (बृहताम्) शिक्त, ज्ञान, आदि में बढ़े हुए (देवानाम्) विद्वानों, विजयार्थियों और दानियों का (अवः आवृणीमहे) शरण, रक्षण, सब ओर से चाहते हैं। (यथा) जिससे (वीर-जातं) हम वीर पुत्र, और (वीर-जातं वसु) वीरों से प्राप्त होने योग्य ऐश्वर्यं को (नशामहै) प्राप्त करें। (देवानाम् अद्य तत् अवः वृणीमहे) हम विद्वानों के वही उत्तम बल ज्ञान, रक्षा आदि चाहते हैं।

महो ख्रुप्तेः समिधानस्य शर्मण्यनांगा मित्रे वर्रणे स्वस्तये। श्रेष्ठे स्याम सर्वितः सर्वीमिन तद्देवानामवी ख्रद्या वृणीमहे॥१२॥ भा०—( महः ) बड़े ( समिधानस ) अच्छी प्रकार से देदीण्यमान उस प्रमु के (शर्मणि) परमानन्दमय सुख में रहें । हम (खस्तये) कल्याण को प्राप्त करने के लिये (मित्रे) स्नेहवान्, प्राणों के रक्षक (वरुणे) सर्वश्रेष्ठ प्रमु के अधीन (अनागाः स्थाम) पाप, अपराध से रहित होकर रहें । और (सवितः) सब जगत् के उत्पादक उस प्रमु के (श्रेष्ठे सवीमिन) सर्वश्रेष्ठ शासन में (स्थाम) रहें । (देवानां तत् अवः अब वृणीमहे ) हम विद्वानों का वह ज्ञान, बल, स्नेह प्राप्त करें । ये सवितः स्त्यस्वस्य विश्वे मित्रस्य वृते वर्षणस्य देवाः । ते सौभगं वीरवद्गोमद्दनो द्धातन द्वीं एं चित्रमस्मे ॥१३॥

भा०—(ये) जो (देवाः) विद्वान् जन (सत्य सवस्य मित्रस्य) सत्य ऐश्वर्य के स्वामी, सर्वस्नेही, मृत्यु से बचाने वाळे (वरुणस्य) सब दुःखों के वारणकर्ता, सर्वश्रेष्ठ प्रभु के (वते) वत में तत्पर हैं, (ते विश्वे) वे सब (वीरवत्) वीरों से युक्त (गोम्त् ) वाणियों, भूमियों और पशुओं से समृद्ध, (सीमगं) उत्तम ऐश्वर्य, और (अप्तः) उत्तम ज्ञान, कर्म और (चित्रं) संग्रह करने योग्य नाना, अद्भुत (द्वविणं) धन (अस्मे) हमें (द्धातन) प्रदान करें।

स<u>विता पश्चातोत्सविता पुरस्तोत्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात्</u>। स<u>विता नेः सुवतु सुर्वतोति सविता नो रासतां दीर्घमार्यः१४।११</u>

भा०—( सर्विता पुरस्तात् ) समस्त जगत् का उत्पादक प्रभु हमारे आगे, ( सिवता पश्चातात् ) सबका सन्मार्ग में संचालक प्रेरक प्रभु हमारे पीछे हो, ( सिवता उत्तरात्तात् ) ऐश्वर्यदाता प्रभु हमारे उत्तर में, वायें या ऊपर हो और (अधरात्तात् सिवता ) वह सर्वेश्वर्य का उत्पादक हमारे दिक्षण में या नीचे हो। ( सिवता नः सर्वताति सुवतु ) वह सर्वोत्पादक प्रभु हमारा सब अभिलिषत सुख प्रदान करे। ( सिवता नः दीर्घम् आयुः रासतां ) वह सर्वपरेरक, सर्वप्रभु जगदीश्वर हमें दीर्घ आयु प्रदान करे। इस्येकादशो वर्गः।

### 

अभितपाः सौर्यं ऋषिः ॥ छन्दः—१-५ निचृज्जगती । ६-६ विराद्धं जगती । ११, १२ जगती । १० निचृत् त्रिष्टुप् ॥ दादशर्चं स्क्रम् ॥

नमी मित्रस्य वर्रणस्य चर्चासे महो देवाय तदृतं संपर्यत । विष् दूरेहरी देवजाताय केतवे दिवस्पत्राय सूर्यीय शंसत्॥ १॥

भा०—( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे ) मित्र, दिन और वरुण रात्रि दोनों को दिखाने वा प्रकट करने वाले ( महः देवाय ) बड़े भारी प्रकाशक सूर्य के ( करतम् ) तेज को जिस प्रकार आप लोग सर्व श्रेष्ठ मानते और उस का उपयोग लेते हैं उसी प्रकार है विद्वान लोगो ! (मित्रस्य वरुणस्य) परम स्नेही, मृत्यु से बचाने वाले और सर्वश्रेष्ठ रूप के ( चक्षसे ) दिखाने वाले ( महः देवाय ) बड़े भारी दाता, प्रकाशस्व रूप प्रभु के ( तद् कर्त ) उस सत्य ज्ञान का ( सपर्यंत ) पूजा, मान, आदर करो, उसका श्रद्धा- पूर्वंक उपयोग लो । और ( हूरे-हशे ) दूर से दीखने वाले, ( देव-जाताय ) समस्त प्रकाशमान पदार्थों और विद्वानों में प्रकट होने वाले ( केतवे ) ज्ञानस्व रूप, ( दिवः पुत्राय ) महान आकाश के पुत्रवत् ( सूर्याय ) सूर्यं के तुल्य तेजस्वी एवं ( दिवः पुत्राय ) ज्ञान-प्रकाश के द्वारा हृद्य में प्रकट ( सूर्याय ) सबके प्रेरक प्रभु की ही ( शंसत ) स्तुति करो ।

सा मा सुत्योक्तिः परिपातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततन्त्रहानि च। विश्वमन्यं निर्विशते यदेजीत विश्वाहापी विश्वाहोदेति सूर्यः॥२॥

भा०—( यत्र ) जिसके आश्रय ( द्यावा च अहानि च ) दिन और रात्रियें भी ( ततनन् ) उत्पन्न होती हैं, ( यद् एजित ) जो चल रहा है वह (अन्यत् विश्वम् ) जड़से भिन्न चेतन भी जिसके आश्रय (नि-विश्वते ) बसा है और जिसके आश्रय (आपः विश्वाहा) सर्वदा जल, नदी, समुद्रादि, श्राण, लिंग, शरीरादि, और समस्त प्रजाएं स्थित हैं, (विश्वाहा सूर्यः उदेति)

जिसके आश्रय पर सूर्य उदय को प्राप्त होता है। (सा सत्योक्तिः) वह सत्य वचन (मा विश्वतः परिपातु) मेरी सब प्रकार से रक्षा करे। न ते श्रदेवः प्रदिवो निवासते यदेत्रशेभिः पत्रौ र्थर्थासे। प्राचीनमुन्यदर्गु वर्तते रजु उद्नयेन ज्योतिषा यासि सूर्य॥ ३॥

भा०-( यत् ) जिस प्रकार सूर्य ( एतशेभिः पतरैः ) अति वेग से जाने वाले अश्वों के तुल्य श्वेत किरणों से ( रथर्यात ) न्यापता, प्राप्त होता है, और कोई (अदेव: न निवासते) अप्रकाशित पदार्थ नहीं रह जाता है, (प्राचोनं रजः अनु वर्त्तते ) तब उसका एक प्रकाश पूर्व दिशा की ओर प्रकट होता है, और ( अन्येन ज्योतिषा याति ) दूसरे, पश्चिमगामी, ज्याति से जाता, अस्त होता है। इसी प्रकार हे (सूर्य) सूर्यवत् उदय अस्त होने वाले आत्मन् ! ( यत् ) जो त् (पतरैः) गमनशील ( एतशोभिः ) अश्ववत् मागों से ( स्थर्यात ) देह रूप स्य से प्राप्त होता है, तब ( ते ) तेरा कोई भो (प्रदिवः ) पुराना अंश (अदेवः ) आंप्रकाशित वा अप्राणित (न निवासते ) नहीं रह जाता । चक्षु, श्रोत्र आदि या प्रत्येक देह का अवयव प्राण से युक्त रहता है। हे ( सूर्य ) उत्पन्न होने वाले वा प्राणों के प्रेरक आत्मन् ! (अन्यत् ) एक विशेष (प्राचीनं ) अति उत्तम, प्रथम प्रकट होने वाले (रजः) तेज, जल वा उत्पादक वीर्य (अनु वर्त्तते ) उत्पादक रूप से प्रकट होता, वहीं निरन्तर विकसित होकर प्राणिरूप में प्रकट होता है, और ( अन्येन ज्योतिषा ) एक दूसरे ही प्रकार के तेज से तू इस देह से ( उत् यासि ) उक्तमण करता है । आत्मा की देह में अवक्रान्ति सूर्यं के उदय और अस्तमयवत् होती है। जिसका वर्णन बृहदा-रण्यक में याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद में वर्णित है।

येन सूर्य ज्योतिषा वार्थसे तमो जग्झ विश्वमुद्यिष भानुना । तेनासमद्भिष्टामनिर्गमनोहितमपामीवामप दुःष्वप्त्यं सुव ॥ ४॥ भा०—हे (सूर्य) सूर्यवत तेजस्विन् ! सर्वप्रेरक ! सर्वोत्पादक प्रभो ! तू (येन ज्योतिषा तमः वाधसे) जिस तेज से अन्धकार को दूर करता है और (येन भानुना) जिस तेजः प्रकाश से (विश्वम् जगत् उत् इयिषें) समस्त जगत् को उत्पन्न करता है, (तेन) उस तेज से तू (अस्मत्) हमसे (विश्वाम्) समस्त (अनिराम्) अन्न जल के अभाव, (अनाहुतिम्) यज्ञादि के अभाव, (अमीवाम्) रोग व्याधि, (दुःस्वप्न्यं) दुःस्वम् आदि के कारण को (अप सुव) दूर कर । पश्चान्तर में सूर्य का तेज अन्धकार को नाश करता, जगत् के प्राणियों को जगाता, जल, अन्न को प्रदान करता है, रोग और दुःस्वम् आदि दोषों को दूर करता है।

विश्वस्य हि प्रेषितो रत्तसि व्रतमहैळयन्नुचरसि स्वधा अर्जु । यद्य त्वां सूर्योण्ववामहै तं नो देवा अर्जु मंसीरत कर्तुम् ॥ ४ ॥

भा०—हे सूर्यंवत् तेजस्विन ! प्रभो ! तू (प्रेषितः) सब भक्तों द्वारा खूब चाहा जाता है । तू (अहेडयन् ) किसी का अनादर न करता हुआ, (विश्वस्य हि व्रतम् रक्षिस) सबके व्रतों, कर्मों और जगत् के परम विधान, नियम, व्यवस्था की रक्षा करता है । हे प्रभो ! (अद्य ) आज (यत् त्वा उप व्यवस्था की रक्षा कर्ता है । हे प्रभो ! (अद्य ) आज (यत् त्वा उप व्यवस्था की रक्षा कर्ते हैं (तत् कृतुम् ) उस कर्म की (देवा अनु मंसीरत ) देव, विद्वान् गण हमें अनुमति देवें।

तं नो द्यावा पृथिवी तन्न आए इन्द्रः शृगवन्तु मुरुतो हवं वर्षः। मा श्र्ने भूम स्पेस्य सुन्दशि भुद्रं जीवन्तो जरुणामशीमहि६।१२

भा०—( द्यावाप्टथिवी ) माता और पिता, ( नः तं हवं श्रण्वन्तु ) हमारे उस आह्वान, प्राह्म वचन आदि को श्रवण करें। (आपः) आप्त जन हमारे ( तं ) उस आह्वान को सुनें। ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् वीरजन और ( मस्तः ) वायुवद् बळवान्, विद्वान् लोग ( नः वचः श्रण्वन्तु ) हमारे वचन सुनें। (सूर्यस्य सं-दिश ) सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु वा शासक के सम्यक् प्रकाशमय न्याय-दर्शन के अधीन हम ( शूने मा भ्रम ) शून्य, निस्सार वा वहे दुःख में न रहें, प्रत्युत ( भद्रं जीवन्तः ) अति सुखदायी जीवन को व्यतीत करते हुए (जरणाम् अशीमिहि) वृद्ध-अवस्था को प्राप्त हों । इति द्वादशो वर्गः॥

विश्वाहां त्वा सुमनेसः सुचर्त्तसः प्रजावन्ते अनमीवा अनागसः। उद्यन्ते त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य॥॥॥ भा०—हे (सूर्य) सूर्य, सूर्यवत् सर्वोत्पादक सर्वप्रकाशक प्रभो !

हम, (विश्वाहा) सदा, (सु-मनसः) ग्रुभ मन वाले (सु-चक्षसः) उत्तम बाह्य नयन, और ज्ञान-नयनों से सम्पन्न, (प्रजावन्तः) उत्तम प्रजा वाले, सुसन्तानयुक्त, (अनुमीवाः) रोगरहित, (अनुगसः) निरापराध, निष्पाप हों। हे (मित्र-महः) स्नेही जनों से प्रथ! स्नेही जनों के आदर करने हारे वा मृत्यु से बचाने वाले महान्! हम तुझे (दिवे-दिवे उत् यन्तंपश्येम) दिन प्रतिदिन उपर उठता हुआ देखें। हम (जीवाः) जीवित रहते हुए प्राणिगण, (ज्योक प्रतिपश्येम) चिरकाल तक तेरा प्रत्यक्ष दर्शन करें। महि ज्योतिविंश्चतं त्वा विचन्न्त्या भास्वन्तं चन्नेष चन्नुष मर्यः। श्रारोहन्तं वृहतः पाजस्मर्पारं व्यं ज्ञावाः प्रति पश्यम सूर्य॥=॥

भा० हे (विचक्षण) विविध प्रकारों से जगत् के देखने हारे ! (चक्षणे-चक्षणे) प्रत्येक आंख के लिये (मयः) सुख और (मिह ज्योतिः विभ्रतम्) बड़े भारी तेज को धारण करते हुए (भास्वन्तं) अति प्रकाशः से चमकते हुए और, (बृहतः पाजसः परि) बड़े भारी समुद्र के ऊपर उदय होते सूर्यवत् (बृहतः पाजसः परि) बड़े भारी वल से चलने वाले विश्व के संचालक काल के ऊपर (आरोहन्तं) चढ़े हुए, उसके भी शासक तुझको हे (सूर्य) सर्वसञ्चालक प्रभो! सूर्य! (व्वा) तुझे हम (प्रतिः पश्येम) प्रत्यक्ष साक्षात् करें।

यस्यं ते विश्वा भवनानि केतुना प्र चेरते नि च विशन्ते श्रक्काभिः । श्रनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याह्नोह्ना वस्यसावस्यसोदिहि ॥६॥

भा०—हे (हरि-केश) तेजोयुक्त किरणों वाळे! क्वेश समृहों को हरण करने वाळे! (यस्य ते) जिस तेरे (केतुना) ज्ञान-प्रकाश से (विश्वा भुवनानि) समस्त लोक (प्र ईरते च) अच्छी प्रकार चलते हैं और (ते अक्तुभिः) तेरे प्रकाशों से (प्रति विशन्ते च) अच्छी प्रकार स्थिर हैं। वह तू (अनागास्त्वेन) अपराध पाप आदि से रहित करता हुआ (वस्यसा-वस्यसा) अति श्रयस्कर (अह्वा-अह्वा) दिनोंदिन (उत् इहि) उदय को प्राप्त हो।

शं नो भव चर्चमा शं नो ब्रह्मा शं भाजना शं हिमा शं घृणेने। यथा शमध्वञ्छमसंदुरोणे तत्सूर्य द्रविणन्धेहि चित्रम् ॥ १०॥

भा०—हे (सूर्य) सर्वप्रेरक! सूर्यवत् तेजस्विन्! प्रभो! तू (चक्षसा) सर्वप्रकाशक, सर्वशक्तिमान् तेज से (नः शं भव) हमें शान्तिदायक हो। (नः अह्वा शं) दिनवत् अविनश्वर बल से हमें शान्ति दे। (हिमा शं) तृ शीतलस्वरूप से हमें शान्ति दे। ( ग्रुणेन शम् ) अपने तापयुक्त तेजस्वी स्वरूप से हमें शान्ति दे। ( भानुना शम् ) हमें अपने कान्तिमय रूप से शान्ति दे। तू ( तत् ) वह परम ( चित्रं द्विणं घेहि ) ज्ञानमय, सञ्चय-योग्य ऐश्वर्यः प्रदान कर ( यथा ) जिससे ( अध्वन् शम् असत् ) जीवन-मार्ग में हमें शान्ति प्रप्त हो। ( दुरोणे शम् असत् ) गृह में हमें शान्ति प्राप्त हो।

श्चरमार्कं देवा <u>उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपढे</u> चतुष्पदे । श्चदत्पिबंदूर्जयमा<u>न</u>माशितं तद्दस्मे शं योर्पर्पो दंघातन ॥ ११ ॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् तेजस्वी, किरणींवत् प्रकाश, जल, अन्न, सुख, आरोग्यादि देनेहारे जनो! आप लोक (उभयाय जन्मने) जनम

छेने वाले दोनों प्रकार के (द्विपदे चतुल्पदे) दोपाये बन्धु, सृत्य आदि और चौपाये गौ, अश्व आदि सब को ( शर्म यच्छत ) सुख प्रदान करो। और (अदत्-पिवत्) खाया पिया हुआ और (आश्चितम्) प्राप्त किया गया, अन्यों द्वारा खिलोया गया पदार्थ भी ( ऊर्जयमानम् ) बल उत्पन्न करने वाळा हो। आप लोग (अस्मे) हमें (अरपः) निष्पाप 🍕 ( शं योः ) शान्तिदायक, दुःखनाशक वस्तु ( दधातन ) प्रदान करो । यद्वी देवाश्चकृम जिव्हपा गुरु मनसो वा प्रयुत्ती देवहेळनम्। अरावा यो नी अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनी वसवो नि धेतन ।। १२ ॥ १३ ॥

भा० — हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! (वः) आप लोगों के प्रति ( जिह्नया ) वाणी द्वारा ( यत् ) जो हम ( गुरु देवहेडनम् चक्रम ) भारी विद्वानों का अनादर करें ( वा ) अथवा ( मनसः प्रयुती ) मन के प्रयोग से यदि अपराध करें तो (यः) जो (नः) हमारे वीच (अरावा) अदानशील, दुष्ट शत्रु (नः अभि ) हम पर सब ओर से ( दुच्छुनायते ) दुःख कष्ट देना चाहता है, हम पर पापाचरण करता है ( तस्मिन् ) उसके निमित्त उस पर हे (वसवः) वसु, विद्वान् जनो ! (तत् एनः) वह पाप (निधेतन) स्थापित करो । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

## [ ३= ]

्डन्द्रो मुष्कवान् ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, ४ निचृष्जगती । २ पाद-निचुज्जगती । ३, ४, विराड् जगती ॥ पञ्चर्चं सुक्तम् ॥

्रश्चस्मिन्न इन्द्र पृत्सुतौ यशस्विति शिमीविति कन्दंसि पार्व सातये। यत्र गोषाता घृषितेषु खादिषु विष्वक्पतीन्त दिद्यवी नृषाह्ये॥ १॥ भा० - जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्यं वा मेघ ( यशस्वति शिमीवति )

अञ्च जल से युक्त, कर्मवान् वायु से युक्त अन्तरिक्ष में ( पृत्सुतौ कन्द्रिस ) सब प्राणियों के पालक अञ्च के उत्पत्ति के लिये गर्जता है और (गो-साता) भूमि पर पड़ते हुए ( खादिषु धिषतेषु ) जलप्राही रिक्तमयों के असद्ध तापवान् होने पर ( दिद्यवः पतिन्त ) चमकती विजुलियें पड़ती हैं, उसी प्रकार ( यत्र ) जिस ( गो-साता ) भूमि आदि के लाभ करने के निमित्त ( नृ-साद्धे ) नायक वीर पुरुषों से विजय करने योग्य युद्ध में ( धिषतेषु ) बलात्कार करने वाले अति ढीठ, ( खादिषु ) एक दूसरे को खाजाने वाले शतुओं पर ( दिद्यवः ) चमचमाते, वा देह को खण्ड २ कर देने वाले अद्ध-शस्त्र ( पतिन्त ) वेग से जाते हैं। (अस्मिन् ) इस ( पृत्सुतौ ) नाना सेनादि सञ्चालन करने योग्य ( यशस्त्रित ) यशोदायक, ( शिमीवित ) नाना कर्मों वाले युद्ध में हे ( इन्द्र ) शतुओं के नाशक, ऐश्वर्यवन् ! (नः क्रन्दिस) त् हमारे बीच मेघवत् गर्जता है, हमें ( क्रन्दिस ) बुलाता, आज्ञा देता है, वह त् ( सातये ) धनादि लाभ के लिये ( नः प्र अव ) हमारी खूब रक्षा कर।

स नेः चुमन्तं सर्देने व्यूर्णुहि गोत्र्यर्णसं र्यिमिन्द्र श्रवाय्यम् । स्यामे ते जर्यतः शक्र मेदिने। यथा व्यसुश्मसि तद्वसो कृषि ॥३॥३

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! सत्य-ज्ञान के दर्शन करने कराने हारे! जिस प्रकार सूर्य (क्षुमन्तं गो-अर्णसं रियम् वि ऊर्णोति) अन्नयुक्त भूमि के धनरूप ऐश्वर्य को प्रकट करता है उसी प्रकार (सः) वह त् (नः सदने) हमारे गृह, भवन, आश्रम में (क्षुमन्तम्) शब्द-उपदेश से युक्त, (श्रवाय्यम्) श्रवण करने योग्य (गो-अर्णसम्) वेदवाणी और भमि रूप धन से सम्पन्न (रियम्) ज्ञानेश्वर्य को (वि ऊर्णुहि) विविध प्रकार से प्रकट कर। (जयतः ते) तेरे विजय करते हुए हे (शक्त) शिक्तशालिन्! हम (मेदिनः स्थाम) परस्पर स्नेही, बलवान् योद्धा हों। हे (वसो) सब को बसाने वाले! सब में बसने वाले प्रभो!

स्वामिन्! (यथा वयम् उष्मिस ) हम जिस प्रकार कामना करें त् (तत् कृषि) वह कर।

यो <u>नो दास आयों वा पुरुष्टुतादेव इन्द्र युधये</u> चिकेतिति । असमाभिष्टे सुषद्याः सन्तु शर्त्रवस्त्वया <u>वयं</u> तान्वेनुयाम सङ्गमे३

भा०—हे (पुरु-स्तुत) बहुतसी प्रजाओं द्वारा प्रस्तुत, मुख्य शासक !
(यः) जो (नः) हमारे बीच (दासः) हमारा मृत्य, काम करने
वाला, वा (आर्थः) श्रेष्ठ स्वामी, (अदेवः) आदानशील, हमारे अधिकार
और ऋण आदि को न देता हुआ (युद्धये चिकेतित) युद्ध करने के
लिये सोचता है, (ते) तेरे वे सब शतु लोग (अस्माभिः) हम द्वारा
(सु-सहाः सन्तु) सुख से पराजित हों। और (त्वया) तुझ द्वारा
(वयं) हम भी (तान्) उन शतुओं को (संगमे) संग्राम में (वनु-

यो दुभ्रेभिर्हन्यो यश्च भृरिभियों ऋभीके वरिद्योविन्नृषाही।

तं विखादे सस्निम् य श्रुतं नर्मविञ्चमिन्द्रमवस करामहे ॥ ॥ भा०—(यः) जो (द भिः) छोटे या स्वल्पबल और (यः च) जो (भूरिभिः) बहुता से या बहुत बलशालियों से भी (हव्यः) स्तुति योग्य है, (यः) जो (नृ-साद्ये अभीके) वीर नायकों द्वारा विजय योग्य संग्राम में (विरवः-वित्) उत्तम धन प्राप्त कराने हारा है, (वि-खादे) विविध प्रकार से मनुष्यों को नाश करने वाले संग्राम में (सिन्नं) निष्णात (श्रुतं) प्रसिद्ध (तं) उस बहुश्रुत, (इन्द्रम्) तेजस्वी, सूर्यवत् ऐश्वर्यपद, सेनापति (नरम्) नायक को (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (अर्वां करामहे) अपने अभिमुख साक्षात् करें।

स्बृहुजं हि त्वामहमिन्द्र शुश्रवीनानुदं वृषभ रध्नचोदेनम् । अप्रमुख्यस्व प<u>रि कत्सादिहा गहि किमु</u>त्वावीन्मुष्कयो<u>र्वे</u>द्ध श्रासतेश १४ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! आत्मन् ! (त्वाम् ) तुझको में (स्व-वृज्ञम् ) स्वयमेव अपने सामर्थ्य से सब बन्धनों को काटने वाला, असङ्ग ही (ज्ञुश्रव) श्रवण करता हूँ । और तुझ को में (अनानुदम्) दूसरे के दान की अपेक्षा न करने वाला तथा (रध्र-चोदनम् ) वशणा-मिंगों को सन्मार्ण में चलाने वाला (ग्रुश्रवे) सुनता हूँ । हे (वृष्म) बलशालिन् नरश्रेष्ठ ! त् (कुत्सात् ) निन्दित मार्ण से (प्रमुखस्व ) अपने को वा अन्यों को शीव्र मुक्त कर (इह परि आगहि) यहां आ । (किम् उ) क्या (त्वावान् ) तेरे जैसा ज्ञानी (मुक्तयोः बद्धः ) मुक्तों, अण्डकोंशों में बंधा अर्थात् मोग्य इन्द्रिय सुलादि में वा आत्मा पक्ष में—वा गर्माशयादि स्थानों पर मनुष्य पग्र, पक्षो, कीट, पतङ्गादि योनियों में बंधा (आसते ) रह सकता है।

(२) इसी प्रकार पूर्ण, विद्यावान जो पुरुष जितेन्द्रिय होकर वीर्यसेचन
में समर्थ ब्रह्मचारी हो वह (कुत्सात्) उपदेष्टा आचार्य गृह से पितृगृह में
आवे। वह क्या अब सदा (मुष्कयोः बद्धः) अण्डकोशों में बद्ध, लंगोट
बन्द ही रहेगा नहीं। वह पूर्व मन्त्रानुसार (सिन्ध) स्नातक होकर
गृहस्थ में प्रवेश करे। इति चतुर्दशो वर्गः॥

# [35]

्घोषा काचीवती ऋषिः॥ अधिनी देवते॥ छन्दः-१,६,७,११ १३ निचुङ्जगती २,८,६,१२, जगती। ३ विराड् जगती। ४,५ पादनिचुङ्जगती। १० आर्ची स्वराड् जगती १४ निचृत् त्रिष्टुग्॥ चतुर्दशर्चं स्कम्॥

-यो वां परिजमा सुवृदंश्विना रथी दोषासुषासो हव्यो हविष्मता। -श्रश्वत्तमासस्तमु वासिदं वयं पितुर्न नाम सुहवं हवामहे ॥ १॥ भा०—हे (अक्षिना) रथी सारथीवत् वा प्रजा राजावत् अक्षों इन्द्रियों के स्वामी जनो वा खी पुरुषो ! (यः) जो (वां) तुम दोनों में से (पिर-जमा) सब ओर वलपूर्वक जानने वाला, (सुवृत्) उत्तम आचरणवान्, (सुवृत् रथः) सुखपूर्वक चलने वाले रथ के समान आनन्दपूर्वक उद्देश्य तक पहुंचाने वाला है, वह उत्तम नायक उपदेष्टा, (दोषाम् उपसः) रात दिन (हविष्मता) अन्नादि साधनों वाले जन से (हव्यः) आदर सकार करने योग्य है। (वाम्) आप में से (तं) उसी के (सुह्वम् नाम) सुगृहीत नाम वाले (पितुः न नाम) पिता के वा अन्न के समान पालक स्वरूप को (इदम्) इस र प्रकार (हवामहे) खुलाते, पुकारते और (पितुः इदं नाम) पिता, पालक के इस पद के लिये स्वीकार करें।

चोद्यतं सूनृताः पिन्वतं धिय उत्पुर्रन्धीरीरयतं तदुश्मास । यशसं भागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न चार्रं मध्वतस्य नस्कृतम् २

भा०—हे (अश्वनी) जितेन्द्रिय छी पुरुषो! वा वेगवान साधनों से सम्पन्न राजा सेनापित, वा सेनापित सैन्यादि जनो! आप दोनों (सूनृताः) उत्तम २ सत्य वाणियों का (चोदयतम्) उपदेश करें। और
(धियः पिन्वतम्) अनेक उत्तम कर्मीं और प्रजापोषक, धारक
उद्योगों को समृद्ध करें। (पुरम्-धीः उत् ईरयतम्) अनेक मितयों और
सद्-विचारों का उपदेश करो। (उष्मिस्) हम जो २ चाहते हैं (नः
भागम्) हमारे उस सेवनीय, ऐश्वर्य को (कृणुतम्) प्रदान करो। और
और (नः) हमारे (मधवत्सु) ऐश्वर्यवान् जनों के (सोमंन चारु)
सोम, वैद्यों के तुल्य ओषि के समान उत्तम ऐश्वर्य (कृतम्) उत्पन्न करो।
अम्माजुरिचन्द्रवथो युवं भगोऽनाशोश्चिद्विताराणमस्य चित्।
अम्बस्य चिन्नासत्या कृशस्य चिद्युवामिद्य हुर्भिषज्ञा कृतस्य चित् ।
अम्बस्य चिन्नासत्या कृशस्य चिद्युवामिद्य हुर्भिषज्ञा कृतस्य चित् ३
भा०—हे (नासत्या) प्रमुख स्थान पर विराजने और कभी असत्य

भाषण और असत्य आचरण न करने वाले खी पुरुषो ! ( युवम् ) आप दोनों परस्पर (अमा-जुरः) एक दूसरे के साथ जरावस्था को प्राप्त होने बाले सहचारी संगी के (भगः ) सेवन करने, सुख देने वाले ऐश्वर्य के तुल्य एक दूसरे के धन और ऐश्वर्य-स्वामी के तुल्य एक दूसरे के धनी, मालिक ( भवथः ) होवो । आप दोनों ( अनाशोः चित् ) भोजन आदि से रहित भू वे वा मन्द गति वाले के भी (अवितारा भवथः) रक्षा करने वाले होवो । आप दोनों (अपमस्य चित् अवितारा भवथः) जाति या गुणों आदि में निकृष्ट, जबन्य से जबन्य वर्ण के वा छोटे से छोटे जीव के भी रक्षक होवो । आप दोनों (अन्धस्य चित्) अन्धे के (कृशस्य चित्) कृश, दुर्बल तक के रक्षक होवो। ( युवाम् ) आप दोनों को ( रुतस्य चित् ) पीड़ित पुरुप के (भिषजा) रोग दुःखादि को वैद्यों की तरह से चिकित्सा कर दूर करने बाले (आहुः) कहते हैं। (२) इसी प्रकार वैद्य भी (अमाजुरः भगः) पीड़ा से जीर्ण रोगी के सर्वस्व सुखप्रद हैं। (अनाशोः) जिसको भूख न लगे, कण्ठशुक वा उदर-रोग आदि से खा न सकता हो, (अपमस्य) जिसकी 'मा' अर्थात् ज्ञानशक्ति, चेतना, सुध-बुध भी दूर होगई हो ऐसे अपस्मार आदि से पीड़ित, (अन्धस्य ) नेत्रशक्ति से रहित, (कृशस्य ) राजयक्ष्मा आदि से दुर्बंळ ऐसे ( रुतस्य ) पीड़ार्च रोगी के भी रक्षक होते हैं उनकी (भिषजा) 'भिषक् ' ऐसा नाम देते हैं।

युवं च्यवनि सुनयं यथा रथं पुनर्युवनि चरथाय तत्त्रथः।

निष्टोग्रचम् ह थुरद्भ्यस्पि विश्वेत्ता वां सर्वनेषु प्रवाच्या ॥ ४ ॥ भा॰ —हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! हे प्राण अपानो ! (यथा रक्षं पुनः चरथाय तक्षथुः ) जिस प्रकार रथ को पुनः चलने के लिये गढ़ कर ठीक कर देते हैं उसी प्रकार आप दोनों भी (सनयं च्यवानं ) उत्तम नीति से युक्त, आगे बढ़ने वाले नायक को (युवानं) जवान, बलवान् करके (पुनः ) फिर भी (चरथाय) चलने के लिये समर्थ (तक्षथुः) वनाओं । प्राण अपान ये दोनों सामर्थ्य ही (सनयं च्यवानम् ) सनातन, नित्य आत्मा को पुनः-पुनः युवा बनाते, उसे कर्मफल भोगार्थ देह प्रदान कराते हैं। तुम दोनों अध रथ आदि वेगवान् साधनों के स्वामी जनो ! (तौग्रयम्) प्रजापालक पद पर विद्यमान राजा को (अद्भयः परि निर् ऊह्थुः ) आप्त प्रजाओं के ऊपर शासकवत् धारण करो। (वाम् ता ) तुम दोनों के वे (विश्वा ) सब कार्य (सवनेषु प्र-वाच्या ) यज्ञ, अभिषेक आदि के अवसरों में उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य हैं। पुराणा वी वीर्याः प्रवा जनेऽथी हासथुर्भिषजी मयोभुवी। ता वां नु नव्याववसे करामहे उयं न सत्या श्रद्धिया द्धत् ४॥१४

भा०-हे ( अधिनौ ) उत्तम, विद्यासम्पन्न, जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! (वां) तुम दोनों के (पुराणा वीर्या) पूर्व काल के श्रेष्ठ २ वीर-जनो-चित कार्यों का में (जने) मनुष्यों के बीच (प्र-व्रव) अच्छीं प्रकार कथन करूं। (अथो ह ) और आप दोनों (मय:-भुवा) सुख उत्पन्न करने वाले, (भिषजा) रोगों को दूर करने वाले, (आसथुः) होवो। हे ( नासत्या ) नासिका में विद्यमान प्राणों के समान प्रमुख जनो ! कभी असत्य आचरण न करने हारो ! आप दोनों ( नव्यौ ) स्तुति योग्य जनों को ( जु ) शीव्र ही ( अवसे ) रक्षार्थ नियुक्त ( करामहे ) करें। (पथा) जिससे (अयम् अरिः ) यह स्वामी मनुष्य (अत् द्धत् ) सत्य को धारण करे । (२)इसी प्रकार प्राण और अपान भी शरीर के सुखप्रद और रोगनाशक हैं, वे दोनों शरीर के रक्षक हैं जिससे स्वामी आत्मा ( श्रत् ) अन्न को धारण करता है। इति पञ्चदशो वर्गः ।।

इयं व महे शृणत में अश्विना पुत्रायेव पितरा मही शिचतम्। अनं पिरका असजात्या मंतिः पुरा तस्या अभिशस्तेरव स्पृतम्॥६॥ भा०—हे (अक्षिना ) विद्या में पारंगत गुरुजनो ! (वां ) आप

दोनों को (इयम्) यह मैं ब्रह्मचारिणी, राजा वा सेनापित को प्रजा के तुल्य (अह्ने) बुलाती, प्रार्थना करती हूँ। आप दोनों (पुत्राय इव पितरा) पुत्र को माता पिता के समान (महां) मुझे (शिक्षतम्) ज्ञान प्रदान करो। मैं (अनापिः) बन्धरहित, (अज्ञाः) ज्ञानरहित, (असजात्या) समान गुणादि वाले अनुरूप पुरुष से रहित, और (अमितिः) सन्मित से रहित हूँ। आप दोनों (तस्याः अभिशस्तेः पुरा) उस नाना प्रकार की 'अभिशस्ति' निन्दा आदि प्राप्त होने के पूर्व ही, मुझे (अव स्पृतम्) पालन करो। अज्ञान और अनाचारादि के कारण भावी में होने वालो निन्दादि से पूर्व ही शिक्षक जन शिष्य, शिष्या आदि प्रजा की रक्षा करें।

युवं रथेन विमदायं शुन्ध्युवं न्यूह्थः पुरुमित्रस्य योषणाम् । युव हवं विधिमत्या श्रीगच्छतं युवं सुषुतिं चक्रथुः पुरन्धये ॥॥॥

भा० — हे स्त्री पुरुषो ! (युवं) आप दोनों (वि-मदाय) विशेष हर्षयुक्त, शसन्न पुरुष के सुख के लिये (पुरु-मित्रस्य) बहुतों के स्नेही, वा बहुत मित्रों से युक्त पुरुष की ( ग्रुन्ध्युवम् ) ग्रुद्ध हुई, निर्दोष, (योषणाम् ) प्रेमयोग्य कन्या को ( नि जहथुः ) नियमपूर्वक विवाह द्वारा प्राप्त कराओ । और ( युवम् ) आप दोनों ( विश्वमत्याः ) वशीभूत इन्द्रियों से युक्त जितेन्द्रिय खी के ( हवम् ) सादर आह्वान और प्रार्थना को ( आ गच्छतम् ) प्राप्त करो । ( युवम् ) तुम दोनों ( पुरंधये ) पुर के रक्षक के समान यह की रक्षा करने वाले खी वा पुरुष के लिये ( सु-सुतिम् ) उक्तम ऐधर्य वा अन्न वा उक्तम प्रेरणा ( चक्रथुः ) करो ।

युवं विप्रस्य जर्णामुणेयुषः पुनः कुलेरकणुतं युवहर्यः। युवं वन्दंनमृश्यदाहुदूपथुर्युवं सुद्यो विश्पलामेत्वे कथः॥ ८॥

भा०—( युवं ) आप दोनों (जरणाम् उपयुपः ) रातिकारिणी वाणी को प्राप्त होने वाळे (कलेः) ज्ञानवान और (विप्रस्य) विविध ज्ञानों में अन्यों को पूर्ण करने वाले पुरुष के (वयः) अज्ञ, जीवन और बल को (पुनः) बार २ ( युवत् ) हृष्ट पुष्ट, समृद्ध ( अकृणुतं ) करो । ( युवं ) तुम दोनों ( वन्दनं ) अभिवादन और स्तुति एवं ईश्वर का गुण वर्णन करने वाले भक्त जन को ( ऋष्यदात् ) कष्टदायी दुःख से ( उद्-उपथुः ) उद्धार करो । और ( विश्पलाम् ) प्रजा को पालन करने वाली सेना को ( सद्यः एतवे ) अति शीच्च चलने में योग्य ( कृथः ) करो ।

युवं हे रेभं वृषणा गुहो हितमुद्दैरयतं ममृवांसमिश्विना । युवमृवीसमुत तप्तमर्त्रय स्रोमन्वन्तं चक्रथः सप्तवेध्रये ॥ ६ ॥

भा०—हे (वृषणा) सुखों की वर्षा करने वाले वलवान् प्राणों के तुल्यवत् हे (अश्वना) विद्या में निष्णात खी पुरुषो ! आप लोग (गृहा हितम्) देहरूप गुफा वा बुद्धि में स्थित, (ममृवासं) प्राण-त्याग करने वाले (रेभम्) शब्द वा उपदेश करने वाले, जीव को (उत् ऐरयतम्) ऊपर उठाओ । (युवं) तुम दोनों (सप्त-वध्रये) सातों को निर्वल कर अपने वश करने वाले (अत्रये) विविध कर्मफलों के भोक्ता जीव के लिये (उत् ) और (तस्र) तपे हुए, संतापदायी (ऋबीसम्) आग वाले भाड़ के समान दुःखदायी देहादि-बन्धनकारी कारण को भी (ओमन्बन्तम्) नाना रक्षाओं से युक्त सुखदाधी (चक्रथु:) बनाते हो।

युवं रवेतं पेदवे ऽश्वनाश्यं नवभिवां जैनेवतः च वाजिनम् । चर्कत्यं ददथुद्राव्यत्संखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोभवम् १०।१६

भा० — हे (अधिना) देह में ज्यापक प्राण-उदानवत् (युवं) आप दोनों (पेदवे) ज्ञान करने वाले, वा कर्म फल प्राप्त] करने वाले जीव को (नविभः नवती) ९९ (वाजैः) बलों और सामर्थ्यों से युक्त (वाजिनम्)वेग, बल, ज्ञान और नाना वाणी वा विभूतियों से युक्त, (अधम्) नाना भोगों से सम्पन्न, कर्म फलों के भोक्ता, (धेतम्) वृद्धिशील, ग्रुभ्र, और

(चर्कृत्यं) नये कर्म करने में समर्थ देह वा वीर पुरुष को अश्व के समान (दद्धः) प्रदान करते हो। और इसी प्रकार (नृभ्यः) सभी जीवों को (दावयत्-सखं) अपने मित्र साथियों को दुतगति से चलाने वाले, (मयः-सुवम्) अति सुखदायक, (हन्यं) अति स्तुत्य, स्वीकार करने योग्य, अन्न के तुल्य (भगं न) सेवनीय, ऐश्वर्य के तुल्य कर्मफल के अनुरूप देह प्रदान करते हो। इति षोडशो वर्गः ॥

न तं रोजानावदि<u>ते</u> कुर्तश्चन नांही श्रश्नोति दु<u>धितं निर्किर्भयम् ।</u> स्प्रमेश्विना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोर्थं कृंगुथः पत्न्यां <u>सह ॥११॥</u>

भा०—हे (अश्वना) विद्यादि शुभ गुणों में व्याप्त, प्राण अपानवत् देह और राष्ट्र में व्याप्त एवं आशुगामी प्राणों के तुल्य यानों पर वश करने वाले रथी सारिथवत् जनो ! (सु-हवा) सुख देने वाले, शुभ नाम से पुकारने योग्य, सुगृहीत नाम वाले (रुद्र-वर्त्तनी) दुष्टों को रुलाने वा दुःखों को दूर करने वाले व्यवहारों वाले होकर (यम्) जिसको (पत्न्या सह) सब पालक शक्ति से सिहत (पुरः-रथम्) अप्रगामी रथ वाला, वीर (कृणुथः) कर देते हो। हे (राजाना) राजा रानी, शुभगुणों से चमकने वाल्ये! हे (अदिते) माता पितावत् सूर्यवत् तेजस्वियो! (तं) उसका (अंहः) पाप (कुतः चन) कहीं से भी (न अश्वोति) नहीं प्राष्ठ होता। (न दुरितं) न कोई दुष्ट कर्म उसको प्राप्त होता और (निकः भयम्) न कोई भय उसे लगता है।

श्चा तेने यातं मनेस्रो जवीयसा रथं यं वामृभवश्चकुरिश्वना । यस्य योगे दुहिता जायते हिव उभे श्चहंनी सुदिने विवस्वंतः १२

भा०--हे (अधिना) विद्यावान्, जितेन्द्रिय, अधीं के समान इन्द्रियों को सन्मार्ग में लेजाने में कुशल स्त्री पुरुषो! (यं) जिस सुखदायक (रथं) गृहस्थरूप रथ को (ऋभवः चक्रुः) शिल्पी जनों के तुल्य सत्य का प्रकाश करने वाले विद्वान् जन उपदेश करते हैं (तेन ) उससे (मनसः जवीयसा) मन और ज्ञान के उत्तम वेग से चलने वाले, उस रथ से (आयातम्) आओ जानो । और (यस्य योगे) जिसके योग होने वा जुड़ने पर (दिवः दुहिता जायते) तेजस्वी सूर्य की कन्या के तुल्य उपा के समान ग्रुभगुणों से युक्त कन्या (सुदिने उभे अहनी) उत्तम सुखदायक दिन और रातों दोनों समय (विवस्वतः) विशेष ऐश्वर्य के स्वामी पित की (दिवः दुहिता) समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली (जायते) हो जाती है।

ता <u>वर्तियतिं ज्युषा वि पर्वतमपिन्वतं शयवे घे</u>नुमश्विना । वृकस्य चिद्वर्तिकामन्तरास्याद्यवं शचीभिग्रीसिताममुञ्जतम्॥१३॥

भा०—हे (अश्वना) अश्वादि के स्वामी जनो ! हे राजा प्रजा वर्गों के नायक स्त्री पुरुषो ! (ता) वे दोनों आप (जयुषा रथेन) जयशील रथ आदि साधन से (पर्वतं) पर्वत के समान उच्च स्थान के प्रति (वर्त्तिः) उत्तम मार्ग पर (यातम्) गमन करो । (शयवे) शान्ति चाहने वाले वा शिशुवत् अज्ञानी पुरुष के हितार्थ (धेनुम्) वाणी का (अपिन्वतम्) उपदेश करो । (बृकस्य चित् आस्यात् वर्त्तिकाम्) भेड़िये के मुख के भीतर पड़ी बटेरी के तुल्य चौर शासक वर्ग के मुख से (अन्तः ग्रसिताम्) भीतर ही निगली गई अत्यन्न पीड़ित प्रजा कोः (युवं) आप दोनों (अमुञ्चतम्) छुड़ाओ ।

एतं वां स्तोममध्यिनावकुर्मा तत्ताम भूगवो न रथम्।

न्यं मृत्ताम् योषणां न मर्ये नित्यं न सूनुं तन्यं द्धानाः ॥१४॥१७॥ भा०—हे (अधिनौ) अधादि वेगवान् साधनों के स्वामियो ! हे जितेन्द्रिय स्वी पुरुषो ! हे राजा प्रजावर्गों के नायक राजावत् राजप्रजान्य सभाओं के पतियो ! (भूगवः न रथम्) गतिमान् साधनों को वश्र करने वाले विद्वान् लोग जिस प्रकार रथ को विवेक पूर्वक बनाते हैं उसी प्रकार हम भी ( वां एतं स्तोमं अतक्षाम ) आप दोनों के लिये यह गुण-वर्णन और उत्तम उपदेश योग्य वचन कहें। (मर्ये योषणां न) युवा पुरुष के अधीन जिस प्रकार प्रेमयुक्त स्त्री को सौंपा जाता है, उसी प्रकार हम भी आप दोनों समर्थ पुरुषों के अधीन ( योषणां ) प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजा वा राजसभा को ( नि अमृक्षाम ) आप दोनों को सौंपें और ( तनयं द्धानाः ) पुत्र को धारण-पोषण करते हुए माता पिता जन (सुनुं न नित्यं नि अमृक्षन्त ) जिस प्रकार अपने पुत्र को नित्य स्वच्छ करते, नहलाते- धुलाते, स्वच्छ करते हैं उसी प्रकार हम ( दधानाः ) आप दोनों को स्थापित करते हुए ( नित्यं सुनुं ) नित्य, स्थायी, शासक रूप से ( नि अमृक्षाम ) नियमपूर्वक अभिषेक करें। इति सप्तदशो वर्गः ॥

### [ 80 ]

ब्रह्मिष्योषा काचीवती ।। अधिनो देवते ॥ छन्दः—१, ४, १२, १४ विराड् जगती । २, ३, ७, १०, १३ जगती । ४,६ ११ निचुडजगती । ६, ८ पादनिचुडजगती ।। चतुर्दशर्च स्क्रम् ॥

रथं यान्तं कुह को है वां नरा प्रति द्युमन्तं सुविताय भूषति। मात्यावांगं विभवं विशेविंशे वस्तीवस्तोवेहमानं धिया शमि॥१॥

भा०—हे (नरा) उत्तम नायकवत् छीपुरुषो ! (वां) आप दोनों के (सुविताय) सुख-सौभाग्य और अभ्युद्य के लिये (यान्तं) गमन करते हुए (द्युमन्तं) दीप्तियुक्त, (प्रातर्यावाणं) प्रातः २ ही प्राप्त होने वाले, (विशे विशे वस्तोः वस्तोः) प्रत्येक प्रजा को दिन प्रतिदिन (विभ्यं वहमानं) प्रचुर धन-ऐश्वर्य सुखादि प्राप्त कराने वाले (रथं) रथ के प्रति (धिया शिम) मन या कर्म से भी (कुह कः) कहां और कौन ( प्रति भूपति ) मुकावले पर आ सकता है। अर्थात् उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उनका विरोधी कोई न हो।

कुर्ह स्विद्रोषा कुहु वस्तीर्थिवना कुर्हाभिष्टित्वं करतः कुर्होषतुः। को वा शयुत्रा विधवेत देव<u>रं</u> मर्ये न योषा कृणुते स्थस्थ आ।२।

भा०-हे (अधिना) जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! आप दोनों (दोषा कुह स्वित् ) रात्रिकाल में कहां और (वस्तोः) दिन के समय कहां रहते हो ? और (अभिपित्वं कुह करतः) कहां आगमन करते हो। ( कुह ऊपतुः ) कहां वास करते हो ? ( शयुत्रा देवरं विधवा इव ) शयनस्थान में द्वितीय वर को विधवा स्त्री के समान और (सधस्थे मर्थं योपा न ) एकत्र रहने के स्थान गृह सेंज आदि पर पुरुष को स्त्री के समान (वां) तुम दोनों को भी (कः आ कृणुते) कौन आदरपूर्वक सत्कार करता है। इस बात का सदा विचार रखो।

जैसे विधवा स्त्री द्वितीय वर को नियोग आदि के विशेष २ अवसरों पर ही प्राप्त करता है और गृहपत्नी पतिकी नित्य ही सेवा करती है इसी प्रकार च्ची पुरुप को भी यह ध्यान रखना चाहिये कि कौन उनको नैमित्तक विशेष अवसरों पर और कौन नित्य ही आदरपूर्वक बुलाता है उसके यहां यथासमय जाना चाहिये।

<u> मातर्जीरेथे जर्गाच कार्पया वस्ते विस्तोर्यज्</u>ता गच्छथो गृहम्। कस्यं ध्वस्ना भविधः कस्यं वा नरा राजपुत्रेव सवनावं गच्छथः३

भा०-हे (नरा) उत्तम नायकवत् स्त्री पुरुषो ! ( जरणा इव कापया ) उत्तम स्तुति योग्य वाणी के योग्य वृद्ध पुरुषों के समान आप दोनों (प्रातः जरेथे) प्रातःकाल स्तुति उपदेश के योग्य होवो। (यजता) उत्तम आदर योग्य होकर (वस्तोः वस्तोः) दिन प्रतिदिन (गृहम् गच्छथः ) गृह को प्राप्त होवो । और यह भी बराबर विचार रखो कि

स्त्राप दोनों (कस्य ) किस २ दोप के (ध्वस्ना भवथः ) नाश करने वाले होते हो और (राजपुत्रा इव ) राजपुत्र राजपुत्री के तुल्य (कस्य सवना) किस के यज्ञों वा ऐश्वर्यों और अभिषेक योग्य अधिकारों को (अव गच्छथः) प्राप्त करते हो।

युवां मृगेव वार्णा मृग्णयवी <u>दोषा वस्तीर्द्धविषा ति ह्वयामहे ।</u> युवं होत्रोमृतुथा जुह्वते <u>न</u>रेषं जनाय वहथः ग्रमस्पती ॥ ४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( मृगण्यवः ) मृगया करने वाले (मृगा वारणा) विसंह सिंहिनी और हाथी हथिनी दोनों को ( हविषा नि ह्वयन्ते ) खाद्य पदार्थ द्वारा प्रहण करते हैं उसी प्रकार हम लोग भी अभिषेकादि से छुद्ध, पित्रत्र, आचारवान, नायक नायकादि को चाहने वाले ( मृगा इव युवां ) सिंह सिंहिनी के तुल्य बलवान तुम दोनों को और ( वारणा युवां ) दुःखों के वारण वा दूर करने वाले आप दोनों को ( हविषा ) उत्तम अब कर आदि द्वारा ( नि ह्वयामहे ) नियम से आदर पूर्वक बुलावें । हे ( नरा ) उत्तम नायको! (युवं) आप दोनों को लक्ष्य कर आप की हितकामना से (ऋतुथा होताम् छुद्धते) समय २ पर ऋतु २ में उत्तम वाणी को प्रदान करते हैं, तुमको लक्ष्य कर अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, क्योंकि आप दोनों ( ग्रुभस्पती ) जलों के पालक सूर्य मेचवत् ग्रुभ गुणों, व्रतों वा कर्मों के पालक होकर ( जनाय इषं चहथः ) समस्त मनुष्यों के लाभार्थ सेना, अब और उत्तम इच्छा, प्रेरणा, संदेश, उपदेश आदि को धारण करते हो।

युवां ह घाषा पर्यश्विना यती राज्ञ उचे दुहिता पृच्छे वा नरा। भूतं मे अर्ब उत भूतमक्रवेऽश्वावते रिथेने शक्तमविते ॥४॥१८॥

भा० — हे ( नरा ) सभाओं के उत्तम नायक जनो ! हे ( अधिना ) अधादि के स्वामी जनो वा विद्यादि में कुशल जनो ! (परि यती) सब से कपर वा सब ओर जाती हुई, वा यत्न करती हुई ( राज्ञः दुहिता घोषा )

तेजस्वी राजा के सब कार्यों को पूर्ण करती हुई, राजा की आज्ञा, वोषणा वा सभा, (वां पृच् ) तुम दोनों को पूछती, आज्ञा छेती, प्रार्थना करती है, (अन्हः उत अक्तवे) दिन और रात आप दोनों (मे भूतम्) मेरे हित के छिये सदा तैयार रहें, और (अश्वावते रिधने अर्वते शक्तम्) अश्वारथादिसे युक्त हिंसक शृतु के नाश के छिये समर्थ होवो। इत्यष्टादशो वर्गः ॥ युवं कुवी छुः पर्यश्विना रथं विश्वो न कुत्सी जित्तुनीशायथः। युवं कुवी छुः पर्यश्विना मध्वासा भरतं निष्कृतं न योषणा ॥६॥

भा०—हे (ककी) दूरदर्शी विद्वानो ! हे (अश्वना) विद्या आदि में पारंगत जनो ! आप दोनों (कुत्सः न ) शत्रुओं के गात्र काटने वाले वज्ज के समान (जिरतुः विशः) स्तुतिकर्त्ता, प्रजावर्ग के ऊपर (रथं परि स्थः) रथ पर सदा रह कर शासन करो । और (नशायथः प्रजा के दुःखों का नाश किया करो । हे (अश्वना ) अश्वादि के स्वामी जनो ! विद्वान् खी पुरुषो ! (युवोः) तुम दोनों के अश्वीन सभा सेना (मक्षा) मथु-मक्खी के समान (आसा) मुख द्वारा (मथु) मथु तुल्य मथुर वचन और उत्तम अञ्चर्णान वल (परि भरतं ) धारण करो । (योपणा न निष्कृतम् ) स्त्री जिस प्रकार गृह को संभालती है उसी प्रकार प्रेमयुक्त प्रजा-सभा वा सेना और उनके पति (निष्कृतम् ) देश को वा निष्पादित निर्णय वा ऐश्वर्य को सप्रेम धारण करें ।

युवं है भुज्युं युवमेश्वि<u>ना वशै युवं शिक्षारेमुशनामुपोरथः।</u> यवो ररावा परि सुख्यमासते युवोरहमवैसा सुम्नमा चेके॥७॥

भा०—हे (अश्विना) विद्या में निपुण एवं जितेन्द्रिय ! रथी सारथी-वत् स्त्री पुरुषो वा सभा सेना के अध्यक्षो ! (युवं ह) आप दोनों निश्चय से (अज्युम् उपारथुः) उत्तम पालक को प्राप्त होवो । (युवं) तुम दोनों (वहां) वश करने वाले, कान्तियुक्त तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करो ( युवं शिजारं ) तुम दोनों उत्तम वचन कहने और उत्तम शब्द करने वालों को प्राप्त करो । तुम दोनों (उश्चाम्) अपने को चाहने वाले सहयोगी को प्राप्त करो। (युवोः ररावा ) तुम दोनों का उत्तम दाता और उपदेष्टा (सख्यं परि आसते ) मित्रभाव को प्राप्त करे। और (अहम्) मैं उपदेष्टा वा उपदेष्ट्री भी (अवसा) आप दोनों की रक्षाशक्ति, ज्ञान और स्नेह से (सुन्नम् आ चके) सुख चाहती हूं, वा चाहता हूँ।

युवं हे कृशं युवमेश्विना शयुं युवं विधन्तं विधवामुरुष्यथः। युवं सुनिभ्येः स्तुनयन्तमश्विनापं वजमूर्णुथः सुप्तास्यम् ॥ ८ ॥

भा०—( युवं ह ) हे स्त्री पुरुषो ! विद्वानो ! आप दोनों ( कृशम् ) कृश, निर्वाल की और ( युवं शयुम् ) तुम दोनों सोने वाले, अचेत की और ( युवं विधन्तं ) तुम दोनों उत्तम सेवा करनेवाल की और (विधवाम्) पितहीन स्त्री की ( उरुष्यथः ) सदा रक्षा किया करो । हे ( अश्विना ) उत्तम विद्वान् स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों ( सिनिभ्यः ) ज्ञान के देने वाले गुरुजनों के लिये ( स्तनयन्तम् ) स्तनवत् मधुर ज्ञान धारा पिलाने वा उत्तम उपदेश करने वाले के प्रति ( सप्तास्यम् ) सात सुल वाले ( व्रजम् ) इन्द्रियगण को ( अप ऊर्णुथः ) उद्धार करो और उनको व्यसनों से बचा कर रखो ।

जनिष्ट योषा प्रत्यत्कनीनको वि चार्रहन्दीरुधी दंसना अर्नु । ) आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्धंवोऽस्मा अहै भवति तत्पतित्वनम् ६:

भा०—( याषा जिनष्ट ) स्त्री भूमिवत् सौभाग्यवती होकर सन्तान उत्पन्न करे। (कनीनकः पतयत् ) उज्ज्वल बालक उसे प्राप्त हो। और ( वीरुधः ) जल-बृष्टियों के अनुरूप लताओं के समान स्त्री-जन वा प्रजाएं ( दंसनाः अनु ) अपने २ कर्मों के अनुरूप ( वि अरुहन् च ) विविध प्रकार से उन्नति पथ पर चहें, बहें। ( निवना इव सिन्धवः ) नीचे प्रदेशों की ओर जलधाराओं के समान वे प्रजाएं ( अस्मे ) इस तेजस्वी पुरुष को (आ रीयन्ते) सब ओर से प्राप्त हों। और (अस्मे अह्ने) शत्रुओं से न मारे जाने योज्य इस वीर पुरुष का (तत्) तब ही (पतित्वनम्) पतित्व, उत्तम स्वामित्व होता है। अर्थात् छी का सौभाग्य उत्तम बालक जनना और पति का सौभाग्य, सौभाग्यतम छी का लाभ तथा नाना प्रजाओं को प्राप्त करना है।

जीवं र्व्दित्ति वि मंयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधियुर्नरः। वामं पितृभ्यो य इदं संमेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे॥ ॥ १०॥ १६॥

मा०—लोग (जीवं रदन्ति) अपने प्रिय जीव को लक्ष्य कर रोते हैं, उसके लिये आंसू बहाते हैं। ऐसा करके वे (अध्वरे) पवित्र यज्ञ में (वि मयन्ते) विपरीत शब्द करते हैं। (ये) जो मनुष्य (इदम्) इस परस्पर विवाह आदि कर्म को (पितृभ्यः) अपने पूर्व पालक पिता आदि के लिये ही (वामम्) यह सुन्दर परस्पर-वरण रूप विवाह का कार्य करते हैं उन (नरः) मनुष्यों को चाहिये कि (दीर्घाम् प्रसितिम् अनु दीधियुः) वे दीर्घ, दूर तक फले हुए उत्तम पारस्परिक बन्धन का विचार करें। और (जनयः) क्षियें भी (अनुदीधियुः) ऐसा विचार किया करें कि वे (पिरुव्वजे) आलिंगनादि कार्य में (पितभ्यः मयः) अपने पितयों के लिये सुख प्राप्त करावेंगी और स्वयं भी उनसे सुख प्राप्त करेंगी। इस विचार से वधुएं अपने पिता आदि के वियोग में और उनके माता पिता आदि अपनी कन्या आदि के वियोग में न रोया करें। इत्येकोनविंशो वर्गः॥ न तस्य विद्य तदु षु प्र वोचत् युवा ह यद्युवत्याः चेति योनिषु। प्रियोस्त्रियस्य वृष्यस्य रोतिनों गृहं गंमेमााश्विना तदुश्मिसा।११॥

भा०-युवक युवति जन अपने आप्त माता पितादि से कहते हैं-

(यत्) जो (युवा) युवा पुरुष (युवत्याः योनिषु) युवती स्त्री के साथ गृहों में (क्षेति) निवास करता है हम अवोध, अननुभवी नवयुवक युवतिजन (तस्य न विद्या) उस गृहस्थ के विषय में कुछ नहीं जानते (तत् उ सु प्र वोचत) हे विद्वान पुरुषो ! आप लोग हमें उसका अच्छी प्रकार उत्तम रीति से उपदेश करो । हे (अश्विना) माता पिता आप्त जनो ! हम नवयुवतियां (प्रिय-उित्तयस्य) युवति वध् को प्रेम करने वाले, (वृषभस्य) प्रेम से बांधने वाले, बलवान (रेतिनः) वीर्य-वान पित के (गृहंगमेम) घर को जावें, हम (तत् उपमिता) सदा उसी को चाहा करें । नवयुवतियों का यही उचित विचार होना चाहिये कि वे गृहस्थ की सब बात जानें और पित को प्राप्त हो पितगृह को चाहा करें।

त्रा वामगन्तसुमितिवीजिनीवसू न्यश्विना हृत्सु कामा त्रयंसत्। त्रभूतं गोपा मिथुना श्रीभस्पती प्रिया त्रीर्थम्गो दुँयी त्रशीमहि १२

भा०—हे (वाजिनीवस्) अन्न, धन उत्पन्न करने वाले स्वामी स्वामिनी और गृहस्थ में बसने और उसे बसाने वाले वर वधू जनो ! (वाम्) आप दोनों को (सुमितः आ अगन्) उत्तम ग्रुभ मित प्राप्त हो । हे (अश्वना) अश्ववत् इन्द्रियों के वश करने वाले विद्या और सुखों के भोका स्त्री पुरुषो ! (हत्सु) हृदयों में (कामाः) नाना प्रकार की अभिलाषाएं (नि अयंसत) नियमपूर्वक उत्पन्त होवें। और तुम (गोपा) वाणी के स्थाक और परस्पर गृह के स्वामी स्वामिनी और (मिथुना) जोड़े और (ग्रुभः पती) ग्रुभ गुणों, धनों और सद्विचारों के परिपालक वा पित पत्नी (अभूतम्) होकर रहो। और (प्रियाः) हम स्त्रियां अपने पितयों की प्यारी होकर (अर्थमणः) स्वामी के (दुर्थान्) गृहों को (अशीमिह) प्राप्त हों और सुख भोग करें।

ता मन्द्रसाना मर्नुषो दुरोण या धत्तं र्यायं सहवीरं वचस्यवे । कृतं तीर्थं स्रिप्रणाणं श्रीभस्पती स्थाणुं पेथेष्ठामपे दुर्भिति हैतम् १३

भा०—हे (शुभस्पती) शोभायुक्त गुणों, पदार्थीं और जलों के रक्षा करने वाले स्त्री पुरुषों! (ता) वे आप दोनों (मनुषः दुरोणे) मननशील विद्वान के गृह में रह कर (मन्द्रसाना) उक्तम अन्न और ज्ञान से अपने को खूब तृप्त और परिपूर्ण करते हुए, (बचस्पवे) उक्तम वेद-वचन के धारक विद्वान उपदेष्टा पुरुष के (राये) ऐश्वर्य ज्ञानरूप धन को (आधक्तम्) अपने में सब प्रकार से धारण करों और (सह-वीरं) वीर पुत्र और विद्वान पुरुषों से युक्त (रियं धक्तम्) ऐश्वर्य को भी प्राप्त करो । आप दोनों (शुभस्पती) शोभायुक्त उक्तम गुणों, व्रतों का पालन करते हुए (सु-प्र-पाणं तीर्थ) सुख से उक्तम रीति से जलपान करने योग्य नदी की धारा के समान (सुप्रपाणं तीर्थ) उक्तम रीति से वत पालन कराने वाले, जगत् के नाना कष्टों और अज्ञान सागर से पार करने वाले गुरु को (कृतम्) करो । (२) इसी प्रकार (पथेष्टां स्थाणुम्) मार्ग में स्थित वृक्ष्य के समान आश्रय देने वाले, सुखद छायाप्रद, आश्रयदाता जन को स्वी-कार करो । (दुर्मतिम् अप हतम्) इस प्रकार अपने कुमति, विपरीत ज्ञान को दूर करो ।

के स्विद्य केतुमास्विश्वना विद्यु दस्रा मदियेते शुभस्पती। क ईं नियेमे कतुमस्य जग्मतुर्विष्ठस्य वा यर्जमानस्य वा गृहम्॥ ॥ १४॥ २०॥

भा०—हे (अश्वना) उत्तम विद्यावान् पुरुषो ! हे (दस्ता) दुष्टों और दुर्गुणों के नाश करने वाले स्त्री पुरुषो ! (अद्य) आज (कस्वित्) कहां और (कतमासु विश्व) किन विशेष प्रजाओं के बीच (मादयेते) सब को प्रसन्न करों और स्वयं भी प्रसन्न होवो ? हे ( ग्रुभस्पती ) ग्रुभ

गुणों के पालक जनो ! (ईम् कः नियेमे ) इन आप दोनों को कौन बांध वा, नियम में उख सकता है ? और (कतमस्य विशस्य) किस विद्वान् पुरुष के (गृहम् ) गृह और (कतमस्य यजमानस्य गृहम् ) किस धन ज्ञान आदि के दाता, स्वामी के गृह पर (जग्मतुः) जाओ, यह बात ठीक २ विवेक से जानो । इति विंशो वर्गः ॥

# [88]

३ सुहस्त्ये। वैषियः ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः — १ पादानिचृष्जगती । २ विराङ् जगती ॥ तृत्रं स्क्रम् ॥

ष्प्रमानमु त्यं पुरुहूतमुक्थ्थं २२थं त्रिच्कं सर्वना गर्निग्मतम् । परिज्यानं विद्ध्यं सुवृक्षिभिर्द्यं व्युष्टा उपसी हवामहे ॥ १ ॥

भा०—( वयम् ) हम लोग ( उषसः ब्युष्टा ) प्रातः प्रभात वेला के अकट हो जाने पर ( त्यम् उ ) उस परम ( समानम् ) सबके प्रति समान ( पुरु-हूतम् ) बहुतों से स्तुति प्रार्थना करने योग्य, ( उक्थ्यं ) वेद द्वारा उपिदृष्ट, ( त्रिचकं रथं) तीन चक्र वाले रथ के समान भूत, भवत्, भविष्यत् तीनों चक्रों वाले, वा तीनों लोक वा तीनों सत्व, रज, तमरूप तीन चक्रवत् तीन महान् शक्तियों से युक्त, वेगवान्, रसस्वरूप, (सवना) समस्त ऐश्वर्यों और लोकों को प्राप्त व्यापक (परिज्ञानं) सर्वत्र ब्यापक, (विदृथ्यं) ज्ञानमय प्रभु को ( सु-वृक्तिभिः ) उत्तम स्तुतियों से ( हवामहे ) हम प्रार्थना करें।

ञातुर्युजं नासुत्याधि तिष्ठथः पातुर्यावाणं मधुवाहेनं रथम् । विशो येन गच्छेथो यज्वेरीनेरा कीरेश्चिद्यज्ञं होतृमन्तुमश्विना॥२॥

भा०—हे ( नासत्या ) कभी असत्य मार्ग पर पैर न रखने वाले सत्याचरणशील की पुरुषो ! आप दोनों भी ( प्रातः युजे ) प्रातःकाल योगाभ्यास द्वारा समाहित चित्त से जानने योग्य, (प्रातर्यावाणं) प्रातःकाल, शुभ काल में जाने वा प्राप्त करने योग्य, (मधु-वाहनं) मधुर अञ्च
जलवत् सुख प्राप्त कराने वाले, (रथं) रथवत् सुखदायी, रमण करने
योग्य प्रभु को (अधि तिष्टथः) अपना आश्रय बनाओ। (येन) जिसके
द्वारा (यज्वरीः) देव पूजा करने वाली, यज्ञशील प्रजाओं को (गच्छथः)
प्राप्त होवो और हे (नरा) उत्तम छी पुरुषो ! हे (अश्विना) विद्या आदि
शुभ गुण युक्त जनो ! और (कीरेः चित्) उत्तम उपदेष्टा पुरुष के
(होतृमन्तं यज्ञम्) उत्तम होता से युक्त यज्ञ को भी (गच्छथः) प्राप्तः
होवो । इसी प्रकार स्त्री पुरुष यज्ञशील जनों तक जाने के लिये उत्तमः
रथ पर चढ़ कर जावें।

श्रुष्वर्युं वा मधुपाणि सुहस्त्यमिश्चिं वा धृतदेवं दमूनसम् । विप्रस्य वा यत्सर्वनानि गच्छथोऽत श्रा यातं मधुपेयमिश्वना ॥ ॥ ३॥ २१॥

भा० हे (अश्वना) उत्तम अश्वों, इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्द्रिय एवं विद्यादि में व्याप्त विद्वान् पुरुषो ! आप दोनों (मधुपाणि) मधुर मधु, बद्याविद्या, वेद का प्रवचन वा उपदेश करने वाले, (अध्वर्धुं) यज्ञ करने, कराने में श्रेष्ठ (सु-हस्त्यम्) उत्तम हस्त किया में कुशल, (अग्नि-धम्) अग्नि को धारण करने वाले, वा अग्नि को प्रज्वलित करने वाले, विनीत शिष्यों को धारण करने में समर्थं (धत-दक्षम्) उत्तम बल को धारण करने वाले, (दमुनसं) वित्त को दमन करने वाले, जितेन्द्रिय, पुरुष के पास (आ-यातम्) आओ। और (यत्) जो आप दोनों (विप्रस्य) विद्वान् पुरुष के (सवनानि) आज्ञा और अनुशासनों को (गच्छथः) प्राप्त होवोगे तभी (अतः) इससे (मधु-पेयम् आयतम्) वेद ज्ञान के उत्तम रस का पान भी प्राप्त कर सकोगे। इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

## [ 88 ]

ऋषिः कृष्णः । इन्द्रो दवता ॥ छन्ः---१, ३, ७--६, ११ त्रिष्टुप्। २, ४ निचृत् विषटु । ४ पादनिचृत् विष्टुप्। ६, १० विराट् विष्टुप्।।
एकादशर्च स्क्रम्॥

अस्ते व सु प्रतरं लायमस्यनभूषिति प्र भेरा स्तोमेमस्मै । वाचा विपास्तरत वार्चमुर्यो निरामय जरितः सोम इन्द्रम् ॥ १॥

भा०—(अस्ता इव ) बाण को फेंकने वाला उत्तम धनुर्धर जिस प्रकार (अस्यन् ) बाण फेंकता हुआ (प्रतरम् छायं भरति = हरति ) दूर के स्थित लक्ष्य पर भी अच्छी प्रकार प्रहार करता है और (भूषन् इव) जिस प्रकार आभूषणों से सजने वाला पुरुष आभूषणों को पहिन (सुप्र भरति) उत्तम रीति से सजता है उसी प्रकार हे (विद्राः) विद्वान् पुरुषो ! और आप लोग (लायम् ) सदा प्रहण करने योग्य (प्रतरम् ) अति उत्कृष्ट, एवं सब संकटों से पार उतार देने वाले उस प्रभु को (सुप्र भर) उत्तम रीति से धारण करो, उसे प्राप्त करो और सुभूषित करो । और उस (अर्थः वाचम् ) स्वामी की वाणी को (वाचा प्र तरत ) अपनी वाणी से पार करो उसका नित्य स्वाध्याय करो । हे (जिरतः) उत्तम उपदेष्टा ! विद्वन् ! स्तोतः ! त् (सोमे) अपने आत्मा में (इन्द्रम् नि रमय) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु को नित्य रमा । 'सोमिनन्द्रन्' इति कचित् पाटः । 'सोमे । इन्द्रम् ।' इति च पद्पाटः ॥

दोहें<u>न</u> गामुपं शिचा सखा<u>यं प्र बोधय जरितर्ज़ारमिन्द्रम् ।</u> कोशं न पुर्णं वर्सु<u>ना न्यृष्टमा च्यावय मघ</u>देयां<u>य शूर्रम् ॥ २ ॥</u>

भा०—हे (जिरितः ) स्तुतिकर्ता ! विद्वन् ! (दोहेन गाम् ) दूध दोहने के लिये जिस प्रकार गौ की सेवा की जाती है उसी प्रकार (दोहेन) अपने अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के हेतु (जारम् ) विद्वान् (इन्द्रम् ) संशयों और कष्टों के उच्छेदन करने वाले, ऐश्वर्यवान् (सखायं) परम मित्र, ज्ञानवान्, समदर्शी प्रभु को (उप शिक्ष) प्राप्त कर, उसकी सेवा कर । ( पूर्णं कोशं न ) जल से पूर्णं मेघ के समान ( वसुना नि-ऋष्टं ) ऐश्वर्य से पूर्ण ( ग्रूरम् ) ग्रूरवीर प्रभु को ( मघ-देयाय ) उत्तम ऐश्वर्य दान के लिये ( आ च्यवय ) सब ओर से प्रेरित कर, उसकी ही उपासना कर।

'सखा'-समानं ख्यानं ज्ञानं दर्शनमुपदेशो वा यस्य स सखा। किमुङ्ग त्वा मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मा शिशयं त्वा शृणोमि। अर्पस्वती मम धीरम्तु शक वसुविदं भगिमिन्द्रा भेरा नः ॥३॥

भा०—( अङ्ग मघवन् ) हे ऐश्वर्यवन् ! ( त्वां किम् भोजम् आहुः ) विद्वान् लोग तुझको सब का पालक क्यों कहते हैं ? तू (मा शिशीहि) मुझे तीक्ष्ण, कार्यं करने में खूब उत्साहित और कुशल कर, वा मुझे शासन कर। ( त्वा शिश्यं श्रणोमि ) तुझे मैं अति तीक्ष्ण करने, उत्साह देने वाला उत्तम शासक सुनता हूँ। (मम धीः अमस्वती) मेरी बुद्धि कमें करने वाली (अस्तु) हो। हे शक ) शक्तिशालिन् !हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद ! (नः) हमें (वसुविदं भगं आ भर) उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला ऐश्वर्य प्राप्त करा । अध्यात्म में — वसु, आत्मा का ज्ञान कराने वाले सेव्य ज्ञान आदि का उपदेश कर।

त्वां जना ममसुत्येष्विनद्र सन्तस्थाना वि ह्वयन्ते समीके। अत्रा युजी क्रणुते यो ह्विष्मान्नासुन्वता सुख्यं विष्टु श्रर्रः ॥४॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रु के नाशक ! ( जनाः ) लोग (त्वा) तुझ को (मम-सत्येषु) मेरा कथन सत्य है, प्रतिवादी का नहीं, इस प्रकार के वाद-विवाद के अवसरों में भी (वि ह्वयन्ते) विशेष आदर से बुलाते हैं, और तुझको ( समीके सं तस्थानाः वि ह्वयन्ते ) युद्ध में जाते हुए तुझे ही पुकारते हैं। (अत्र) इस अवसर में भी (यः) जो मनुष्य (हिविष्मान्) उत्तम हिवि, अन्न, उत्तम वचन और उत्तम साधनों से युक्त होता है वही (त्वां युजं कृणुते) तुझे अपना सहयोगी बना छेता है। क्योंकि (असुन्वता) प्रार्थना, उपासना न करने वाळे के साथ (शूरः) वह शूरवीर (सख्यं न विष्टे) मित्रता करना नहीं चाहता।

धनं न स्पन्द्रं वंहुलं यो श्रम्मै तीबान्त्सोमी श्रासुनोति प्रयस्वान्। तस्मै शत्रून्तसुतुकोन्प्रातरहो नि स्वष्ट्रान्युवित हन्ति वृत्रम् ॥ ॥ ४॥ २२॥

भा०—(यः) जो (प्रयस्वान्) उत्तम प्रयास करने वाला उद्योगी पुरुष (बहुलं) बहुत से (धनं न स्पन्दं) धन के तुःप ही जंगम-पशु अश्वादि सैन्य को और (तिवान् सोमान्) तीव, वेग से जाने वाले उत्तम शासकों और उत्तम ऐश्वर्यों को भी (अस्मै आ सुनोति) इसके लिये प्रदान करता है, वह (तस्मै) उसके (सु-तुकान्) उत्तम हिंसाकारी साधनों से युक्त हथियारों वाले और (सु-अष्ट्रान्) उत्तम अश्वादि साधनों से युक्त (शत्रुन्) शत्रुओं को भी (अह्नः प्रातः) दिन के पूर्व भाग में ही (युवति) दूर करता है और (वृत्रम् निहन्ति) विद्य आदि का नाश करता है। परमेश्वर के प्रति विश्वास करने वाले पुरुष के विद्य प्रतिदिन कार्य प्रारम्भ करने से पहले ही दूर हो जाते हैं। इति द्वाविंशो वर्गः॥

यस्मिन्वयं देधिमा शंसिमिन्द्रे यः शिश्रायं मुघवा कार्ममुस्मे । श्राराचित्सन्भेयतामस्य शत्रुन्यस्मै सुम्ना जन्यां नमन्ताम् ॥६॥

भा०—( यस्मिन् इन्द्रे ) जिस शत्रुहन्ता, ऐश्वर्यवान्, वीर पुरुष के निमित्त ( वयम् शंसम् दिधम ) हम उत्तम स्तुति और शस्त्र धारण करते हैं आर ( यः ) जो ( मघवा ) उत्तम ऐश्वर्य का स्वामी होकर ( अस्मै )

हमें (कामम्) अभिलिपत धन (शिश्राय) प्रदान करता है। (अस्य शत्रुः आरात् चित् सन् भयताम्) उसका शत्रु दूर से ही भय करै। (अस्में) उसको (जन्या सुम्ना) सब जन-हितकारी नाना धन भी (नि नयन्ताम्) खूब प्राप्त हों।

श्चाराच्छत्रुमपं वाधस्व दुरमुत्रो यः शम्बंः पुरु<u>हृत</u> तेने । श्चस्मे घे<u>हि</u> यर्वमुद् गोर्मादेन्द्र कृधी धियं ज<u>रि</u>त्रे वार्जरत्नाम्॥७॥

भा०—हे (पुरु-हूत) बहुत से प्रजाजनों से पुकारे एवं राजारूप से स्वीक, के किये गये राजन् ! (यः उग्रः शम्यः) जो उग्र, अति बलशाली, शहुओं का दमन करने और उनको मार कर सुला देने वाला शस्यवल है (तेन) उससे तू (आरात्) दूर रहते ही (शहुम् अप बाधस्व) शहु को पीड़ित कर, दूर भगा। और (अस्मे) हमें (यवमत् गोमत्) अन्न और गौ आदि पशुओं से समृद्ध ऐश्वर्य प्रदान कर। और (जिरन्ने) स्तुति करने वाले की (धियं) बुद्धि और कर्म को (वाज-रत्नां धेष्टि) ज्ञान और वल से सुशोभित कर।

प्र यमन्तर्वृषस्यासा अग्मन्तीयाः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम् । नाहं दामानं मधवा नि यसिन्न सुन्वते वहित भूरि वामम् ॥८॥

भा०—(यम इन्द्रम्) जिस इन्द्र को (बहुल-अन्तासः) बहुत से ऐश्वर्य, जनसमूहादि से सम्पन्न, (तीवाः) तीव स्वभाव वाले, (बृष-सवासः) बलवान् पुरुषों और अश्वों के भी सज्जालक (सोमाः) उत्तम २ शासक (प्रअग्मन्) प्राप्त होते हैं वह (मध्या) महान् ऐश्वर्यवान् (दामानम् अह) दानशील पुरुष को (न नि यंसन्) नहीं बांधते, प्रत्युत (सुन्वते) सवन करने वाले, राजा के ऐश्वर्यं की वृद्धि करने वाले के हितार्थं वह (भूरि वामम् नि वहति) बहुत सा उत्तम धन प्रदान करता है।

उत प्रहामितिदीव्या जयाति कृतं यच्छ्वन्नी विचिनोति काले । यो देवकामो न धर्ना रुणिद्ध समित्तं राया सृजिति स्वधावान्॥६॥

भा०—(यत् श्वज्ञी कृतं जयाति) जिस प्रकार कितव, ज्ञाखोर कित' नाम पासे को (काले वि चिनोति) अवसर पर प्राप्त करता है और (प्रहाम् अतिदीब्य जयित) अपने पासे को मारने वाले को अतिक्रमण करके जीत लेता है। इसी प्रकार (यत् श्वज्ञी) वीर पुरुष स्वकीय इष्ट जनों को प्राप्त करने और परस्व, शत्रुधन को आहरण करने वाला (कृतं) स्वोपार्जित राष्ट्र धनादि को वा कर्म, उद्योग द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को (काले वि चनोति) उचित समय पर संग्रह कर लेता है और (प्रहाम्) प्रहार करने वाले, कार्यनाशक विघ्न को अतिक्रमण कर उस पर भी विजय पा लेता है और (यः) जो (देवकामः) विद्वान मनुष्यों वाप्रभु का प्रिय होकर उनके कार्य के लिये (धना न रुणिह्म) अपने धनेश्वर्यों को रोक नहीं रखता प्रत्युत खूब खुल कर दान देता है (तम् इत्) उस को ही (स्व-भावान राया सम् स्जिति) बल, शिक्त से सम्पन्न ऐश्वर्यवान् जन धनेश्वर्यं से युक्त कर देता है। 'कृतं न श्वघ्नी' इति च पाठः। 'कृतं। यत्। श्वघ्नी।' इति च पदपाठः॥

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेत जुधं पुरुहृत विश्वाम्।

व्यं राजिभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १०॥

भा०—हे (पुरु-हूत) बहुतों से पुकारने, आपित्तकाल में स्मरण करने और अपनाने योग्य प्रभो ! राजन् ! हम लोग (दुरेवाम्) दुःखों के सिहत आने वाले, किठन उपायों से दूर होने वाले, दुःसाध्य (अमितम् ) अज्ञान को (गोभिः तरेम) वेदवाणियों और गुरु-उपदेशों से पार करें। और (यवेन विश्वाम् क्षुधं तरेम) यव आदि अनेक अन्न से सब प्रकार की शूखों को तरे। (वयम्) हम लोग (राजिभः) तेजस्वी पुरुषों से और (अस्माकेन बृजनेन) अपने बल से (प्रथमा धनानि जयेम) श्रेष्ठ र

थनों को प्राप्त करें । अथवा—(प्रथमाः) हम स्वयं वीर पुरुष और वल से श्रेष्ठ होकर धनों को प्राप्त करें।

वृह्रस्पतिर्नुः परि पातु प्रश्चादुतोत्तरस्मादधराद्यायोः। इन्द्रः पुरस्तांदुत मध्यतो नः सखा सर्खिभ्यो वरिवः कृगोतुः 11 22 11 23 11 3 11

भा०—( बृहस्पतिः ) बड़े भारी बल, राष्ट्र और वाणा का पालकः (नः पृश्चात् उत उत्तरस्मात् अधरात् ) हमें पीछे से, ऊपर से और नीचे से वा उत्तर और दक्षिण से (अघायोः पातु) पापाचार करना चाहने वाले से बचावे। (इन्द्रः) शत्रुहन्ता, ऐश्वर्यवान् प्रभु (पुरस्तात् उत मध्यतः ) आगे से और बीच में से भी (नः परि पातु) हमारी रक्षा करे 🖹 ( सखा सिवभ्यः ) वह सब का मित्र, सब को समान अप्टि से देखने वाला, न्यायी, ज्ञानी हम मित्रों के उपकारार्थ ( वरिवः कुणोतु ) उत्तम धन प्रदान करे । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

# [83]

ऋषिः कृष्णः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ६ निचृष्जगती । २ आर्ची स्वराड् जगती। ३,६ जगती। ४,५ ८ विराड् जगती। १० विराट् त्रिष्डप् । ११ त्रिष्डप् ॥ एकादशर्चं स्कम् ॥

अच्छा म इन्द्रं मृतयः स्वविदः सुधीचीविश्वा उश्वतीरनृषत । परि व्वजन्ते जनयो यथा पर्ति मर्यं न शुन्ध्यं मुघवनिसूतये॥१॥

भा०—(मे) मेरी (स्वः-विदः) सुखजनक, सब इष्ट लाभों को देने वाली, ज्ञान-प्रकाशप्रद, ( सधीचीः ) परस्पर सुसम्बद्ध, ( विश्वाः ) सब प्रकार की, ( उशतीः ) प्रभु को चाहने वाली (मतयः) बुद्धियां और

वाणियां (इन्द्रम् अच्छ अन्पत) उसी प्रभु की खूब र स्तुति करती हैं। (यथा जनयः पितं मर्यं उतये) जिस प्रकार खियें अपने र पुरुषों, पातयों को रक्षा, प्रेम, सुख समृद्धि के लिये (पिर व्यजनते) आलिंगन करती हैं उसी प्रकार ( ग्रुन्थ्युं मघवानम् ) परम पावन, ग्रुद्ध, ऐश्वर्यवान् प्रभु को ये वाणियां ( उतये ) रक्षा के लिये (पिर व्यजनते ) प्राप्त करती हैं। वे उसी से सम्बद्ध हैं, उसी तक जाती हैं, श्लेष वृत्ति से उसी का वर्णन करती हैं।

न घो त्वद्रिगपंवेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय। राजेव दस्म निषदोऽधि बर्हिण्यस्मिन्तसु सोमेऽवपानमस्तु ते॥२॥

भा०—हे (पुरु-हूत) बहुत मनुष्यों से पुकारे गये स्वामिन ! प्रभो ! (व्वित्र्ग्) तेरे प्रति लगा हुआ (मे मनः) मेरा मन (न घ अप वेति) अब तुझ से दूर नहीं जाता। प्रत्युत (त्वे इत् कामं शिश्रय) तुझ में ही भें अपनी अभिलाषा को स्थापित करता हूँ। (राजा इव विहिंपि) राजा जिस प्रकार आसन वा वृद्धियुक्त वा प्रजा पर विराजता है, उसी प्रकार हे (दस्म) दर्शनीय, दुष्टों वा दुःखों के नाशक! तू (अस्मिन् विहिंपि राजा इव नि पदः) इस लोक-समृह वा यज्ञ में राजा के तुल्य अधिष्ठित हो। (अस्मिन् सोमे) इस उत्पन्न जगत् में (ते सु अवपानं अस्तु) तेरा ही सर्वश्रेष्ठ परिपालन कार्य हो।

विषुवृदिन्द्रो श्रमतेष्ठत जुधः स इद्वायो मघवा वस्व ईशते। तस्येद्रिमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृष्टभस्य शुष्मिणीः ३

भा०—(इन्द्रः) जिस प्रकार सूर्यं जब ( विप्-वृत् ) विषुवत् वृत्तपर अतिक्रमण कर रहा होता है तब वह ( मघवा ) मघा नक्षत्र का योग करता हुआ ( रायः वस्त्रः ईशते ) अति अन्नप्रद वसु नक्षत्र का स्वामी होता है और (अमतेः उत क्षुधः) दारिद्रय और क्षुधा, भूख, अकाल को वश करता है। अर्थात् अब उत्पन्न करता है। (इमे प्रवणे सप्त सिन्धवः) ये निम्न देश में बहने वाली जलधाराएं (तस्य इत् शुष्मिणः वृष्मस्य वयः वर्धान्त) उस ही बलशाली जलशोषक, वृष्टिकर्त्ता मेघ वास्पूर्य के बल वा महिमा को बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार (वि-सु-वृत्) विविध उत्तम व्यवहार करने में कुशल, न्यायवर्त्ता, धर्मात्मा, (इन्द्रः) राजा (अमतेः) प्रजा के भीतर विद्यमान अज्ञान, दारिद्रय और (क्षुधः) भूख, अकाल पर वश करे, इन को मिटाने का यत्न करें। क्योंकि (सः इत्) वह ही (रायः) प्रजाओं के देने योग्य (बस्तः) प्रजाओं को सुखपूर्वक बसाने वाले धन, अन्नादि और राष्ट्र में बसाने वाले प्रजाजन का भी (ईशते) सब प्रकार से स्वामी है। (अस्य इत् इमे) उसके ही ये (प्रवणे) शत्रु को खूब मारने वाले सैन्य बल में, शत्रु के नाश के निमित्त (सप्त सिन्धवः) सात वा वेग से दौड़ने वाले वेगवान अश्व सैन्य हैं जो (वृष्मस्य) बलवान श्रुष्मणः) शत्रुशोषक, बलशाली पुरुष के (वयः) जीवन और बल को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं।

वयो न वृत्तं सुपलाशमासंदन्त्सोमास इन्द्रं मन्दिनश्चमूषदः। प्रैषामनीकं शर्वसा दविद्यतिद्वदत्स्व र्मनेवे उयोतिरार्थम्॥ ४॥

भा०—( वयः सुपलाशम् वृक्षं न ) जिस प्रकार पक्षिगण उत्तम पत्तों से हरे भरे वृक्ष का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार ( मन्दिनः ) उत्तम रीति से स्तुति करने और उसके साथ हर्ष अनुभव करने और उसे हर्षित करने वाले, ( चम्-सदः सोमासः ) बड़ी र सेनाओं पर अध्यक्ष रूप से विराजने वाले अभिषिक्त नायकगण ( वयः ) शत्रुनाशक, तेजस्वी, वेग से जाने में सम होकर उस ( वृक्षं ) भूमि को वरण कर, अपनाकर बिराजने वाले ( सु-पलाशम् ) शुभ गमन-साधन रथादि पर विराजने वा उत्तम भोग्यों को प्राप्त करने वाले, (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् स्वामी को (आ असदन्)
प्राप्त कर चारों ओर उसके समीप विराजते, उसका आश्रय लेते हैं। (एपाम्
अनीकं) उनका मुख और सैन्य (शवसा) बलसे खूब (दिवयुतत्)
चमकता है। और (मनवे) विचारपूर्वक शासन कार्य करने वाले, राष्ट्रस्तम्भक, वा प्रबन्धक स्वामी को (आर्यम्) सर्वश्रेष्ठ, स्वामिजनोचित
(ज्योतिः) तेज, प्रकाश, ज्ञान और (स्वः) सुख (विदत्) प्राप्त कराता है।
कृतं न श्वद्मी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मध्वा सूर्य जयत्।
न तत्ते श्रुन्यो श्रुजुंवीये शकुन्न पुराशो मध्वन्नोत नृतनः॥४।२४॥

भा०—(श्रव्वी देवने कृतं न) दूसरों के धनों को बाज़ी से मार लेने वाला कुशल चूतकार जिस प्रकार खेलने के समय 'कृत' नाम अक्ष को ही प्राप्त करता है उसी प्रकार (मध्वा) उत्तम ऐश्वर्यवान् राजा (श्ववी) श्वायु के ऐश्वर्यों को लूटने में समर्थ होकर (देवने) विजयकाल में (संवर्ग) उत्तम वर्ग के, उत्तम श्रेणी के, वा शत्रु को वर्जन करने में समर्थ (कृतं) कार्य करने में कुशल, अनुशिष्ट, कृतकर्मा, (सूर्य) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष को (वि चिनोति) विशेष रूप से संग्रह करता है और (जयत्) इसके द्वारा जय लाभ करता है (तत्) उस समय हे (मध्वन्) ऐश्वर्यवन्! हे राजन् (ते अन्यः) तेरे से दूसरा कोई (ते वीर्यं न अनु शकत्) तेरे वल वीर्यं का मुक़ाबला नहीं कर सकता। (न पुराणः उत न नृतनः) ऐसा न कोई पुराना और न कोई नया ही होना सम्भव है। विशंविशं मुख्या पर्यशायत जनानां धनां श्रवचाकंशह्या। वस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं श्वकः सर्वनेषु रग्यंति स तीवैः सोमैंः सहते पृतन्यतः इस्याहं स्राहेष

भा०—( मघवा उत्तम ऐश्वर्य का स्वामी, राजा ( विशं-विशं पिर अशायत ) प्रजा प्रजा के ऊपर सुख से शासन करता हुआ, उनकी वृद्धि करें। और वह (वृषा) मेघ वा सूर्य के समान प्रजाओं पर सुखों की वर्षा करने और उनका उत्तम प्रवन्ध करने वाला पुरुप (जनानां धेनाः अव चाकशत्) सब मनुष्यों की वाणियों, प्रार्थनाओं को देखे, सुने, उन पर ध्यान दे। (शकः) शक्तिशाली पुरुष (यस्य) जिस प्रजाजन के (सवनेषु) ऐश्वर्यों के बीच में (रण्यित) आनन्द सुख लाभ करता है, (सः) वह (तीबैः सोमैः) तीब्र, वेगगामी, उत्तम नायकों और विद्वान् पुरुषों द्वारा (पृतन्यतः सहते) सेनाओं द्वारा युद्ध करके शतुओं को भी पराजित करे।

<mark>श्राणे न सिन्धुंमभि यत्समर्चप्त्त्सोमांम इन्द्रं कु</mark>ल्या ईव हृदम् । वर्धन्ति विष्टा मही श्रस्य सार्<u>दने</u> यवं न वृष्टिर्दिव्येन दार्चुना ॥७॥

भा०—(आपः सिन्धुं न) निद्यां वा जलधाराएं जिस प्रकार महानद वा समुद्र की ओर वह आती हैं, (कुल्याः इव हृदम्) जिस प्रकार छोटी र नालियां वड़े तालाव की ओर वह आती हैं। उसी प्रकार (आपः) आस (कुल्याः) उत्तम कुल्वान् (सोमासः) विद्वान् शासक जन (इन्द्रं सिन्धुम्) समुद्र के समान गम्भीर और (हृदं) आज्ञापक, ऐश्वर्यवान्, शतुहन्ता के शरण ही (सम् अक्षरन्) भली प्रकार आते हैं। (वृष्टिः दिन्येन दानुना यवं न) वृष्टि जिस प्रकार आकाश के जल से यवों को बढ़ाती है उसी प्रकार (विद्याः) विद्वान् पुरुष भी (अस्य सादने) इसके शासन में रह कर (दिन्येन दानुना) युद्धार्थ दिये दान और शतुखण्डनकारी शख-वल से (अस्य यवं वर्धन्ति) इसके शतुहनन सामर्थ्य को बढ़ाते हैं।

वृषा न कुद्धः पतयद्रजः स्वा यो अर्थपत्नीरकृणोद्धिमा श्रपः । स सुन्वते मधवा जीरदानवेऽविन्दुज्ज्योतिर्मनेवे हृविष्मते ॥ ८॥ भा०—( रजःसु कुद्धः वृषा न ) मही के ढेरों पर जिस प्रकार कुद्ध सांड (पतयत्) वेग से पढ़ता है और (रजःसु कुद्धः वृषा न) रजोधर्मयुक्त गौओं के निमित्त साभिलाप सांड जिस प्रकार प्रतिद्व-द्वी पर कुद्ध होकर पड़ता और विजयी हो उनके बीच पतिवत् आचरण करता है, उसी प्रकार (मधवा) नाना उत्तम धनों का स्वामी (वृपा) बलवान् राजा (कुद्धः) शत्रुओं के प्रति कोधयुक्त होकर हो (रजःसु) ऐश्वर्ययुक्त प्रजाजनों में (पतयत्) उनका पालक स्वामी होकर, उन पर शासन करें। वह (इमाः अपः) इन प्राप्त, जल-स्वभाव की, निम्न भाव से जानने वा विनय से झुकने वाली, प्रजाओं वा सेनाआ को (अर्थपत्नीः) स्वामी की पित्यों के समान स्वामी द्वारा पालन योग्य एवं स्वामी के पालकवत् (अक्रणोत्) बना लेवे। (सः) वह (सुन्वते) ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाले, (जीर-दानवे) सब को प्राणदायक अन्न देने वाले (हविष्मते) अन्न के स्वामिरूप, (मनवे) कृपक आदि मनुष्य वर्ग के लिये (ज्योतिः अविन्दत्) तेज, पराकम, और ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करें और करावे।

उज्जायतां पर्शुज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघा पुराण्वत्। वि रोचतामरुषो भाजना श्रुचिः स्वर्णे शुक्रं श्रुश्चीत् सत्पतिः ध

भा०—(परशुः) दूसरे शतुओं का नाश करने वाला, इन्द्र राजा, (ज्योतिषा सह) तेज के साथ (उत् जायताम्) उन्नत पद को प्राप्त हो। हे राजन्! स्वामिन्! तू (सु-दुघा) उत्तम दुग्ध देने वाली, गौ के समान और (पुराणवत्) वृद्ध जन के समान, सब प्रजा का पालक, और ज्ञानपद होकर (ऋतस्य) धन, अन्न, ज्ञान का (सु-दुघाः) उत्तम रीति से देने वाला (भूयाः) हो। (अरुषः) स्वयं तेजस्वी और निष्कोध होकर (भानुना वि रोचताम्) तेज से विविध प्रकार से चमके और सब को प्रिय मालुम हो। वा (शुचिः) शुद्ध, कान्तिमान्, काम, अधर्म आदि सम्बन्ध में शुद्ध भाव वाला होकर (स्वः न शुक्रं) स्वच्छ

प्रकाश को सूर्य के समान (सत्पितः) उत्तम पालक होकर ( शुक्रं शुशु-चीत) शुद्ध तेज से प्रकाश करे, और ( शुक्रं = शुक्रं ) शुद्ध कर्म से आत्मा को पित्र करे। और प्रजार्थ ( शुक्रं ) उत्तम जल अन्न प्रदान करे। गोभिष्टरेमामितिं हुरेवां यवेन जुधं पुरुहृत विश्वाम । व्यं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥

भा०—हे (पुरु-हूत) बहुतों से पुकारने, आपित्तकाल में स्मरण करने और अपनाने योग्य प्रभो ! राजन् ! हम लोग (दुरेवाम् ) दुःखों के सिहत आने वाले, किंदन उपायों से दूर होने वाले, दुःसाध्य (अमितम् ) अज्ञान को (गोभिः तरेम ) वेदवाणियों और गुरु-उपदेशों से पार करें। और (यवेन विश्वाम् क्षुधं तरेम ) यव आदि अनेक अन्न से सब प्रकार की सूखों को तरें। (वयम् ) हम लोग (राजिभः) तेजस्वी पुरुपों से और (अस्माकेन वृजनेन) अपने बल से (प्रथमा धनानि जयेम) श्रेष्ठ २ धनों को प्राप्त करें। अथवा—(प्रथमाः) हम स्वयं वीर पुरुष और बल से श्रेष्ठ होकर धनों को प्राप्त करें।

वृह्रस्पतिर्नः परि पातु प्रश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः। इन्द्रः पुरस्तीदुत मध्यतो नः सखा सर्खिभ्यो वरिवः क्रगोतु॥ ॥११॥२४॥

भा०—( बृहस्पतिः ) बड़े भारी बल, राष्ट्र और वाणी का पालक ( नः पश्चात् उत उत्तरस्मात् अधरात् ) हमें पीछे से, उपर से और नीचे से वा उत्तर और दक्षिण से (अघायोः पातु ) पापाचार करना चाहने वाले से बचावे । ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता, ऐश्वर्यवान् प्रभु ( पुरस्तात् उत मध्यतः ) आगे से और वीच में से भी ( नः परि पातु ) हमारी रक्षा करे । ( सखा सखिभ्यः ) वह सब का मित्र, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, न्यायी ज्ञानी हम मित्रों के उपकारार्थ ( वरिवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान करे । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

### [ 88 ]

ऋषिः कृष्णः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ पादि निचृत् त्रिष्टुप् । २, १० विराट् त्रिष्टुप् । ३, ११ त्रिष्टुप् । ४ विराट् जगती । ५—७, ६ पाद- निचृष्जगती । ८ निचृष्जगती ॥ एकादशर्च स्क्रम् ॥

त्रा यात्विन्दः स्वपंतिर्मद्यय यो धर्मणा तूतुजानस्तुर्विष्मान् । प्रत्वज्ञाणो त्राति विश्वा सहास्यपारेण महता वृष्णयेन ॥ १ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यों को देने वाला, (स्व-पितः) स्वजनों और धनों का पालक पुरुष (यः) जो (धर्मणा) प्रजा को धारण करने वाले न्याय-वल से (तृतुजानः) शत्रुओं और दुष्टों का नाश और प्रजाओं को ऐश्वर्य दान करता हुआ (तुविष्मान्) बलकान् हो। वह (अपारेण) अपार, (महता वृष्ण्येन) महान् बल, वीर्यं, पराक्रम से युक्त होकर (विश्वा सहांसि अज्ञ) समस्त शत्रु-सैन्यों को पार करके (प्र व्वक्षाणः) उनका खूब नाश करता हुआ हमें प्राप्त हो। (२) गृहस्थपक्ष में—स्वी कहती है कि—मेरा अपना पित बलवान्, धर्म से मेरा (तृतुजानः) गृह बसोता हुआ हर्ष सुख के निमित्त आवे। वह अपार बल-वीर्यं से सब कष्टों को दूर करे।

सुष्ठामा रथः सयमा हरी ते मिम्यच वज्री नृपते गर्भस्तौ । शीभ राजन्तसुपथा योद्धर्वाङ् वधीम ते पुपुषो वृष्णयानि ॥ २ ॥

भा—हे (नृपते) मनुष्यों के पालक! राजन्! (ते रथः सुस्थामा) तेरा रथ सुखपूर्वक ठहरने वाला, वा उत्तम बैठने के स्थान से
युक्त हो, तेरा रथारोही बल युद्ध में खूब टिकने वाला हो। (ते हरी सु-यमा)
तेरे दोनों अश्व सुख से नियन्त्रित हों, तेरे अधीन प्रजास्थ खी पुरुष लोग
उत्तम संयमी, सुप्रबद्ध रहें। (ते गभस्तौ) तेरी बाहु में (वज्रः मिम्यक्ष)

वज्र, शख-बल रहे, शस्त्र बल तेरे हाथ के नीचे हो। हे (राजन्) देदीप्यमान ! राजन् ! तू (शीमं) शीघ्र ही (सुपथा अर्वाङ् याहि) उत्तम मार्ग से, उत्तम अध पर चढ़ कर जाया कर। हम (ते पपुषः) तुझ सर्वपालक, सर्वपोपक के (वृष्ण्यानि वर्धाम) बलों को बढ़ावें।

रन्ड्वाही नृपितं वर्ज्जवाहुमुग्रमुग्रासंस्ति विषासं एनम् । प्रत्वेत्तसं वृष्कं सत्यर्थुष्ममेमेस्सत्रा संधमादी वहन्तु ॥ ३॥

भा॰—( अस्मत्रा ) हम में से ( इन्द्र-वाहः ) ऐश्वर्य और वल को धारण करने में समर्थ, ( उप्रासः ) उप्र, ( तिविपासः ) बलशाली ( सध-मादः ) एक साथ मिलकर हर्ष प्राप्त करने वाले जन ( नृपितं ) मनुष्यों के पालक, ( वल्ल-वाहुम् ) तलवार से युक्त वाहु के समान शस्त्र-बल से शत्रु को पीड़ित करने वाले ( उप्रम् ) शत्रु को भयप्रद (प्र-त्वक्षसं) अति तेजस्वी; शत्रुनाशक, ( सत्य-शुष्मम् ) सत्य के वल से बलशाली ( वृष्मम् ) नरश्रेष्ठ को ( आ वहन्तु ) आदरपूर्वक धारण करे।

एवा पर्ति द्वेशणसाचं सर्वेतसमूर्जः स्कम्भं धृरुण त्रा वृषायसे । त्रोजेः कृष्व संगृभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानामिनो वृधे ॥४॥

भा०—( एव ) इसी प्रकार के द्रोण-साचं ) राष्ट्र की सेवा करने वाले (स-चेतसम्) उत्तम, ज्ञानी सहृदय (ऊर्जः स्कम्भम्) बल पराक्रम को स्तम्भवत् धारण करनेहारे पुरुष को (धरुणे) धारण करने वाले प्रमुख पद पर हे प्रजाजन ! तू (आ वृषायसे) आदरपूर्वक बलशाली की कामना कर । हे राजन् ! तू (ओजः कृष्व) बल वीर्य सम्पादन कर (त्वे) तू अपने में ही हमें (सं गृभाय) अच्छी प्रकार प्रहण कर, सब को धारण कर । (यथा) जिस प्रकार तू (केनिपानां इनः) सुखमय, आनन्द रस का

पान करने वाले विद्वानों का स्वामी होकर ( वृधे ) हमारी वृद्धि के लिये ( अपि असः ) समर्थ हो।

गर्मश्चस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा यहि सोमिनः। त्वमीशिषे सास्मिन्ना सित्स बहिंष्यनाधृष्या तब पात्राणि धर्मणा ॥ ४॥ २६॥

भा०—हे राजन्! (वस्नि अस्मे गमन्) जीवन को सुखपूर्वक ब्यतीत कराने वाले नाना धनैश्वर्य हमें प्राप्त हों। मैं तुझे (सु-आशिषं शंसिपम्) उत्तम र कामना व आशीष् कहूँ। तू (सोमिनः भरम् आ याहि) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, सोम के स्वामी के यज्ञ वा प्रजापालक राष्ट्र कार्य को प्राप्त हो। (व्वम् ईशिषे) तू ही सब का स्वामी हो। तू ही (बर्हिषि आ सित्स) इस बृद्धियुक्त आसन, लोक वा प्रजाजन पर अध्यक्षवत् विराज। (तव पात्राणि) तेरे प्रजा पालन के समस्त सैन्यादि साधन (धर्मणा) धर्म, राष्ट्र-प्रजा, न्याय आदि के धारण के बल से (अनाध्या) किसी से भी ध ण वा पराजय करने योग्य न हों। इति पडविंशो वर्गः॥

पृथक् प्रायन्त्रथमा देवहूंतयोऽक्रंगवत श्रवस्यानि दुष्टरा । न ये शुकुर्यक्षियां नार्वमारुहंमीमैंव ते न्यविशन्त केर्पयः॥६॥

भा०—(प्रथमाः) है (देव-हृतयः) देव, ईश्वर के स्तुति करने वाले देवोपासक जन (पृथक्) अलग २ (प्रअग्मन्) आगे बढ़ जाते हैं। वे (श्रवस्थानि) श्रवण करने योग्य (दुस्तरा) दुस्तर, अपूर्व कीतजनक कर्म और ज्ञानों को सम्पादन कर लेते हैं। और (ये) जो (यज्ञियाम् नावम्) सर्वपूज्य प्रभु की उपासनामयी स्तुतिमयी नौका पर (आरुहम् न शेकुः) आरुढ़ नहीं हो सकते (ते) वे (के-पयः) कुत्सित आचरणों में लिप्त रहकर (ईर्मा इव नि अविशन्त) मानो ऋण से बद्ध होकर यहां ही नीचे पड़े रहते हैं।

<mark>एवैवापागपेरे सन्तु दूढबोऽश्वा येषौ दुर्</mark>युजे त्रायुयुजे । <mark>द्वत्था ये प्रागुपे<u>रे</u> सन्ति दावने पुरूणि यत्रे वयुनीनि भोजेना ॥७॥</mark>

भा०—( एव एव ) इस प्रकार हे ( अपरे ) दूसरे जो परब्रह्म की उपासना से रहित ( दूब्यः ) दुष्ट बुद्धि वाळे जन हैं ( येपां ) जिनके ( दुः-युजः अश्वाः ) कुमार्ग में जाने वाळे, सन्मार्ग में कठिनता से लगने वाळे, अश्वों के तुल्य बलवान् इन्द्रियगण ( आ युयुज्रे ) इधर उधर के तुच्छ विषयों में लगते हैं । वे (अपाग् एव एव सन्तु) दूर वा नांचे ही नीचे पितत (सन्तु) हो जाते हैं । (यत्र) जिस में ( पुरूणि वयुनानि ) बहुत से ज्ञान और ( पुरूणि भोजना ) बहुत से भोग्य ऐश्वर्य और नाना रक्षा साधन हैं उस ( परे ) परम ब्रह्म में जो ( दावने सन्ति ) दान देने के लिये सदा तत्पर हैं वे ( इत्था ) सचमुच ( प्राक् सन्तु ) आगे बढ़ने बाळे होते हैं ।

गिरीरज्ञान्नजमानाँ त्रधारयद् द्यौः क्रन्दद्न्तरिचाणि कोपयत् । समीचीने धिषणे विष्कंभायति वृष्णः पीत्वा मदं उक्थानि शंसति ॥ ८॥

भा०—वह प्रभु (अज्ञान ) गमनशील, (गिरीन्) मेघों और (रंजमानान्) बिजुली से कांपते हुओं को (अधारयत्) धारण करता है। (द्योः क्रन्दत्) बिजुली शब्द करती है, तब मानो वह (अन्तरिक्षाणि) जलमय मेघों को लक्ष्य कर (कोपयत्) श्लुभित करता, मानो उन पर क्रोध करता है। (समीचीने) परस्पर मिले हुए (धिषणे) आकाश और पृथिवी दोनों लोकों को (वि स्क्रभायति) विविध रूप से थामता है। और वह (वृष्णः पीत्वा) जलवर्षक रसों का मेघवत् पान करके (मदे) आनन्द में मानों (उक्थानि शंसति) स्तृत्य उपदेश वचनों का उपदेश करता है।

हुमं विभामें सुकृतं ते अङ्कुशं येनां हुजासि मघवञ्छफारुजः। श्रास्मिन्तसु ते सर्वने अस्त्वोक्यं सुत हुष्टौ मघवन्वोध्यामगः॥६॥

भा० — हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( येन ) जिससे तू ( शफा-रूजः ) दुर्वचनों से, वा समवाय वना कर दूसरों को पीड़ा देने वाले दुष्ट जनों को ( रुजासि ) पीड़ित वा नष्ट करता है मैं ( ते ) तेरे (सुकृतं) उत्तम रीति से बने उस (अंकुशं) अंकुश, वज्र को (बिभिमें) धारण करूं। ( ते अस्मिन् सवने ) तेरे इस ऐश्वर्यमय शासन में ( ओक्यं सु अस्तु ) सुखपूर्वक गृह का सा निवास हो। हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तृ ( आ-भगः ) सब प्रकार से ऐश्वर्यवान् और सेवनीय होकर ( सुते इष्टी ) उत्तम रीति से सम्पादित यज्ञ में ( बोधि ) हमारी स्तुतियों को जान। गोभिष्टोमार्ग्यतिं दुरेवां यवेन चुधं पुरुहृत विश्वाम्। च्यं राजिभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम॥ १०॥

भा०—हे (पुरु-हूत) बहुतों से पुकारने, आपित्तकाल में स्मरण करने और अपनाने योग्य प्रभो ! राजन् ! हम लोग ( दुरेवाम् ) दुःखों के सिहत आनेवाले, कठिन उपायों से दूर होने वाले, दुःसाध्य ( अमितम् ) अज्ञान को ( गोभिः तरेम ) वेदवाणियों और गुरु-उपदेशों से पार करें । और ( यवेन विधाम् क्षुधं तरेम ) यव आदि अनेक अन्न से सब प्रकार की भूखों को तरें । ( वयम् ) हम लोग ( राजिभः ) तेजस्वी पुरुषों से और ( अस्माकेन वृजनेन ) अपने बल से ( प्रथमा धनानि जयेम ) श्रेष्ठ र धनों को प्राप्त करें । अथवा—( प्रथमाः ) हम स्वयं वीर पुरुष और बल से श्रेष्ठ होकर धनों को प्राप्त करें ।

बृह्यस्पतिर्नुः परि पातु पृथ्चादुतोत्तरस्मादर्थराद्घायोः । इन्द्रंः पुरस्तादुत मध्यतो <u>नः सखा सर्खिभ्या</u> वरिवः कृणोतु ॥ ॥ ११ ॥ २७ ॥ भा०—( बृहस्पतिः ) बड़े भारी बल, राष्ट्र और बाणी का पालक ( नः पश्चात् उत उत्तरस्मात् अधरात् ) हमें पीछे से, ऊपर से और नीचे से वा उत्तर और दक्षिणांसे (अधायोः पातु ) पापाचार करना चाहने वाले से बचावे । ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता, ऐश्वर्यवान् प्रभु ( पुरस्तात् उत मध्यतः ) आगे से और बीच में से भी (नः परि पातु ) हमारी रक्षा करे । ( सखा सखिभ्यः ) वह सब का मित्र सब को समान दृष्टि से देखने वाला, न्यायी हम मित्रों के उपकारार्थ ( विरवः कृणोतु ) उत्तम धन प्रदान करे । इति सप्तिवंशो वर्गः ॥

#### [ 84 ]

ऋषिर्वत्सिप्रिः॥ अग्निर्देवता॥ अन्दः—१—१, ७ निचृत् विष्टुप्। ६ विष्टुप्। ८ पादनिचृत् विष्टुप्। ६२ विराट् विष्टुप्॥ एकादशर्चं स्क्रम् ॥ टिवस्परि प्रथमं जो अश्वास्त्रस्मद् द्वितीयं परि जातवेदाः। तृतीयमुद्ध नृमणा अर्जस्यामन्धान एनं जरते स्वाधीः॥ १॥

भा०— (प्रथमं) पहले (आप्तः) अप्ति (दिवः पिरे) आकाश में प्रकट हुआ, वह सूर्यं रूप अप्ति ब्रह्माण्ड में सब से मुख्य है। उसी प्रकार सूर्धा भाग में मुख्य प्राण ही मुख्य अप्ति है। और (द्वितीयं) दूसरा (जात-वेदाः) सब पदार्थों के भीतर विद्यमान (अप्तिः) अप्ति स्वरूप दूसरे नम्बर पर प्रकट होता, उसी प्रकार दूसरे नम्बर पर यह जाठर अप्ति है। जो प्रत्येक उत्पन्न प्राणी को प्राप्त होता है और (तृतीयम्) तीसरा, (तृ-मणाः) नयन, सञ्चालक वा प्ररेक शक्ति से पदार्थों को स्तद्ध करने में समर्थ वा (तृ-मणाः) मनुष्यों के बीच मनन, ज्ञानशक्ति देने वाला, (अप्सु) अन्तरिक्षों वा जलों में विद्युत रूप होता है। (एनं अजस्तम् इन्धानः) इस अप्ति को कभी न नष्ट होने देता हुए,

निरन्तर इसे प्रज्वित रखता हुआ पुरुष (स्वाधीः सु-आधीः) सुर्खों को अपने में धारण करने वाला, स्वस्थ, सुर्खी और सुदुद्धि नीरोग होकर (जरते) बृद्धावस्था को प्राप्त होता है।

विद्या ते अग्ने त्रेघां त्रयाणि विद्या ते घाम विभूता पुरुता । विद्या ते नाम पर्म गृहा यद्विद्या तमुत्सुं यत आजगन्थं ॥ २ ॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने!(ते) तेरे हम (त्रेघा) तीन स्थानों में (त्रयाणि) तीन रूपों को (विग्न) जानें। (ते घाम) तेरे तेजों, नामों, जन्मों को भी (पुरुत्रा विश्वता विग्न) बहुत प्रकार से, बहुत से स्थानों में विविध प्रकार से धारित रूपों को भी जानें। (गुहा ते यत परमं नाम विग्न) बुद्धिस्थ जो निगृह तेरा परम स्वरूप है उसको भी हम जानें। हम (तम् उत्सं विग्न) उस कारगरूप निकास को जानें (यतः आ जगन्थ) जहां से तू हमें प्राप्त होता है।

समुद्रे त्वा नृमणी ख्रप्स्वं तर्नृचत्ता ईघे द्वि श्रम् अर्थन् । नृतीये त्वा रजीस तस्थिवांसमापामुपस्थे महिषा अवर्धन् ॥३॥

भा०—( नृ-मणाः ) मनुष्यों में मननशील, और ( नृ-चक्षाः ) मनुष्यों में सत्य ज्ञान का दृष्टा हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वा ) तुझे, समुद्र में ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर से और ( दिवः ऊधन् ) आकाशस्य मेघ में से प्राप्त करके प्रदीप्त कर लेता है । और ( तृतीये रजिस तिस्थिवांसम् ) तीसरे लोक में स्थित सूर्यं रूप ( त्वा ) तुझको ( अपाम उपस्थे ) जलों के भी ऊपर ( महिपाः ) भूमि पर आने वाले किरण ( अवर्धन् ) तुझे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं । वे तेरे ही महान् सामर्थ्य को बतलाते हैं । ( र ) उसी प्रकार राजारूप अग्नि को साक्षी रूप से जनसमूह और राज सभा में, और उत्तम पद पर विराजते हुए को वीर पुरुष बढ़ावें । अप्रकेन्द्दशिः स्तुन्यं ज्ञित्व द्योः ज्ञामा रेरिहद्विरुधः समुञ्जन् । स्त्यों ज्ञानों विहासिद्धे अष्ट्यदा रोदंसो भुानुना भात्युन्तः॥ । स्त्यों ज्ञानों विहासिद्धे अष्ट्यदा रोदंसो भुानुना भात्युन्तः॥ । श्रा

भा०-जिस प्रकार ( दौः ) आकाशगत तेजस्वी विद्युत् ( स्तन-यन ) गर्जती हुई (क्षामा रेरिहित् ) भूमि तक पहुंचती है और जिस प्रकार (अग्निः) आग (वीरुधः) नाना वनस्पतियों को (सम् अञ्जन्) जलाता, चमकाता हुआ ( अक्रन्दत् ) गर्जता, या शब्द करता है। उसी प्रकार (अग्निः) अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञानवान्, वीर और विद्वान् पुरुष (क्षामा रेरिहित्) भूमियों को, वा निर्वंल शत्रु सेनाओं को प्राप्त करता हुआ और ( वीरुधः ) विपरीत रोक करने वाली बाधक सेनाओं का ( सम् अक्षन् ) सान्मुख्य करता हुआ, उनको दृग्ध या तेजस्वी करता हुआ वा (वीरुधः) विशेष वा विविध रूप से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं को ( सस्-अंजन् ) प्राप्त होता और उनको प्रकाशित करता हुआ ( स्तनयन्-इव अकन्दत् ) गर्जते मेघ के समान गर्जे, और विद्वान् भी उपदेश करे । और सूर्यं जिस प्रकार ( जज्ञानः ) उत्पन्नं होता हुआ ( इद्धः ) अग्निवत् मदीस होकर ( भानुना ) अपने प्रकाश से ( रोदसी अन्तः ) मृति और आकाश के बीच क्षितिज पर (भाति) चमकता है और (सद्यः वि अख्यत् ) एक साथ विशेष रूप से प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह भी (इदः) चमक कर (रोदसी अन्तः) शास्य-शासकों के बीच (भाति) प्रकाशित हो और (वि अख्यत्) विशेष आज्ञा, घोपणा, उपदेश आदि करे।

श्रीणामुद्धारो घुरुणो रखीणां मन्तिषाणां प्रापेणः सोर्मगोपाः । वर्सुः सूनुः सहसो ऋष्सु राजा विभात्यत्र उषसामिधानः ॥४॥

भा०-वह राजा, विद्वान्, प्रमु, (श्रीणाम् उत्-आरः) नाना ऐश्वर्यौ और आश्रितों को उन्नत करने वाला, ( रयीणां धरुणः ) नाना धनों को धारण करने वाला, ( मनीपाणां प्रा <sup>°</sup>णः ) उत्तम बुद्धियों को देनेवाला, ( सोम-गोपाः ) ऐश्वर्यों का रक्षक है । वह (वसुः) सब को वसाने वाला, (सहसः) बलवान् सैन्य को (सूनुः) सन्मार्ग पर चलानेहारा, (अप्सु राजा) प्रजाओं में तेजस्वी राजा (इधानः) देदीस होकर (उपसाम् अये विभाति) प्रभात वेलाओं के अय भाग में सूर्य के समान, विशेषरूप से शोभा देता है।

विश्वंस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ या रोदंसी यपृणाजायमानः। बीळं चिदद्विमभिनत्परायञ्जला यद्विमयर्जन्त पर्श्व ॥६॥२८॥

भा०—वह राजा, प्रभु (विश्वस्य भुवनस्य केतुः) समस्त जगत् का प्रकाशक, (गर्भः) सब को अपने वश करने वाला और सबके बीच में छुपा हुआ, (जायमानः) ब्यक्त होकर (रोदसी आ अप्रणात्) ज़मीन और आकाश सब को सब तरफ़ पूर्ण कर रहा है। वह (वीडुम् अदिम् अभिनत्) बलवान् मेघ को सूर्य के तुल्य अभेद्य तम को भी छिन्न भिन्न करता है, (यत् अग्निम्) जिस तेजस्वी नायक को (जनाः परायन्) मनुष्य परम जान कर आश्रय करते, (पञ्च) पांचों जन जिसको (अयजन्त) आदर, उपासना पूजा करते हैं।

डिंशिक्पोबको अर्िक्ष सुमेधा मर्तेष्वक्षिरमृतो नि धायि। इयर्ति धूममेहषं भरिभ्रदुच्छुकेर्ण शोविषा द्यामिनेत्तन्॥७॥

भा०—वह राजा (पावकः) सब को पवित्र करने वालां, (उशिक्) सब को स्नेह से चाहने वालां, (अरितः) महान् ज्ञानीं, सब का स्वामीं, वा असंसक्त (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमान्, शक्तिशालीं, यज्ञशील अज्ञादि सम्पन्न, (अग्निः) सर्वनायक, प्रकाशक, ज्ञानीं, (मर्तेषु) मरणधर्मा मनुष्यों में (अमृतः) अविनाशी रूप (निधायि) स्थापित हो वह (अरुपम्) सब प्रकार से प्रकाशमान, तेजोमय रूप को (भरिश्रत्) धारण करता हुआ, (धूमम् इयितं) शत्रु को कंपा देने वाले सैन्य बल को संचालित करें, और ( श्रुकंण शोचिषा ) श्रुद्ध कान्ति से ( द्याम् इनक्षन् )

आकाश को सूर्यवत् समाज में शिरोभाग रूप सभा को शोभित करे । अध्यात्म में —आत्मा, विराट् शरीर में सूर्य, जगत् में परमेश्वर और कुण्ड में अग्नि और राष्ट्र में राजा का इस मन्त्र में समान रूप से वर्णन है । दृशानो रूकम उर्विया व्ययौदुर्मर्ध्मायुं श्रिये र्रचानः । श्राक्षिरमृती श्रभवद्वयोभिर्यदेनं द्यौर्जनयत्सुरेताः ॥ = ॥

भा०—( हशानः ) प्रत्यक्ष देखने वाला, ( रुक्मः ) नाना रुचियों, इच्छाओं से युक्त, ( उर्विया ) महान् ( वि अद्योत् ) यह आत्मा रूप अग्नि विविध रूप से प्रकाशित होता है। वह ( दुर्मर्पम् ) कठिनता से पराजय करने योग्य होकर ( आयुः ) जीवन, प्राणरूप, ( श्रिये ) शोभा कान्ति की वृद्धि के लिये (रुचानः ) स्वयं कान्तिमान्, प्रकाशस्वरूप है। (२) खूब तेजस्वी सूर्य का प्रकाश इस अग्नि को उत्पन्न करता है, तो वहीं काष्ट्रों द्वारा बड़कर नहीं बुक्तता, उसी प्रकार वह ( अग्नि ) ज्ञान-युक्त अग्निवत् तेजस्वी होकर भी ( वयोभिः अमृतः अभवत् ) अन्नों और प्राणों से अमृत, अर्थात् नहीं मरने वाला होजाता है। ( यत् ) जब कि ( सु-रेताः द्योः एनं जनयत् ) उत्तम वीर्यवान् पिता इसको पुत्र रूप से उत्पन्न करता है।

यस्ते <u>श्र</u>द्य कृणवेद्धद्रशोचे ऽपूपं देव घृतवेन्तमग्ने । प्र तं नेय प्रत्रुरं वस्यो श्रच्छाभि सुझं देवभक्तं यविष्ठ ॥ ६ ॥

भा०—हे (भद्र-शोवे) सुखदायक कल्यागकारक कान्ति से युक्त !
हे (देव) सुखप्रद! तेजस्विन्! (अद्य) आज (यः) जो (ते) तेरे
लिये ( धृतवन्तं अपूर्ण कृणवत्) धृत जलादि से युक्त अन्न करता है तू (तम् प्र नय) उसको उत्तम सुख प्राप्त करा और (तम्) उसको (अच्छ वस्यः प्रतरं नय) उत्तम २ ऐधर्य भी खूब प्रदान कर। हे ( यविष्ठ ) बलवन् ! और ( देव-भक्तम् ) प्राणों से सेवने योग्य ( सुझम् अभि नय ) सब प्रकार से सुख प्रदान कर ! आतं भेज सौध्यवसेष्वं यु उक्थर्डक्थ् आ भेज शुस्यमाने । धियः सूर्ये प्रियो श्रुक्षा भेवात्युज्जातेने भिनद्दुज्जानित्वैः ॥१०॥

भा०—हे (अमे) अभिवत् तेजस्विन् ! शिष्य ! तू (सौश्रवसेषु ) उत्तम श्रवण करने योग्य ज्ञानोपदेशों के अवसरों पर (तम् आ भज ) उस प्रभु वा गुरु की सेवा, उपासना कर और (शस्यमाने उन्थे उन्थे) उच्चारण वा उपदेश योग्य प्रत्येक वेदमन्त्र में वा उसके निमित्त तू (तं भज ) उसी प्रभु की गुरुवत् उपासना कर । वह सर्वप्रभु (सूर्ये प्रियः) सूर्य में भी प्रकाशरूप से चमकता है । वही (अमौ प्रियः भवति) अभि में भी तेज से चमकता है । वह (जातेन उत् भिनदत्) इस उत्पन्न हुए बीज से जैसे वृक्ष धरती को फोड़ कर निकलता है उसी प्रकार ब्यक्त जीव से या पूर्व उत्पन्न कर्म-बीज से देहादि को उत्पन्न करता है और (जनित्वैः उत् भिनदत्) इसी प्रकार आगे भी उत्पन्न होने वाले बीजरूप कारणों से कार्यरूप देह, जगत् आदि कार्य को उत्पन्न करता रहेगा।

त्वामंग्ने यजमाना त्रमु द्यन्विश्वा वसु द्धिरे वार्याणि। त्वर्या सह द्रविणमिच्छमाना व्रजं गोर्मन्तमुशिजो वि वेवः॥१२॥।

भा०—हे (अम्रे) अम्रे, सर्वन्यापक सर्वज्ञ ! (अनु यून्) सव दिनों (त्वा यजमाना) तेरे उपासक जन तेरी उपासना करते हुए ही (विश्वा वसु दिधरे) समस्त ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। और वे (त्वया सह) तेरे साथ ही (द्रविणम् इच्छमानाः) धनैश्वर्यं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हुए (उज्ञिजः) विद्वान् मेधावी, नाना फलों की आकांक्षाः करते हुए (गोमन्तं वर्जं वि ववः) नाना वाणियों से युक्त, गन्तव्य ज्ञानः मार्गं का विवरण, या प्रसार करते हैं। अस्ताब्याभ्रिर्नरां सुरोवी वैश्वानर ऋषिभिः सोर्मगोपाः। अद्वेषे द्यावीपृथिवी हुवेम देवा धत्त र्यिसस्मे सुवीरम्१२।२६।८।७

भा०—वह (नरां सु-शेवः) मनुष्यों में सुख से सेवने योग्य, उत्तम सुखदाता, (वैश्वानरः) सब मनुष्यों का हितकारी, सर्वनायक सर्वोपदेष्टा, सब से प्रशंसनीय (सोम-गोपाः) ऐश्वर्यों वा जीवों का रक्षक (अग्निः) तेजोमय ज्ञानमय प्रसु (अस्तावि) स्तुति किया जाता है। हम (अहेपे द्यावाप्टिथिवी हुवेम) हेपरहित, प्रेमयुक्त सूर्य-भूमि वत् माता पिता को आदर से प्रार्थना करते हैं और हे (देवाः) विद्वान् जनो! आप लोग भी (अस्मे सुवीरं रिव्यं घत्त) हमें उत्तम वीरों, पुत्रों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो। इत्येकोनितंशो वर्गः॥ इत्यष्टमोऽध्यायः॥

#### इति सप्तमोऽष्टकः।

इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्थ-श्रीमत्पण्डितजयदेवशर्मकृते ऋग्वेदालोकभाष्ये सप्तमोऽष्टकः समाप्तः ॥ 自中国 山林区十十分。为近处过8十段。19 制造**的**1000年已经过4000年,2000年上北 的自己的可能 GOVERNMENT OF THE PARTY OF THE 是10多一多个多门多门。

